

च्वह्य ट्रेश्वीत्र मार्गे आत्र हाहर, भवने भरी कर्माचार्य, ख्वप खिछे ।



170-388



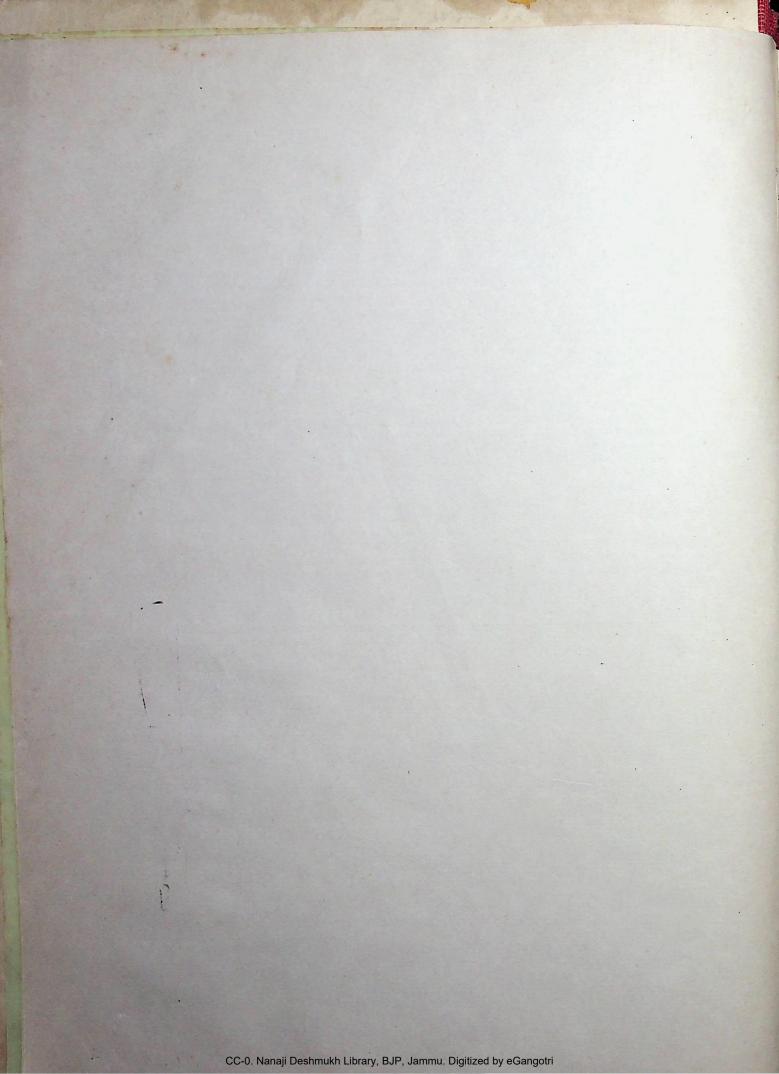

# श्री गगोशकृत रामायगा

(अयोध्या-काण्ड व अर्ण्य-काण्ड)

## भाग २

च्चम्ह व पिक्रोम्ह:— श्री गणेश बाहादुर भुवन्येश्वरी कर्माचार्य (खिछे माहाजन् ) बाह्यके ला, स्वप, खिछे ।

### फुकं अधिकार च्हम्ह सिया

ने. सं. १०६**०** बि. सं. २०२७

ध्व सफ़ देगु भाँ:—
जोलाछेँ त्वां, स्वपितं हैं, ब्लक नं ४/२६७
नारायण प्रसाद भु. कर्माचार्यया
सुदापसः ख्वप सुकुल्होका

सजीब्द्या दक्षिना =।-

थ्व सफु भागु : — जन प्रेस, नयाँ मन्सार, (टेकु) काठमाडौं।



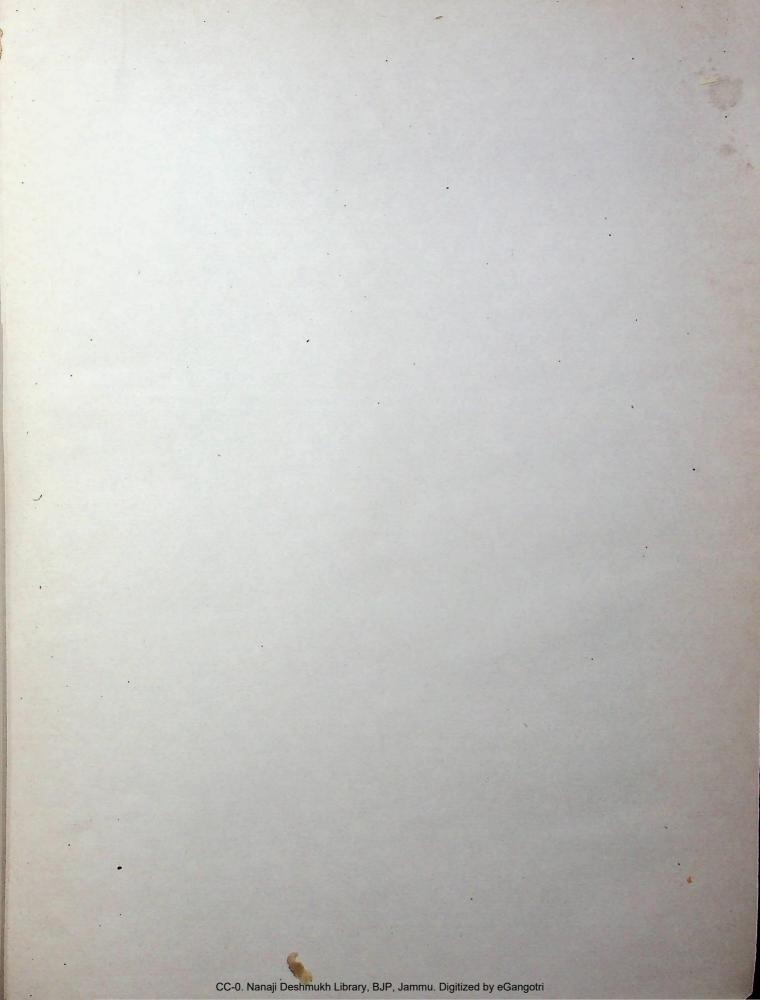



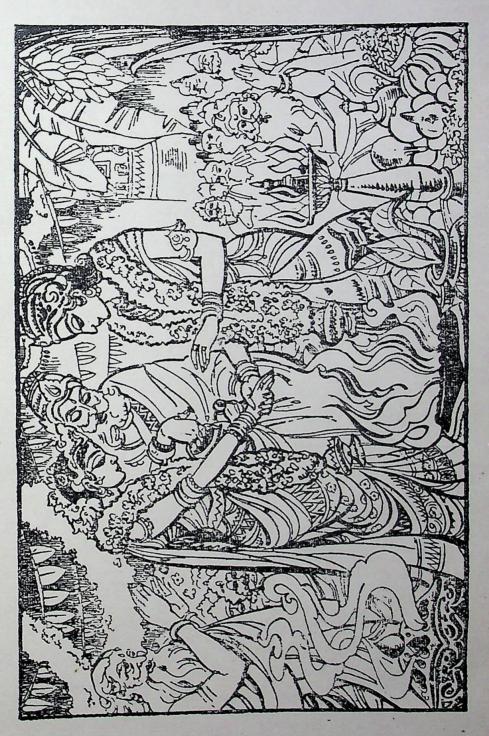



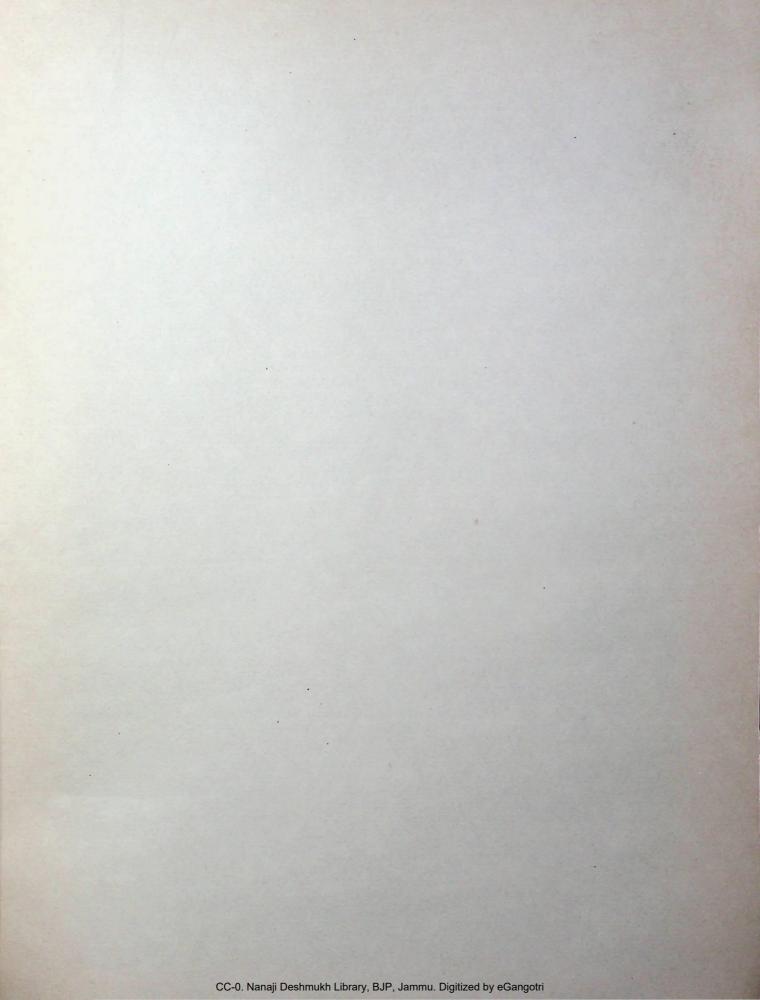

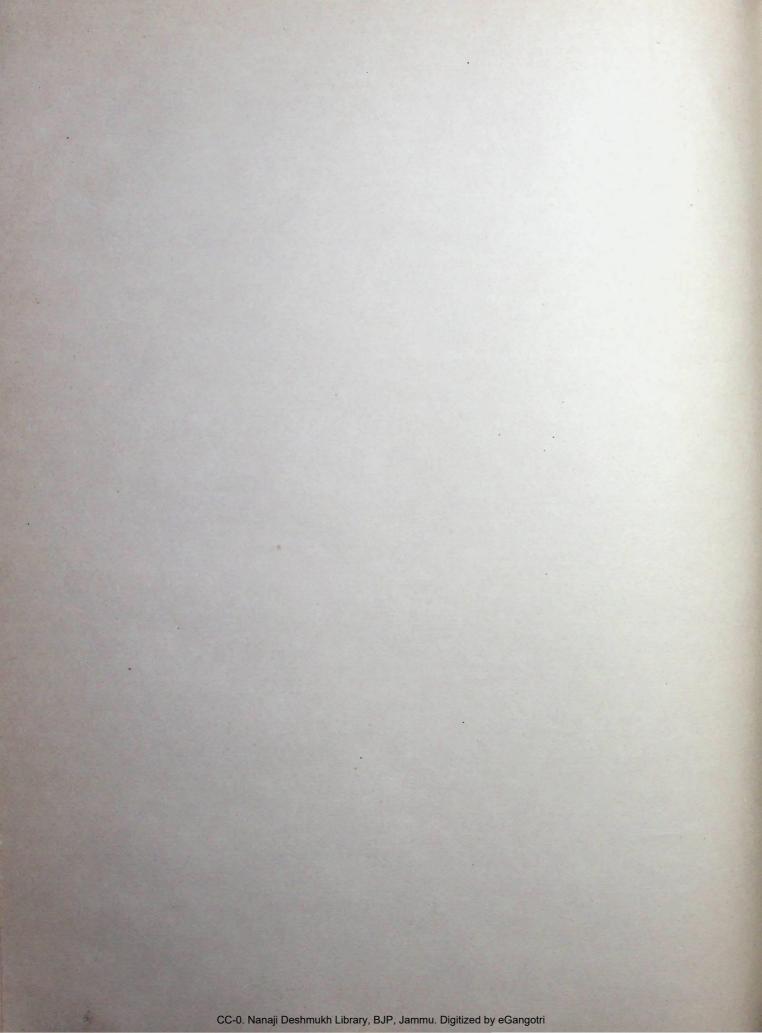



THEIR MAJESTIES THE KING & THE QUEEN OF NEPAL Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

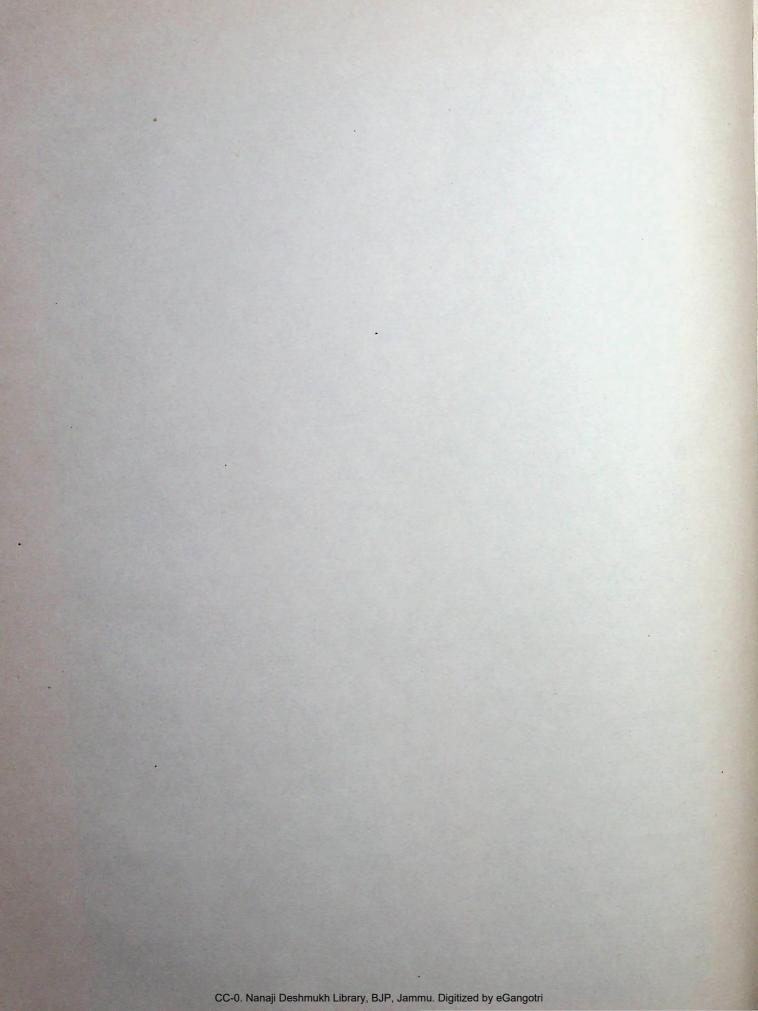

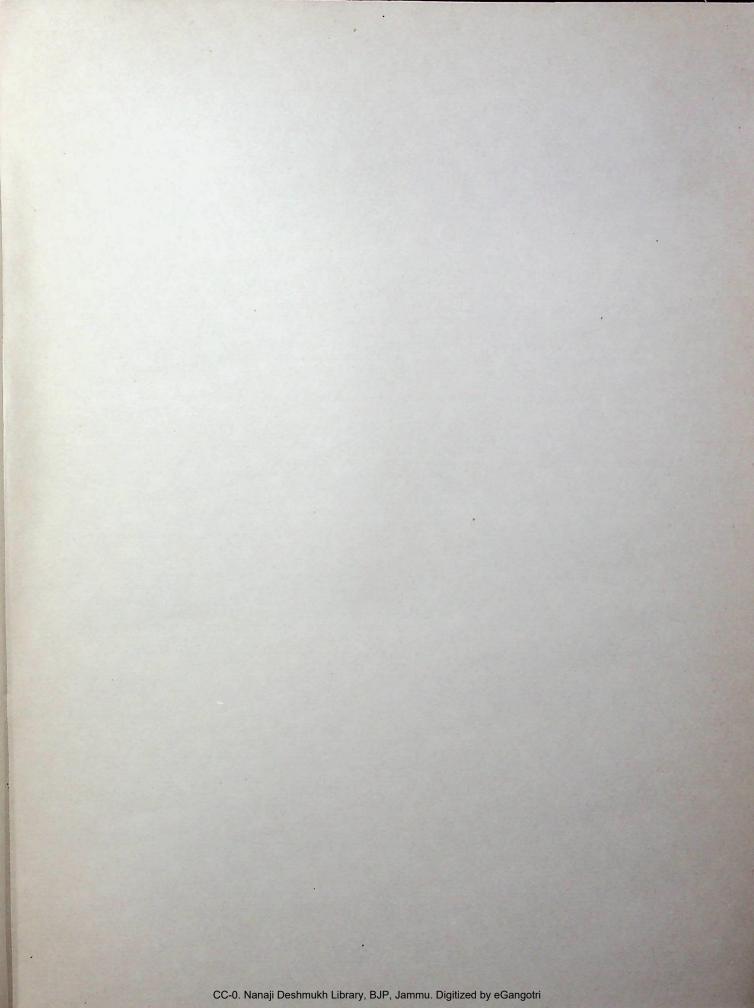



भी नतुरत निकी सर्वेक तक दरकार नेपाल

्री श्री विद्यालय साचिद्यालय

#### त्री ५ महाराजा विराज सरकार्वाट वक्सेको संदेश,

हजारी वर्ण देवी हिन्दू जगत्लाई जागृत रास्तमा मर्यादा पुरूषोत्तम मगवान श्री रामचन्द्रको लादश जीवनको जुन लहितीय स्थान रहेको क् सौ सदैलाई थाहा मरके कुरा हो । यसउसले उहांको जीवनवाट सकेसम्म वढी शिंदाा लिनु सबैको कर्तव्य हो मन्ने मलाई लाग्दक । श्री गणेश वहादुर कर्माचार्यंत नेवारी माणामा लेको यस रामायण देव्दा सुशी लाग्यो । लेसको प्रयास सार्थंक होस् यही मेरो कामना छ ।

हुकूम वक्से बमो जिम

えるとかのよくし

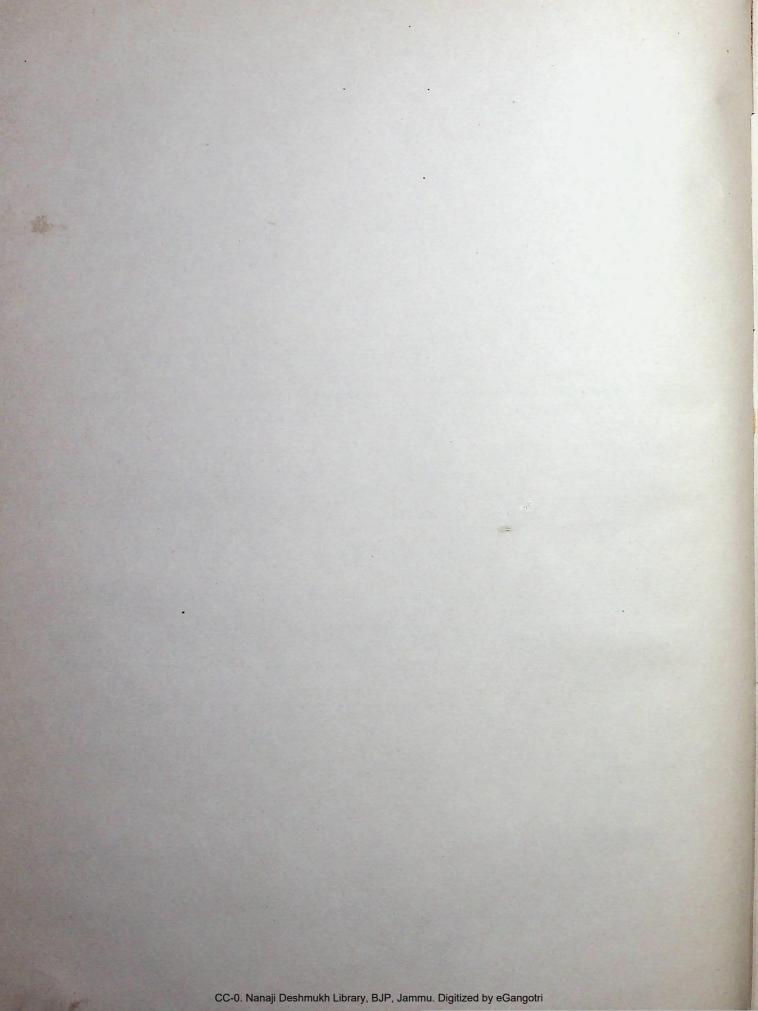

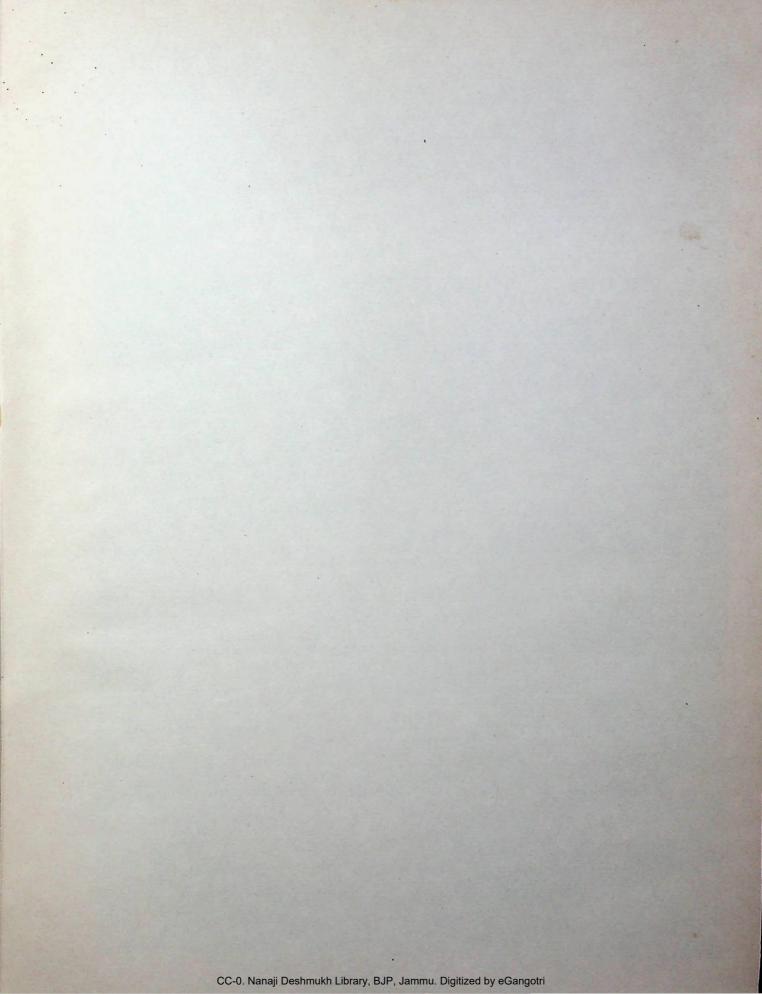



#### क्र महम ग्रेड रि क्र



#### 🕸 थ्री हरि भजन 🎄

मसिनु धेंगु जि मांया नां; जि बौया भिम्बहादुर ॥श्री हरि॥
गचा नेपाया वास याना; च्वनाम्ह भक्तपुर ॥१॥
भिगुस के पि विक्रमसिन; बार मार्ग बिद् मास्।श्रो हरि॥
एकाद्शी उत्तर फालगुणी; नक्षत्र कन्या रास् ॥२॥
कुम्भ नबांसक लग्न हनं; वृश्चिक प्रीति योग्।श्री हरि॥
दिन स्वयौ व पीन्हेपलां; मुथे यावले भोग् ॥श्री हिर्॥
बूम्ह्ञालाक्षे सिन्ने स्वपे: गणेश वहादुर नाम्।श्री हिर्॥
कर्मानार्थ्वा कि

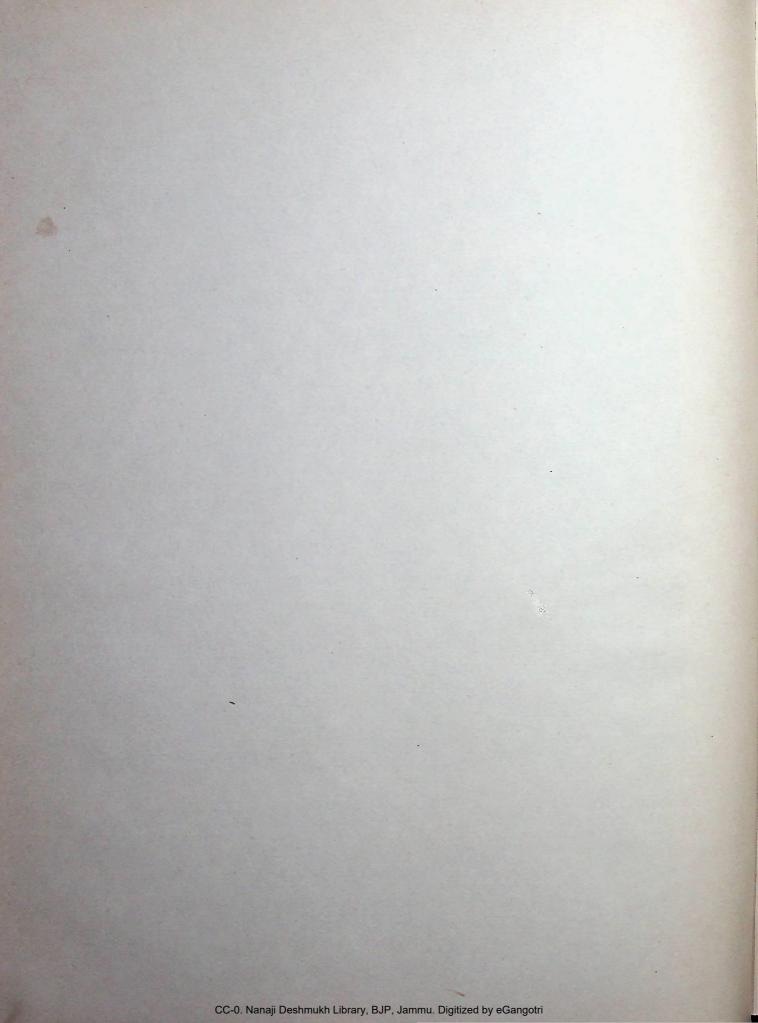



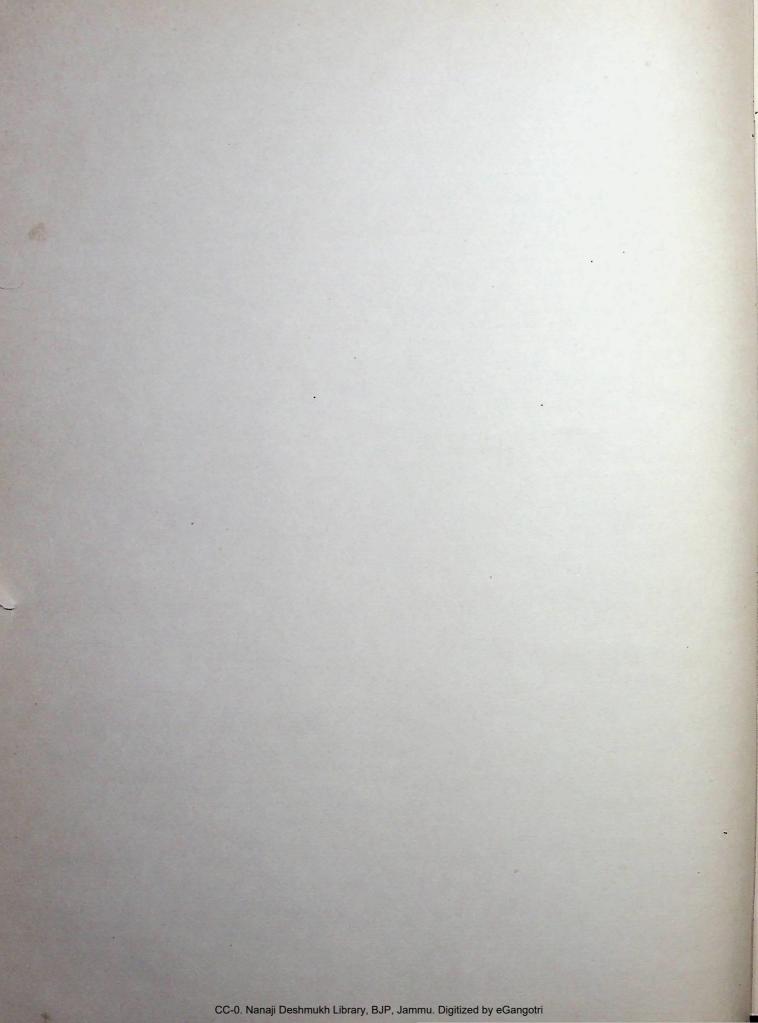

# धी गणेशकृत रामायण अयोध्या-क्राण्ड्या विषय पञ्जिका

| सर्गाङ्के:                            | पत्राङ्के : | सर्गाङ्केः                             | -<br>पत्राङ्केँ: |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------|
| १ मङ्गलाचरण                           | २७३         | ३४ श्री राम चित्रकुटें भायाड्यूगु      | ३८२              |
| २ ब्रम्हाया क्ष्वंज्वना नारद् मागु    | २७६         |                                        |                  |
| ३ राजा दशरथं राज्य वीत सल्हायागु      | २८०         |                                        |                  |
| ४ देवगणं सरस्वती सःता धागु            | ₹८७         |                                        | ३६५              |
| ४ मंथरा चुग्लियाँ:त केकैयाथाँ:वंगु    | २८६         |                                        | ३८७              |
| ६ मंथरां कद्र बिनताया खँ कंगु         | 268         |                                        | 365              |
| ७ केके तमंक्वथाँ:चोंगु दशरथ मागु      | ₹€₺         | ४० भरत सञ्चन अयोध्याँ काँक्यळ्वग्      | ४०४              |
| ८ केकैनं राजायाके वर को गु            | 286         | ४१ मंथराँत सास्तियागू भरत कौशल्याँ थो  |                  |
| ६ केकैनं शिबिराजाया खँकंगु            | 355         | ४२ दशरथयात दागवितिकिया यागू            | ४१२              |
| १० सुमन्त्र मान्त्र राजा थनेत भागु    | ३०४         | ४३ बशिष्ठं ख्वेमागू सारन् कंगू         | ४१३              |
| ११ केकैनं रामसःतके छ्वगु              | ३०६         | ४४ भरत राम लितहेँ धका अयोध्यां भाग     | T 88=            |
| १२ श्री राम केकैयाथाँ भागु            | 300         | ४५ भरतं गृह नापलागू                    | 828              |
| १३ केकेनं रामयात बरबाकारन कँगु        | ३०९         | ४६ भरतं प्रयागे स्नानयाना भरद्राज नापः | तागु ४२७         |
| १४ राम कौशल्यायाके विदाकामागु         | 388         | ४७ भरद्वाजं भरत भक्ती बयान यागु        | ४२६              |
| १५ तदमगां वाँ सिया तमंभाग             | 384         | ४८ वृह्स्पति अम्बरिष राजाया खँकंगु     | 858              |
| १६ जिनं वने धका सीतामागु              | 380         | ४६ भरतमागुसिया लदमण्चन्द्रमाबेनयार     | वँकंगु ४४०       |
| १७ सीताँःत रामं गासव ऋषिया खँ कँगु    | ३२२         | ५० भरतं चित्रकुटे राम नाप लागु         | ४४०              |
| १८ सीताँत राम यंकेजुल धाया झ्यूगु     | <b>३२३</b>  | ४१ रामं व्वायागु सोक सुचि स्तान यागु   | %४६              |
| १६ लद्मणं सुमित्रायाके विदाका भौगु    | ३२५         | ५२ अयोध्यॉाप वोकिनातित खॅल्हागु        | 84=              |
| २० लद्मम् उर्मिलाया खँ जुगु           | ३२७         | ५३ भरतं रामयात बिन्तियाना थागु         | ४६५              |
| २१ जिजत ब्राह्मनं कथि हाकु त्यूंगु    | 338         | ४४ जनक राजाया दूत थेंक वागु            | ४७२              |
| २२ लदमण सीता व्वना राम व्वायार्थी भार | रु ३३३      | ४५ मार्कनदेरिवियात प्रलयक्यंग्         | 820              |
| २३ सुमन्त्रं केकैया मांया खँ कंगु     | ३३४         | ४६ राज्यबीगु ज्वलं भरत कुन्दे तगु      | ४६५              |
| २४ सीता राम तदमण बनवासभागु            | ३४२         | ५७ भरतयात रामं कापालाकां व्युगु        | 33.3             |
| २४ रामयात दुनिञातसें बिन्तियागु       | ३४७         | ४८ भरतं नेमज्वना नित् प्रामे ह्यु गु   | ४०३              |
| २६ श्रीरापयात गुइं नापलामागु          | ३५४         | गणेश्रया प्रेम पुष्पाञ्जली छन्दया प    | াজিকা            |
| २७ सुमन्त्रेत एमं रंतिदेवया खँ कंगु   | . ३४८       | १ ईन्द्रबज्रा छन्द                     | २७३              |
| २८ श्री रामनाप माभि खँ ल्हागु         | ३६२         | २ द्रुतबिलंम्बीत छन्द                  | २८७              |
| २६ श्री रामं प्रियागया वयान कंगु      | ३६८         | ३ निसिपाल अन्द                         | ३०२              |
| २० श्री रामभरद्वाजया खँव्हाना ह्युगु  | ३६६         | ४ दोधक छन्द                            | 388              |
| ३१ श्री रामं बाल तपस्वी नापलागु       | . ३७१       | ४ आरघानकी झन्द                         | 384              |
| ३२ श्री राम बालमीकीयाथाँ भांगु        | .३७६        | ६ भपरान्तिका छन्द                      | ३४४ .            |
| ३३ बालमीकि बवन्येगु थाँ क्यंगु        | ३७६         | ७ तोटच छन्द                            | ३६५              |
|                                       |             |                                        |                  |

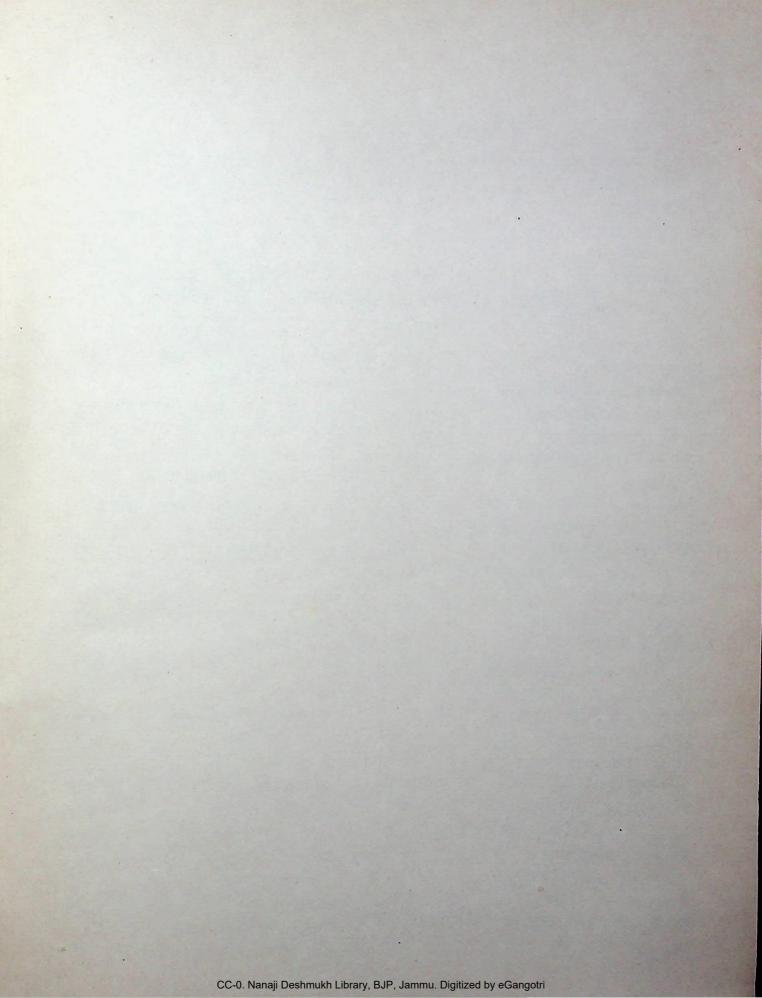

|                                         | <b>q</b> .  | स.                                      | <b>q</b> .  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| ₩.                                      |             | १५ उपस्थिता छन्द                        | ४३२ -       |
| ८ ईन्द्रबजा छन्द                        | ३६६         | १६ तोमी छन्द                            | 848         |
| ह सुमुखी छन्द                           | ३७१         | १७ मात्रा छन्द                          | ४०७         |
| १० उध्दर्सिनी छन्द                      | 3,2         |                                         | 888         |
| ११ वजा अन्द                             | 300         | १३ ईन्द्रवंशा कन्द                      | ४२७         |
| १२ तारक छन्द                            | ३्दर        | १४ शादु लिबिकिदित छन्द                  | 840         |
| श्रा गणशकृत रामा                        | गण अर       | (न्य-काण्डया विषये पञ्जिका              |             |
| १ मङ्गलाचरणया सितः                      | ४०६         | २८ कवंध राक्षस स्याना ड्यूगु            | <b>£</b> 88 |
| २ जयंत कजुयाबीगु                        | . ४१०       | २६ भगवाण राम सवरीयाँ मागु               | ६१८         |
| ३ भगवाण रामक्त्रिमुनियौँ मागु           | ४१३         | ३० सवरी उद्धार्जु या भागृ               | ६२४         |
| ४ अनसुयां पीतव्रता धर्म कंगु            | ४१७         | ३१ गर्गेशं भक्ति प्रसंसा रामया अस्तुतीच |             |
| ५ विरावराश्चसं सिषांत यंगु              | ४२२         | ३२ तदमणेँत कामदेवया खँ कंगू             | ६२६         |
| ६ भगवाण राम सरभङ्ग मुनियायाँ भागु       | ४२४         |                                         | ६२६         |
| 🌞 सुतिश्न ऋषिया त्रेत भक्ति             | 3.58        | ३४ श्री रामं नारदे त सन्तया लक्षण कंगू  | ६३१         |
| ८ श्री राम अगस्त्य ऋषियाथौँ मागु        | ४३४         | गगोशया प्रेम पुष्पाञ्जली छन्द्या प      | जिका        |
| ६ अगस्त्य ऋषि दनद्कारन्यया खँ कंगु      | - ५३६       |                                         |             |
| १० श्री राम पद्भवती भागु                | 480         | १ शादु ल बिक्रिदित छन्द                 | स०६         |
| ११ श्री रामें लद्मरों त नवधा भक्ति कंगु | ४४२         | २ मोतनक छन्द                            | 488         |
| १२ सुर्पनखा वोगु                        | <b>48</b> 4 | 3 जिल गेला करह                          | 483         |
| १३ खरदुषन निशीरा ल्वावगु                | ₹8€         | x पञ्जवामा छन्द                         | X \$ 8      |
| १४ सुर्पनखा रावणे या वंगु               | . ४४०       | ४ बंस त्यवत छन्द                        | . ४१६       |
| १५ रावण भारीच राक्ष्सयायाँ वंगु         | ४५६         | ६ ब्रन्द                                | X56.        |
| १६ मारोचं रावसे त रामया खँ कंगु         | . ५६२       | ७ स्वर्चरी छन्द                         | <b>458</b>  |
| १७ मारीच लुँचल्ला श्री रामं स्यागु      | . ५६५       | ८ आरथानकी छन्द क्षवेगी छन्द             | ४२६         |
| १८ श्री सीता हरेँ यात रावण वोगु         | ४६८         |                                         | ५२=         |
| १६ रावगं श्री सीत। हरेयाना यंगु         | ४७२         |                                         | ५३१         |
| २० सीतां सोक यागु                       | पूर्व       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | रइस         |
| २१ गृद्ध राज जतायु रावण ल्वागु          | ४७४         |                                         | ४४१         |
| २२ सीतां रावणे त वाच्युगु तिसा कुतुँ    |             | 1 2 2 3 3 1 3 11 3 4                    | र् ४८०      |
| २३ रावर्णं सीतांत हेकगु                 | X=8         | 1 10 341 11 0121111 2 4                 | 485         |
| २४ रघुनाथं लद्मण् नापलाग्               | Y==         | 11 1 2011 311 3 2                       | ६०४         |
| २१ तद्मग् तिसः च्युग                    | ५८.         | 1114444                                 | ६०४         |
| २६ रचुनायया काध लदमण्या प्रार्थना       | . XE.       | 1. 10 111021 21.3                       | ६०५         |
| २७ जतायु उद्धार यागु                    | ६०          | २   १८ मोदक छन्द                        | ६१५         |

#### ध्व सफ़ च्बम्ह गणेशया विनित

थव क्वे च्वयातेमु भुले जुया असुद्ध जुगुयात विन्दु विसर्ग आखःत लिकौं:मागु तनेसागुयात अति परिश्रमयाना ल्होना ल्हों का अन्य भाषा सुद्धयाना ब्वना वियादिसँ।

| पत्रकि | श्लोकांव | के असुद्ध     | सुद          | पत्रांके      | रलोकां | के असुद             | ਸਟ             |
|--------|----------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------------|----------------|
| २्७८.  | ×        | मुख्ये        | मुख्ये       |               |        | _                   | सुद्ध          |
| ३०६.   | 8        | श्री इरि भ    | इरि अ        | ₹७३.          | ×      | श्री हरि अजन        | इरि भजन        |
| 3? ?.  | 3        | जिकाँ         | जिकाँःत      | ३८१           | १२     | सद्मग्              | लदमग्          |
| 388.   | २्४      | गफु           | मफु          | ३८६.          | 8      | सींता               | सीना           |
| ३२३.   | _        | श्री इरि भ    | हरि भ        | ३८६.          | 5      | भति                 | पति            |
| ३३४.   | ¥        | द्रायख्व      | द्वाँ:ञ्रख्व | ३८४.          | 8      | व्यु <del>सां</del> | च्युसां        |
| ३२५.   | १५       | म्हच्व        | म्ह्छुच्ब    | ३८८.          | 38     | <b>बिंसे</b>        | विसे           |
| ३४६.   | 88       | सॉंत्वा       | साँह्ब       | ३८६.          | १३॥    | सिनानि              | सिनावनि        |
| ३४६.   | १७       | <b>न्ह</b> यो | . ङयो        | ३६२.          | 88     | प्रतापं             | व प्रतापं      |
| ३४२.   | १७       | याया          | यायी         | ३६२.          | १२     | व व्वाद्या          | <b>डे</b> वाया |
| ३४२.   | .२०      | धाय 💮         | भाया         | ₹ <b>६</b> ¥. | 82     | माठवा .             | मां व्यां      |
| ३५७.   | १३       | स्वय          | स्वया        | ३९७.          | 1188   | कास्व               | कास्ब          |
| ३६३.   | \$8      | कया           | काया         | 800.          | २६४    | याक                 | यंकि           |
| ₹88.   | शा       | कविल्या       | काबल्या      | ४०१.          | २०     | धर्व वया            | धर्मववया       |
| ३६५.   | 8        | ह्वीका        | प्वीका       | ४०४.          | २०     | ग                   | ı              |
| ३६५.   | . १॥.    | दुगु          | <b>उगु</b>   | ४०७.          | २२     | बीग                 | बिगु           |
| ३६५.   | ३॥       | धन्य          | जुल धंन्य    | ४०८.          | •      | घार्थे              | घार्थे         |
| ३६५.   | 6        | ने अईया       | ने ंतईना     | ४०६.          | •      | अयोभ्यावा           | (अयानावा       |
| ३६४.   | ??       | गङ्गा         | गङ्गां       | ४१३.          | ३      | ग् .                | ग्रं           |
| ३६७.   | ६।       | द्दिनि        | हिनि         | ४१५.          | २३     | काटुं               | काद्वं         |
| 385.   | शा       | राज धार्थे    | राज या       | 868           |        | [asiasia]sal        | esississes     |
| 3€=    | १६       | भरतद्वाज      | भरद्वाज      | ४२०.          | १०     | श्राराम             | श्रीराम        |
| 358.   | २१       | प्रभुषऋ       | प्रभुऋ       | ४२१.          | १७     | यदि                 | पद्धि          |
| ३६६.   | 8        | <b>ज</b> त    | जित          | ४२२.          | २      | तया                 | तका            |
| ₹€.    | २१३      |               | दाहा         | ४२४           | x      | रामं                | रानं           |
| -\$00. | 218      | चधं           | विधं         | ४२७.          | १६॥।   | याग                 | यागु           |
| ३७१.   | ११       | भत            | भति          | ४२८.          | २६     | सन्यार              | सन्दार         |
| 307.   | 88       | वागु          | बोगुः        | ४२=.          | 8      | लित                 | ब्रित          |
| ३७२.   | ?3       | द्रीत         | <b>झ</b> वीत | ४३०.          | 8      | भागा                | भागी           |
| 303.   | ₹•       | <b>ला</b> का  | लाकी         | ४३१.          | ₹0     | थरा                 | थरानं          |



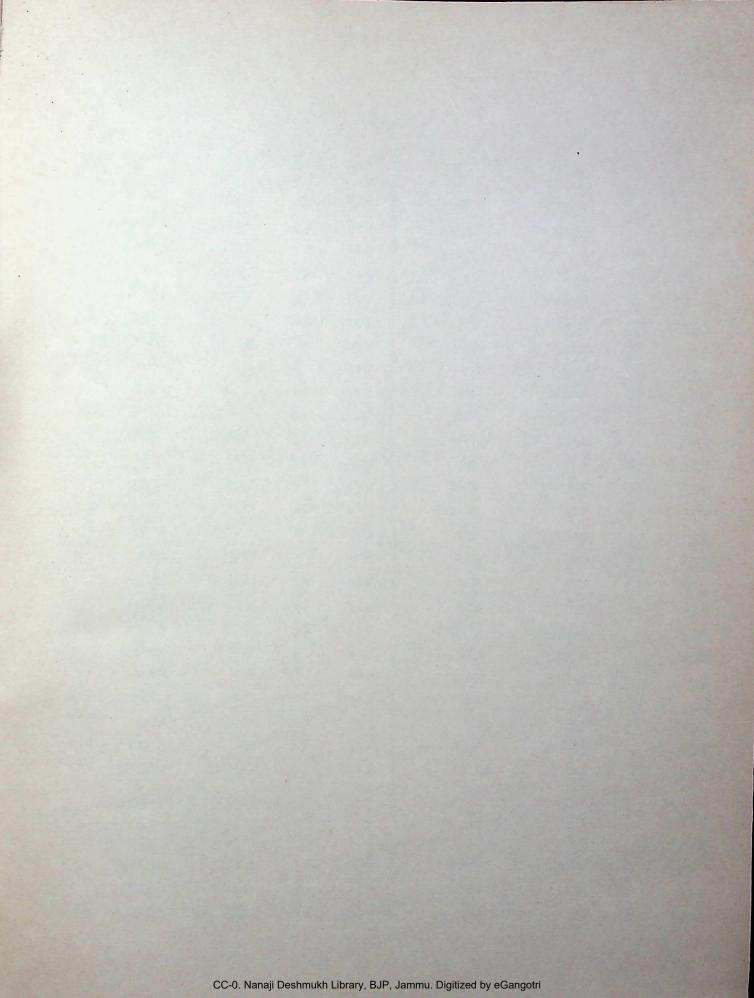

| ч.           | श्लो.      | अ.           | सु.          | ч.          | श्लो.      | अ.              | <u></u> ज़.    |
|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|----------------|
| 832.         | ३१६        | सिह्य        | सिम्ह        | ४७६         | E11        | विना            | वना            |
| 838          | 5          | ह्योन्य      | न्ह्योन्य    | ४०६         | 8€         | थेंल            | थेंजुल         |
| ४३१          | 8          | तःधन्ह       | तथॅम्इ       | ४७६         | २०         | विघ             | विधा           |
| 833          | 5          | मद्धे        | मछ्वे        | ४७६         | २४         | याम             | याँम           |
| ४३२          | १०         | चिन्त        | चिन्ता       | ४७६         | २४         | याया            | यायी           |
| ४३६          | 811        | रिपं         | रीषं         | ४००         | 38811      | जुया            | जुयी           |
| ४३७          | 38         | वापिं        | बोपि         | ४७८         | +          | ह्रारिभ         | श्री इरि भ     |
| ४३८          | 811        | द्धंन        | दुर्धन       | 308         | 9          | राना            | रानी           |
| 358          | 88         | यायीत        | यात          | ४८२         | १८         | सोता            | स्रोता         |
| ४३६          | 38         | बोमु         | बोगु         | ४८३         | 9          | यान             | याना           |
| ४४२          | १५         | याम्हाँ      | याम्ह्याँ    | ४८३         | र्॥        | आध              | अति            |
| 883          | <b>१</b> ८ | षया          | भाया         | ४८८         | .३५६       | सम              | राम            |
| <b>8</b> 88  | 13         | केकेंथाडु    | केक दु       | 860         | ×          | जया             | जुषा           |
| 882          | १४         | द्का         | ङ का         | 860         | १४         | ध्युग           | ध्युगु         |
| 888          | 48         | याचीत        | मथेँ         | ४६५         | ६          | डं का           | ङ का ;         |
| 888          | १३         | गथेँ         | यात          | ३८६         | 8          | क्ष≢ह           | कन्हें         |
| ४५२          | १२॥        | माइ          | मोह          | 860         | <b>ह</b> ॥ | ब्रिद्य         | ब्रिम्ह        |
| ४४२          | <b>511</b> | गति          | मति          | 308         | २२         | तयग             | तयगु           |
| 888          | १५         | कार्याधांधां | कार्धाधां    | ४०१         | १६ ०       | भाग             | भागु           |
| 880          | 24         | कायम्ह       | कायमाम्ह     | ४०१         | ६          | भासे            | <b>=</b> यासे  |
| 842          | 8          | ल्हुयिग      | ल्हुंचीगू    | ४०१         | 3          | भया             | भाया           |
| ४६२          | २५         | या           | यात          | ४०२         | २४         | अमे             | असे            |
| ४६२          | २६         | व्रन         | घ्रनं        | ४०३         | 113        | याचात           | बात            |
| ४६२          | +          | हरि भ.       | श्री हरि भ   | X08         | १२         | सुख             | दुःख           |
| 884          | २⊏         | देवी         | द्यो वंबी    | ४०७         | क्त        | ज्वी सद्        | ज्बीवसदा       |
| ४६१          | 8          | याग          | धागु<br>सुदु | र्थ         | ो अरहय-    | कागडखें ह       | ाष्ट्रा सुध्द  |
| <b>8</b> ६ ४ | २ह         | सुदु         | सुदु`        | _           |            |                 | <del></del> -, |
| 800          | ३४३        | या           | यी           | <b>488</b>  | 88         | वेकार्यो        | वेका व चों     |
| ४७२          | Ę          | कुलल         | कुसत्त       | ४१३         | 8          | <b>व्यर्थहे</b> | व्यर्थनं हे    |
| 80X          | · 5        | घन           | अन           | ४१३         | 211        | मरूसी           | मत्सा          |
| ¥७६          | . &        | म्हित        | भोत          | <b>४१</b> ४ | 8          | ज्वीविं बनी     | ज्वीपिनी       |

| ч.          | श्लो. | अ.                  | सु.             |     | ч.  | श्र | तो.      | अ. सु.       |   |
|-------------|-------|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|----------|--------------|---|
| X 5.8       | 8     | सदादि               | मदादि           |     | 480 | 8   | —<br>भित | षितं भित्रिष | त |
| र्१र        | र्गा  | छिरग्               | छिग्            |     | ५४४ |     |          |              |   |
| * 1 *       | रा॥   | नल                  | वल              |     | 488 |     |          |              |   |
| <b>४</b> १४ | Ę     | बविया               | वर्विया         |     | ४४४ |     | पाच      |              |   |
| <b>४१</b> ४ | G     | जुई+इ               | छुईम्ह          |     | 485 | 311 | धम       |              |   |
| ४१६         | 3     | साता                | सीवा            |     | 48= | 8   | सिस्     |              |   |
| ४४७         | २०    | मर्म                | धर्म            | 1   | 485 |     | शुप      |              |   |
| <b>4</b> 53 | 8     | इछाल                | हयाद्वाल        |     | ₹8€ | ?   | तास्य    |              | T |
| ४२३         | 8     | काध                 | क्रोध           |     | ४४० | १०  | अपिं     | अपि          |   |
| द्रर        | १२    | ंविल                | दि्त            |     | ४४० | १२  | ताट      | ताद्         |   |
| ४२४         | 88    | मुङ्ध्दार           | मुङ्ध्दार       |     | ४५२ | 5   | राम      | रामं         |   |
| ४२७         | १५    | कया                 | काया            | 4   | ४४६ | v   | बेठं     | बेदं         |   |
| ४२७         | २४    | थागु                | याग_            |     | ४४६ | ३   | तलें     | तल           |   |
| ₹5=         | २     | फायिगु              | फयिग्_          |     | ४४६ | व   | अभे      | अभे          |   |
| ४२८         | 8     | आधुन्द              | आनन्द           |     | ४५६ | 8   | पुरा     | पुर्ग        |   |
| ४२६         | ११    | स्वना               | खना             |     | ४४= | X   | स्यागु   |              |   |
| ४३०         | २२    | लॅन                 | लॅंनं           |     | ४४६ | 3   | ना       | नामं         |   |
| <b>4</b> 30 | २४    | प्रभु               | प्र <b>मु</b> ं |     | ४६० | २८  | थाखँ     | ध्व खॅ       |   |
| <b>५</b> ३१ | शा    | सीकेफुम             | सींके मफू       |     | ४६० | 811 | सप       | सर्प         |   |
| * 38        | 8     | -                   | हर्र भ.         |     | ४६३ | २४  | बरी      | वैरी         |   |
| <b>४</b> ३३ | 80    | <b>इ</b> ष          | <b>इ</b> ष      |     | ४६४ | 3   | धनुष्वा  |              |   |
| ४३२         | 8     | जठा                 | जटा             |     | ४६४ | १२  | गथे छो   |              |   |
| ४३२         | 8     | मनें                | मने             |     | ४६५ | 28  | वत       | वैत          |   |
| * 3 3       | x     | ब्याष्ट्र           | <b>व्यापक</b>   | 1   | १६६ | 8   | हनेँ     | <b>इ</b> नं  |   |
| <b>4</b> 38 | ?     | नाग <sup>°</sup> नं | नि <b>ग</b> ुनं | 1 5 | (६६ | 8   | "        | हुँहुँ       |   |
| ४३६         | 3     | कम                  | कर्म            | 4   | (६⊏ | १४  | कापत     | कपत          |   |
| ४३७         | 38    | स्थय                | स्थया           | 4   | 37  | 3,  | रवण      | रावण         |   |
| 4३८         | 88    | भजें                | भजेँ            | X   | 33  | 311 | शिब      | शिवं         |   |
| <b>४</b> ३८ | १४    | षात .               | याँत            |     | 33  | 811 | स्वीगु   | स्वींगु      |   |
| <b>4</b> 3= | १७    | पस्वबति             | पञ्चवति         |     | 33  | Ę   | बाग      | म्वांग       |   |
| <b>X</b> 3c | २१    | गौतम                | गौतमं 💮         | ×   | ६६  | 9   | 五        | छं           |   |

ñ

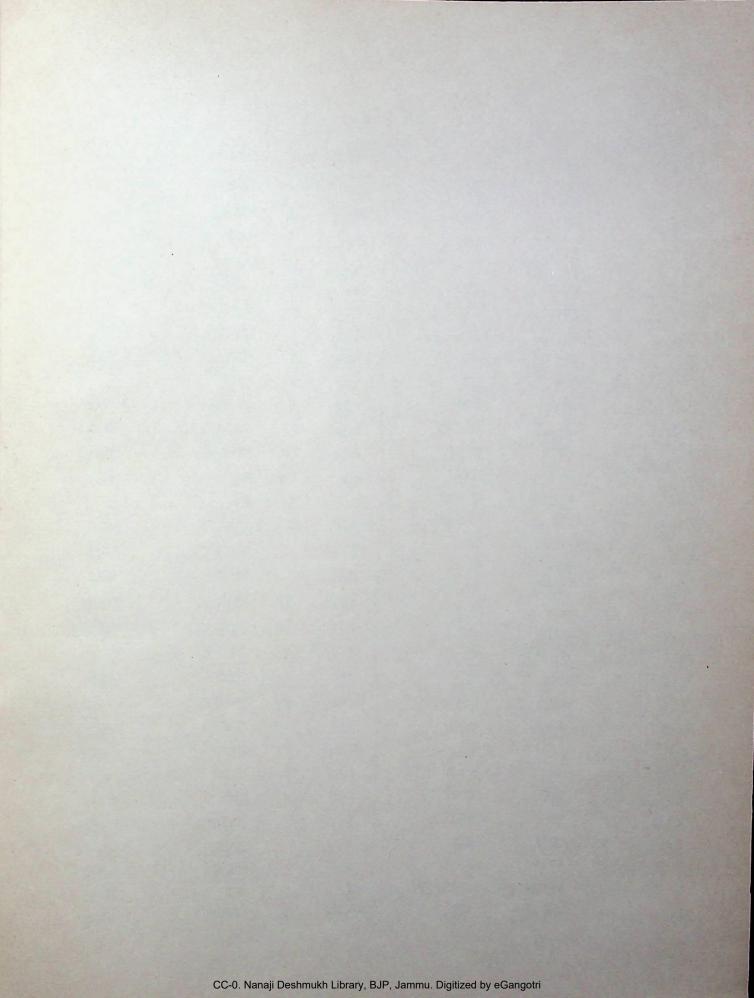

| ч.          | श्लो.      | अ.                         | सु.                        | ч.                  | रखो.       | अ.                      | ਬ                 |
|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------------|
| 200         |            | <u> छ</u> के               | छंके                       | ४८२                 | २७         | <b>स्वग</b>             | <b>ब्बेगु</b>     |
| ४७०         | . २        | लाक                        | लोक                        | ५८३                 | 3          | बिज्य                   | बिज्या            |
| ४७०         | ६३         | छल्हाय                     | छुल्हाय                    | 4=3                 | 3          | इ.स                     | द्ध               |
| ५७०         | ्ठ         | ना लाम्ह                   | व वां लाम्ह                | इद्ध                | 38         | सीता                    | <i>जीते</i> ँ     |
| र्र००       | <b>२</b> २ | ह्यांचा                    | <b>ड्यला</b>               | <b>4</b> = <b>4</b> | १६         | सीतेँ                   | सीता              |
| ४७०         | 2,3        | जिंगु                      | जि <u>ग</u> ु              | <b>∀</b> =¥         | 8          | <b>इ</b> ल              | ह्या              |
| ४७०         | २३         | में इं                     | Fig.                       | र्पद                | २          | द्केता                  | केना              |
| ४००         | 53         | इके                        | <b>छ</b> के                | X⊏ <b>£</b>         | 3,         | यापि                    | पापि              |
| ४७१         | 58         | <b>छु</b> प                | म्हें<br>इ.क.<br>छुप       | ४८७                 | 9          | धासिथेँ                 | श्चासिथे          |
| ४७१         | 85         | सीता                       | सीता                       | ४८७                 | 3          | स्वक्ला                 | स् वयफैला         |
| ४७२         | ६॥         | गें ज्वी                   | गेँ ज्वी                   | ५६०                 | ??         | क्याथु                  | <b>च्या</b> थु    |
| ४७३         | Ę          | <b>न</b> सुजु              | <b>न</b> सुजु <sup>°</sup> | ४६०                 | १८         | न्हलाम्ह                | न्द्याम्ह         |
| ४७३         | १२         | वंपिं.                     | च्बंपिं                    | 488                 | ४७         | कर्                     | कतु "             |
| Xox         | हा।        | शुद्धका                    | शु धका                     | ५६१                 | ३          | छंव                     | इव                |
| <b>4.00</b> |            | इरि भ.                     | श्री भजन                   | ४६१                 | Ę          | लोक ं                   | लोक               |
| xox         | 8          | धाल                        | धाया                       | ५६३                 | 5          | स्रोत                   | सीता              |
| ५७५<br>५७६  | 2 -        | छा <b>ब</b>                | <b>छाँ</b> :ख              | ५६३                 | १७         | चों थें                 | बोंथे'            |
| ४७६         | 5 8        | लाईजुई<br>लिम              | नासजुई<br>लिस              | XE8                 | 211        | <b>े</b> हाँन           | <b>म्ह्याँव</b>   |
| ४७६         | 88         | ालन<br>हवाँथे <sup>*</sup> | ।णस<br>रवाःथे <sup>*</sup> | 488                 | शा         | न्हाँनाप                | म्ह्याँसापः       |
| ५७६         | १२         | महे -                      | <b>भाःहे</b>               | *EX                 | <b>?</b> ३ |                         | जुया              |
| ४७६         | १६         | यं गु                      | पेंगु                      | ४६७                 | 8          | गुया<br>पाईसे           | पीईसे             |
| ४७६         | १७         | स्यका                      | स्याका                     |                     | 811        | नाहरा<br><b>स्वां</b> त | स्याँ <b>त</b>    |
| 3ey         | २२         | <b>क्षे</b> का             | स्वाका<br>ब्वेका           | ४६७<br>४६७          | 911        | सर्वा                   | सतः               |
| ४७६         | २३         | त्वथं                      | त्वार्थ                    | भ्रद्               | ٤١         | सच्य                    | सत्य              |
| ४७६         | 28         | फना                        | प्बाना                     | ११८                 | १०         | ज् <b>व</b> ये          | छ इये             |
| ४७६         | २४         | वार्व                      | <b>बोबों</b>               | 485                 | ¥          | ति <b>तिं</b>           | मति               |
| ४८१         | =          | WEI                        | फटी                        | 808                 |            | )]s s ss                | ila  a si a       |
| ४८१         | 5          | नस्री                      | मणी                        | 508                 |            | सफुकं                   | पुत्र <b>ं</b> हा |
| ४८२         | २३         | हानि                       | <b>हा</b> र्जि             | £.8                 |            | Isisis                  | (BISISIS          |
| ४८२         | २४         | भागार कुन                  | भाशाईफुकं                  | 808                 | 3          | मना                     | मिना              |
| ४८२         | २७         | मबें                       | मबेँ                       | 4.8                 | 8          | न्यास                   | <b>च्यक्त</b>     |

| <u>प.</u> | रखो <b>ं</b><br>——— | अ.<br>- <del>-</del> | ਚੁ.              | ч.  | श्लो     | अ.                        | ਜੁ.                         |
|-----------|---------------------|----------------------|------------------|-----|----------|---------------------------|-----------------------------|
| ६०४       | ξ                   | ग्म                  | . प्रभु          | ६२४ | 0        |                           |                             |
| ६०४       | 5                   | मव                   | भंत्र<br>मंत्र   | ६२६ | <b>१</b> | याङ्क                     | यायछु                       |
| ६०७       | 8                   | भा                   | भार              | ६२७ | (11)     | अग<br>गचो                 | अङ्ग                        |
| ५०६       | <b>88</b>           | ग्यरा                | ग्वारा           | ६२८ |          |                           | गवा                         |
| ६०६       | २०                  | विके                 | वीचे             | ६२८ | १५       | बचे <sup>'</sup><br>शिक्ष | वचे                         |
| 303       | २०                  | जुति                 |                  | ६२८ | 8        | शङ्गर                     | शिक्षा                      |
| ६०६       | २०                  | <u> </u>             | गुलि<br>देग      | ६२८ | 9        | वराग                      | शङ्कर<br>वैराग              |
| 303       | २४                  | न्वा <u>गु</u>       | <br>म्वाँगु      | ६२६ | 88       | पुरवीयागु                 |                             |
| 303       | ३०                  | आत                   | ं ञात            | ६३० | 811      | स्वह                      | पुरुवी <b>गु</b><br>स्वेह   |
| ६१०       | १०                  | हत्या                | हथाँ             | ६३१ | 9        | ्युम्ह<br>इयुम्ह          |                             |
| ६१२       | २४                  | इनु                  | द्नु             | ६३२ |          | Isissilssa<br>3.6         | डयुम्ह्                     |
| \$ 13     | 4.1                 | न्मेना               | न्येना           | ६३५ | १२       | (~(~)(~)                  | ls ssilsiss<br>खानीधाय मागु |
| ६१३       | 88                  | तहः                  | तोह              | ६२४ | १२       | तते                       | मते                         |
| ६१५       | 8                   | वेद्य                | बेद्न            | ६२५ | 9        | या                        | याये                        |
| ६१५       |                     | ग्याना अति           | अति ग्याना       | ६२६ | 311      | अगः                       | अङ्ग                        |
| ६१५       | शा                  | धायि                 | यायि             | ६२७ | १०       | गचो                       | गवो                         |
| ६१५       | २५ च्वं             | म्ह ग्वाना आत        | च्व+इ अति ग्याना | ६२६ | O        | वराग                      | वैराग                       |
| ६१६       | 8                   | थाल                  | धाल              | ६२६ | 88       | ख्वीयागु                  | ख्वी गु                     |
| ६१७       | 3                   | <u>ज</u> ुल          | <b>ज</b> ल       | ६३१ | 8        | धक                        | धका                         |
| ६१६       | ×                   | शवारी                | शवरी             | ६३१ | 9        | <u>ज्युग</u>              | <b>ड्युगु</b>               |
| ६२१       | ६॥                  | त्रोठ छन्द           | तोतक छन्द        | ६३२ | २        | नन'                       | मन ं                        |
| ६२३       | २०                  | दुत्तभ               | <b>હુર્ત્</b> મ  | ६३३ | शा       | ,धान                      | धाम                         |
| ६२३       | २०                  | द्शन                 | दर्शन            | ६३४ | १०॥      | मंगु                      | नेगुं                       |
| ६२३       | X                   | धाम्ह                | धाय              | ६३५ | 8        | वसंत                      | वबसंत                       |
| ६२५       | 5                   | गते                  | गथे              | ६३४ | १२       | धाय                       | खानीधाय                     |





## श्री महाद्योया सिलः

#### इन्द्रवज्रा छन्द् ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ

है नाथ शम्भो छि अहो गुजाझः दोता दयालो जगदीश धाम्हः
एनं छिगू अद्भुतगृ व चालाः स्वांमा छिगू स्वो मनु शीर मालाः ॥ १॥
हे नाथ शम्भो छि धुँ छेंगु लासाः नैग् विषादी बहुरिङ्ग पासाः
ब्नीगृ विभूनं तियिगृ छि वी नंः न्येगृ प्रभूया किसि छेंगुलीनः ॥ २॥
हे नाथ शम्भो द्वहसाँ छि गैगृः त्रीपुण्डया सिन्ह तिना छि तैगृः
धोती धुँ छेंगृ छि शरीर नङ्गाः जूसां कपाले छिगु चन्द्र गङ्गाः॥ ३॥
हे नाथ शम्भो छ दियी हिमालेः सोंगः मिखा सीगु जटा कपालेः
श्री पार्वती तैगु मुले छि चालाः याये अनी जि खुसिज् छि आलाः॥ १॥

#### श्री हरि भजन कि

हे शङ्कर छि नङ्गा तर, ब्रह्माण्ड याह्म धनी ॥ भी हरि ॥ समुद्र बाणया थाला याना , चूहा छि देव मणि 11 8 11 त्रिपुरासुर छिं स्याना दिल , बिष्णुया बाण ज्वना ॥ श्री हरि ॥ बाणया थाला जुल हरि , शेष शय्यास च्वना 11 3 11 स्नान दान जप तप पूजा , बाहान गैंगु सुया ॥ श्री हरि ॥ साक्षात् धर्मया मृति वहे , औतार नन्दी जुया 11811 तिसा तयीग्र थाला हानं , पाताल सन्दु सुया ॥ श्री हरि ॥ भी शङ्करनं तीपिं तिसां, नागया बास जुया

12°

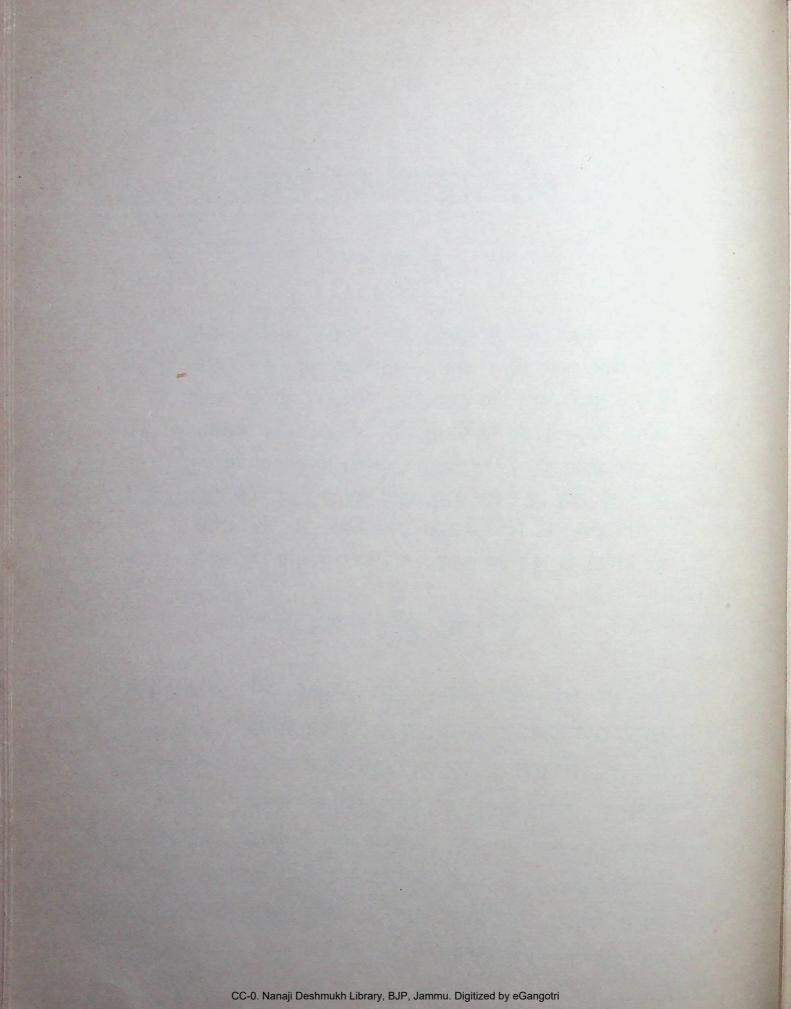

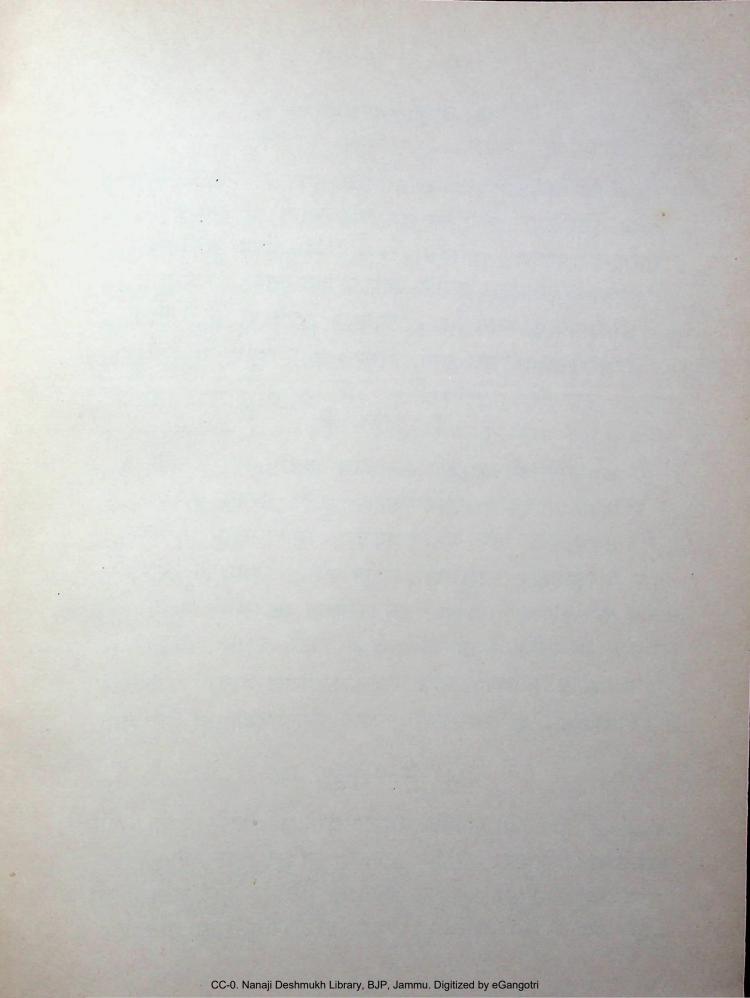

स्वांयाविवा गुह्मसिया हानं , आकाश मण्डलया ॥ श्री हिरि ॥ स्वां लुयथें शीरे गुह्मसिनं , चन्द्रमा यात तया ॥ ५ ॥ फिन्हंदिगपालत चवनीवस , विचा यानाव विया ॥ श्री हिरि ॥ चवना विड्यागुलिं गुह्मशिवं , दिशाया बस्त्र तिया ॥ ६ ॥ श्री शिवयागु चन्द्रन सिमा , काम्देव गुह्मसिया ॥ श्री हिरि ॥ विमुं बुयाच्वनी गुह्म शिवं , भस्म व याना दिया ॥ १ ॥

#### ₩ दोहा ₩

जगद्गुरु श्री शङ्करया, जगदीश धायाग्र नाम् ॥ भवानी शङ्कर न्यम्हसितं, सहस्र कोटि प्रणाम् ॥ १३७॥ देवतायानं यो ज्या, महादेव जृगु नाम् ॥ भवानी शङ्कर न्यह्मसितं, सहस्र कोटि प्रणाम् ॥ १३८॥ कालकूट विष नया सुया, नील कण्ठ जुल नाम् ॥ भवानी शङ्कर न्यह्मसितं, सहस्र कोटी प्रणाम् ॥ १३६॥ च्यये अयोध्याकाण्ड भति, प्वने प्रभु जित ज्ञान् ॥ भवानी शङ्कर न्यह्मसितं, सहस्र कोटि प्रणाम् ॥ १४०॥ भवानी शङ्कर न्यह्मसितं, सहस्र कोटि प्रणाम् ॥ १४०॥

#### श्री हरि भजन 🕾

धायादिल हानं भ्रो पार्वतीत , श्री शङ्कर अति खुसि जुया ॥ हरि ॥ बालकाण्डया खँ कभ्य धुनिजं , न्यनेषु आ छं इच्छा लुयाः ॥ १ ॥ न्यना थ्व धायु श्री पार्वतीनं , धायादिल तया भक्ति अति ॥ हरि ॥ म्येषु सिवेनं राम चरित्र हे , न्यने इच्छा प्रभु जिग्र मित ॥ २ ॥

दुगु चिन्ताभणि तोता अज्ञानिं , काच माला जूपिं दुखं गथे ॥ हरि ॥ श्री राम लीला तोता न्यने मेगु, धका जुिपपिव जिस्वे अथे ॥ ३॥ धाल श्रीपार्वतिं खुसिजुया अति , विंति याना शिवयात हनं ॥ हरि ॥ बालकाण्डयागु खँन्यने धुन जिं, हानं न्यने खुसिजुया मनं ॥ ४ ॥ कनादिसँ प्रभु श्री रामनं अले , सीता नापं गथे काल बने ॥ हिर ॥ ल्लु ल्लु प्रभुनं लीला याना दिल , माल कृपा छिं तया कन्ये ॥ ५ ॥ श्री शङ्करं अति खुसिजुया अले , श्री पार्वतीयागु भक्ति खना ॥ हरि ॥ का नयो अयोध्याकाण्ड भको छं, प्रभु श्रीशङ्करं हल कना ॥ ६॥ छन्ह श्रीरामं तिया तिसा वसः , ल्वेका खुसि अति जुया मनं॥ हरि ॥ पिन्ये क्वथाया रत्न सिंहासने , च्वनादिल अति आनन्दनं ॥ ७॥ च्वना च्वंगु उथाँः रामचन्द्रया , श्यामरङ्ग उफोस्वां यागुर्थे ॥ हरि ॥ मणि कौरतुभ क्वावाम्ह प्रभुया , नापंचों मह हानं सीता लुँथें ॥ = ॥ रत्न दुगु चु ज्वना प्रभ्वीत , ज्वाभः सीतानं गाँःका च्वन ॥ इरि ॥ ब्युगु प्रेमनं नया ग्वाव ग्वे, ज्वना च्वंगु न्यम्हतिषु अन॥ ६॥ सोताराम न्यम्ह च्वंगु उथाँ के , वांलागुया खँ जिं धाये गुलि ॥ हिर ॥ चोंपिं साकार्जुया माया परमात्मा , सुनां अमिगु खँधायी थुलि॥ १०॥

#### 拳大衛

#### श्री दोहा 🕾

मिलेज्वोगुथें कल्याण छु दै , न्यम्हतिपुया मन् मिले मज्वोवं सुख छु वै , न्ह्याक्वहे दुसां धन् ॥ १४१॥

11





#### 🖈 श्री भजन 🖈

उगु बखते हे लाका राम स्वये धाया \* वल नारद व ब्रम्हा यागु ब्व खँ काया ॥ १॥ जय सीताराम धाधां भक्ति तया वोम्ह # वीनाज्वना चोंम्ह अति रामयानं योम्ह ॥ २ ॥ स्वच्छजुया चोंम्ह गुद्ध स्फटिक्मणियाथें \* दीब्यरुप निर्मल शरद् याम्ह चन्द्रमाथें ॥ ३ ॥ अकस्मातं नारद् वोगु खना अधिजाम्ह \* दनादिल राम धका माने यायेमाम्ह ॥ ४॥ सीतानापं तया रामं, मुनि अनि याना \* धाल अले रामं मुनि छुकि छि विज्याना ॥ ४॥ सनसारी विषय खेँ, चौंम्ह जि थुज़ाम्ह # मनुष्यया नितिं दुखसिया प्रभु झाम्ह ॥ ६ ॥ सनसारी मनुते त छिगु दर्शन्धेगु \* अति दुर्लभगु बिना भाग्यनं मदैगु ॥ ७॥ थौं व जिगु पूर्वजनमें याना तैगु धर्म \* छिगु दर्शन दत मुनि, जिगु भिंगु कर्म ॥ ८॥ हे मुनि व छुकिंधासा धर्म उदे ज्वीवं # न्हापान्हापा याना तैमु पापधैमु प्वीवं ॥ ६ ॥ सनसारी मनुते नं सतसङ्ग दैगु \* भिंम्हिसया सतसङ्ग मुक्ति जुथे फैगु ॥ १०॥ हे मुनि थौं दया जित छिगु दर्श न्याये \* कृतार्थ जि जुय धुन एनं छित धाये ॥ ११ ॥ छुकिं झायागु छि थन, छु जिं यायेमागु \* धायादिसँ पुरेयाना विये छिं व धागु ॥ १२॥ ध्व खँ रामं धागुन्यना, लाहावितियाना \* धाल नारदं छि खना अतिहे जि ग्याना ॥ १३ ॥ सामान्यपि मनुष्यनं धायिथें छि धाया \* छाँः छि जित मोहयाये धैगु आञ्च काया ॥ १४॥ च्वनाह्म जि सदानं हे, काया छिगु आशा \* मनुष्यंथें वयान् यात प्रभुं जित धासा ॥ १५॥ मत्ये जित मोहयाये, छत्तेयाना आनं \* सिया हासीके छि माहा अतिकष्ट ज्ञानं ॥ १६॥ तर प्रमुं सन्सारी जि, धका धाया द्यूगु \* व खँठां छिँ ठीकधाया द्यूगु धाये ज्यूगु ॥ १७॥ छुर्किधासा आदि कारण, सनसारयास \* गुझ माया धैस छिम्ह मिसा धायेमास ॥ १८॥ हे राम व मायां छिगु ईस्रा सीका काया \* ब्रम्हा निसें सारा देँ का च्वंम्ह खुसिताया।। १६॥ सत्व रज तम घेगु सोंगु गुण दुम्ह \* छिगु ईश्रां सृष्टि स्थिति संहार्याना ज्ञा ॥ २०॥ थःगु गुण रूप त्वीगु हाकुगु व सोगु \* सोगु वर्णयापि प्रजा मायां देँ का दीगु ।। २१ ॥ अर्थिजागु त्रिलो केरूप, तः खागु छेँ यास \* गृहस्थ छि सनसारि नायो धाये माम्ह ॥ २२॥

#### श्री दोहा 🕾

चोधं छुना ज्वो ज्ञानी गुणी , द्या दुगु ज्वी मन् तःधं छुयेगु जिल धकौ , व मूर्खयागु चलन् ॥ १४२ ॥

#### श्री श्री हरि भजन 🕾

हे राम विष्णु भगवान् छि, सीता व लक्ष्मी हनं । श्री हरि॥ छिहे शिबनं व पार्वती, सीताहेतुं खः वनं ॥१॥ हे राम ब्रम्हा छि सीता प्रभु , सरस्वती व हनं ॥ श्री हरि ॥ श्री सूर्यनं छि सीताहें खः, प्रकाश शक्ति वनं ॥२॥ हे राम चन्द्रमा छि प्रभु , रोहिणि सीता हनं ॥ श्री हरि ॥ इद्र छि पुलोलमा कन्याशची , प्रभु सीता हे वनं ॥३॥ हे राम अग्नि देव छिहे, स्वाहा सीता व हनं।। श्री हिर। खः वनं ॥४॥ कालरूप यम छिहे सीता . संयमिनी हे राम निऋति छि खः प्रभु , तामसी सीता हनं ॥ श्री हरि॥ बरूण छिहे खः भृगुया महाँग, बारूणी सीता वनं । १॥ हे रोम बायु छि सीता प्रभु , सदागति वः हनं ॥ श्री हरि॥ कुबेछि सोता फुकं वया, सम्पति धैम्ह वनं ॥६॥ हे राम छि हे खः लोक संहार, यायिम्ह रूद्र हनं ॥ श्री हिर ॥ छिम्ह व शक्ति सीता प्रभु ; रूद्राणी धैम्ह वनं ॥ ७॥ हे राधव थुकि शंङ्का मरु ; मिजं धाको छि हनं । श्री हरि ॥ मिसात धाको सीताहे ख:, सीके थ्व मागु मनं ॥ =॥

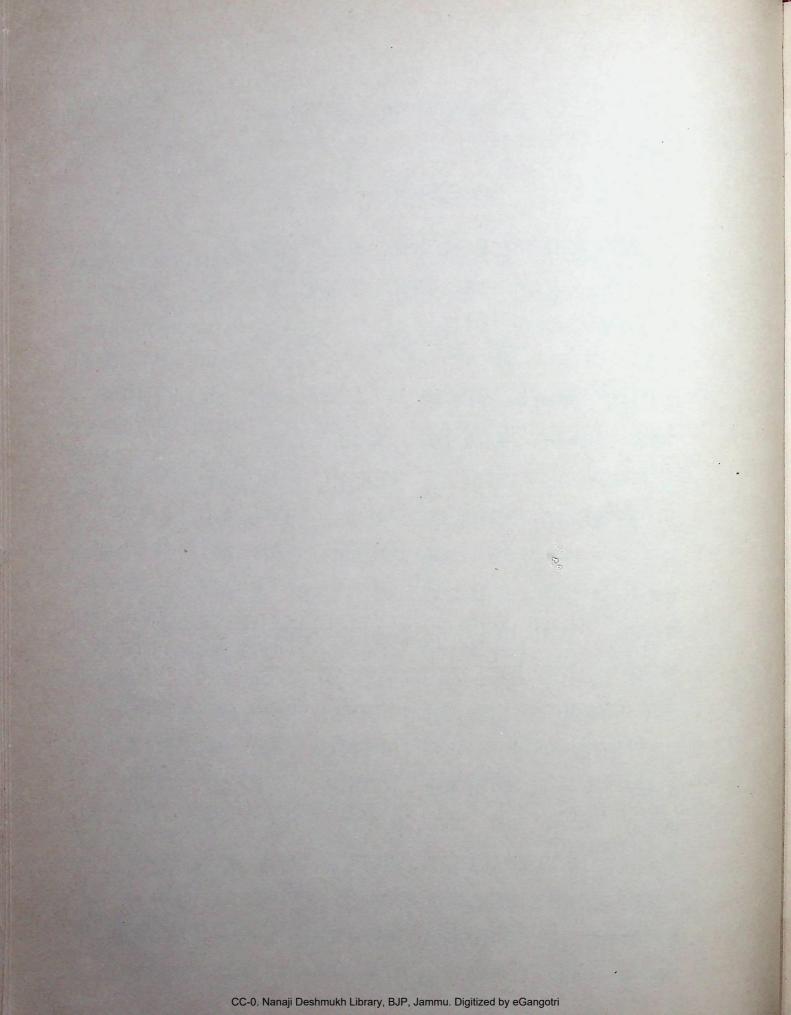



हे राम त्रैलोके सुं स्विपं मरु, छि व सीता व सिवे ॥ थी हिए॥ मायां थ्व सन्सार्देका च्वन, स्वां ह्वयकीथें किवे ॥ ६॥ डिगु इच्छाहे मायां वया, सन्सार देका च्वनी ॥ श्री हिए॥ छिकेतुं हे व माया हानं, ऋण ज्याव वनी ॥ १०॥

#### श्री दोहा 🕾

सीतारामया भरे च्वचों ; म्हसीगु आत्माराम ज्ञानीगुणिं उकिं तोतीमखु , काये अमिगु नाम ॥ १४३॥

### 💯 श्री भजन 🕎

छिपु हे आभास अर्थात् नकलीगु छाजा ※ दयावैगु अज्ञान् तल अन्याकृत भाया ॥ १ ॥ अत्याकृत थेगु बयान् पायेहे मफैगु ※ अति प्रसिद्धगु न्ह्याम्हं भुलेयाना तैगु ॥ २ ॥ विकं मह तत्व मह तत्वं हानं देगु ※ स्त्रात्मा व स्त्रात्मानं सर्वात्मक वैगु ॥ ३ ॥ सर्वात्मक लिङ्ग देह धका धायि वैत ※ ध्व खँ भित मस्युपिसं भाविव थुयिकेत ॥ ४ ॥ मायायागु सुखे कारण महतत्व धेगु ※ सुत्रात्मा व कर्मक्री सुकाँ: आत्माँ: देगु ॥ ५ ॥ अहंकार बुद्धि न्यागु प्राण बायु हानं ※ मिन्गू इन्द्रियत धापि धायी ज्ञानीज्ञानं ॥ ६ ॥ सोगु व्वीगु सुख दुःखा दिव धर्म दुम्ह ※ धायातल चिद्धाननं लिङ्ग देह ज्म्म्ह ॥ ७ ॥ लिङ्ग देहामिमानीचे तना भास हानं ※ जगते तन्मय जुल जीव धेगु नामं ॥ ८ ॥ अनिर्वचनीय वयानः योनानं मफ्बीगु ॐ अनादि अविद्याजीव उपाधि व सीगु ॥ ६ ॥ स्थून सक्ष्म कारणत शुद्ध चेतन यागु ※ सोगु देह उपाधिनं च्वना जीव धागु ॥ १ ॥ धुर्कि छुटे ज्वीव नं व परसेश्वर धायी ※ ज्ञानीं थुका विचायाना छित सीका कायी ॥ १ ॥ धात्रव सुगुति स्वप्ना सृष्टि छि मथोग्ह ॐ खालि उकियागु चेतनमात्र साक्षी ज्वीम्ह ॥ १ ॥ ।

छिफ़ेहे व्य जगत्फुकं न्हापां सृष्टि उदीगु % छिके स्थित ज्ञया छिके लीन ज्ञया पत्तीगु ॥१३॥ उकि छिहे फुकंसिया कारण रुप हानं % खियःयात सर्प धका ज्ञया व शंकानं ॥१४॥ थात जीव धका भाषा ज्या कि मन्या के भय उदीगु तर क्या मनं देवं थुमा ॥१५॥ जिहे परमातमा खः धका अले थ्वीगु % उथाँः तिनी वैत दुःख भय छुटे उदीगु ॥१६॥ छुकिंधासा छिगु उपोति रूप फुकं स्यूम्ह % फुकंस्या शरिरे दुद्धि रूप च्वना द्यूम्ह ॥१७॥ उकि छिहे फुकंसिया आत्मा जुया दीगु के गथे अज्ञानीनं खिपः सर्प धका उदीगु ॥१६॥ उकि छिके फुकं जगत् या कल्पना यायौ के छिगु ज्ञान थ्वीवं छिके लीनजुया कायी ॥१६॥ उकि छिके फुकं जगत् या कल्पना यायौ कि छिगु ज्ञान थ्वीवं छिके लीनजुया कायी ॥१६॥ दुद्धि दुपि मन् उकिं ज्ञानाभ्यास यायी कि छिगु मक्तियायां ज्ञान सीका सिक्त कायी ॥२०॥ हे राम व छिम्ह भक्त यानं भक्त याम्ह कि दास खः जि प्रसुयानु सदा आज्ञाकाम्ह ॥२१॥ यायेमते जित मोह दिसं कृपा याना के च्वना प्रसु छित खना सदानं जि ग्याना ॥२२॥ छिगु तेफुं पल्स्वा दुया उकिं ब्रम्हा वृगु के ब्रम्हायाम्ह काँ:जिज्या छिम्हछेः जिज्या ॥२३॥ हे राम जि रक्षाया छि भक्त छिम्ह धाया के ब्रम्हा धाया हागु व्यखं हल अले लहाना ॥२४॥ हर्ष छ्ववि देका वारं वार अनि याना कि ब्रम्हा धाया हागु व्यखं हल अले लहाना ॥२४॥

# —देवतात फुकं ग्याना ब्रम्हलोके च्वना विज्याम्ह ब्रम्हानं श्री रामचन्द्रयाथाय् नारद मुनियात ब्वखं धायाहःगु—

न्यनादिसँ प्रभु धाये बन्दां दःगु धाया ¾ रावण स्याये धका प्रभु ब्रगु औतार्काया ॥२६॥ छित राज्य बीन राज्ये मुले ज्या ब्र्सा ¾ रावण सुनां स्यायी थुकी विचायाछिं ज्यूसा॥२७॥ छिगु प्रतिज्ञानं प्रभु गथे पुरे ज्वीगु ¾ भूमिभार फुका देत ग्वले सुख बीगु ॥२८॥



#### ्रभु दोहा 🕾

राग गजल ताल ३

पुरे याये मा तर्धापसं ; थम्हं धायागु बचन ॥ उकिसनं दुःखीत खना ; दया तयेमा कन्॥ १४४॥





## — श्री रामचन्द्रं लिसः विया ग्रूगु — ॐ हरि भजन ॐ

धागु नारदं न्यना श्रीरामं ह्रिला मुसुक धायादिल ॥ हरि॥ मस्यूगु खँ जिं दैला मुनि छुं चोयागु दुःख जिंफुकं सिल ॥१॥ यानागु जिं व ह्यापा प्रतिज्ञा शङ्का मरु पुरं योना हनं ॥ हरि ॥ प्रारब्धक्षिणपि कालक्रमां सु सु व व स्याना विये दैत्यतनां ॥ २ । भूमोया भार्फके रावण्स्याना जिं दण्डकारण्य मुनि भेषंवन्ये ॥ इरि ॥ भिष्यदग्वीं च्वन्यसाता हरेयाका वयाकुतुम्ब फुकंस्यानावयने ॥ ३॥ न्यना थ्व भागु रामं मुनिं अले स्वचाहुला अनियाना वन ॥ हरि॥ राम नारद्वया लँ जुगु धुनां थो ब्वनीन्यनी हिन्हिंतया मन ॥ ४॥ तःसां मतीजक देत दुर्लभ्गु कैबल्य मोक्षव जुया वनी ॥ हरि ॥ द्शरथया खँआ कन्ये उमान्यो जूगु व रामया भक्ति धनी ॥ ५॥ -दशस्य राजां श्री रामचन्द्रयात अयोध्याया राज्य विये धका बशिष्ठयाके न्योंगु-खुसि जुया च्वन दुश्रथ अतिहे श्री रामयागुव ज्याखँ स्वया ॥ हरि ॥ सीता ब्याहा याना प्रभं हयाली श्रीसम्पति यक्व द्या वया ॥ ६ ॥ नवनिधि वय। वास यात अन द्शारथयागु व लाःक्वी फुकं ॥ हरि ॥ राजा इन्द्रथें द्शरथ जुयाच्वन हरिया कृपाजुयो अति सुखं ॥ ७ ॥ बिशष्टियात धाल सभाँ छन्द्र बितियाना देशरथं वया ॥ हिर ॥ मती छगू हाँ जि वल गुरु छिं न्यनादिसँ थ्व खँध्यानतया ॥ = ॥ द्शग्थ राजां धाया चुगु थो र्मान्त्र भारदार फुकां तया ॥ हिर ॥ बुढ़ा जुल जि वैस वन गुरु बियेनु राज्य थो राम ह्या ॥ ६॥

जि दुबले हे राज्य बियेनु कुबीफत वां भार फुकं ॥ हिर ॥ स्वीकों मरुथें दुम्ह पराक्रम च्वनी प्रजातनं अति सुखां ॥ १० ॥ मन्त्री भारदार सारा दुनिया नोकर चाकर खुिस अति ॥ हिर ॥ खुिस मज्वीपि रामखना गुरु सुंहे द्यीमखु जिग्र मित ॥ ११ ॥ धायादिसँ गुरु कृपातया छिं ध्वखँयागु जिन लिसः विया ॥ हिर ॥ खालि छिगु हे कृपा जुया जिं च्वना थुलितक सुखिसया ॥ १२ ॥ अशकुन् आपाल खनेदत जि मिममिमंगु ह्मगसेँ ह्मनी ॥ हिर ॥ छुज्वीत्यन जित मस्यु गुरु आ लक्षण मिमंगु जक खनी ॥ १३ ॥ इच्छा जिगु गुरु राज्य वियेगु जिगु न्ह्योने हे राम ह्या ॥ हिर ॥ भ्वीया वन सँ बुढ़ा जुया जिगु सर्दा मने च्वनी त्रास वया ॥ १४ ॥

# क्षे दोहा 🕾

अले कन्हें धका च्वने सिवें आहे याये असल ॥ भाखा तयवं न्ह्याह्मसियां जुया वनेयो विफल ॥ १४५ ॥

#### 🛊 श्री भजन 🛊

बिश्च हिसः विल राजायात सोसों \* इच्छा पुरेयाना दिसँ ध्वखँ मनं गोंगों ॥ १॥ छि धायाव द्यूगु राजा मज्यू सुनाँ धायी \* रामयात राज्य ब्यूसा फुकं खुसितायी ॥ २॥ मितला दु फुकं सिय। ध्वखँ ह्वपांतुँ हे \* विराजिदायिष राजा दिय मखु सु हे ॥ ३॥ भिगु खँ छि मित तल जिल बचन् ब्यूसां \* टन्टातोता बियाजिल आनंदं छि द्यूसां ॥ ४॥ खुसिजुया धाल राजां नेना गुरूं धागु \* कृपा जूसा छिगु आहे राज्य बिये मागु ॥ ४॥

大

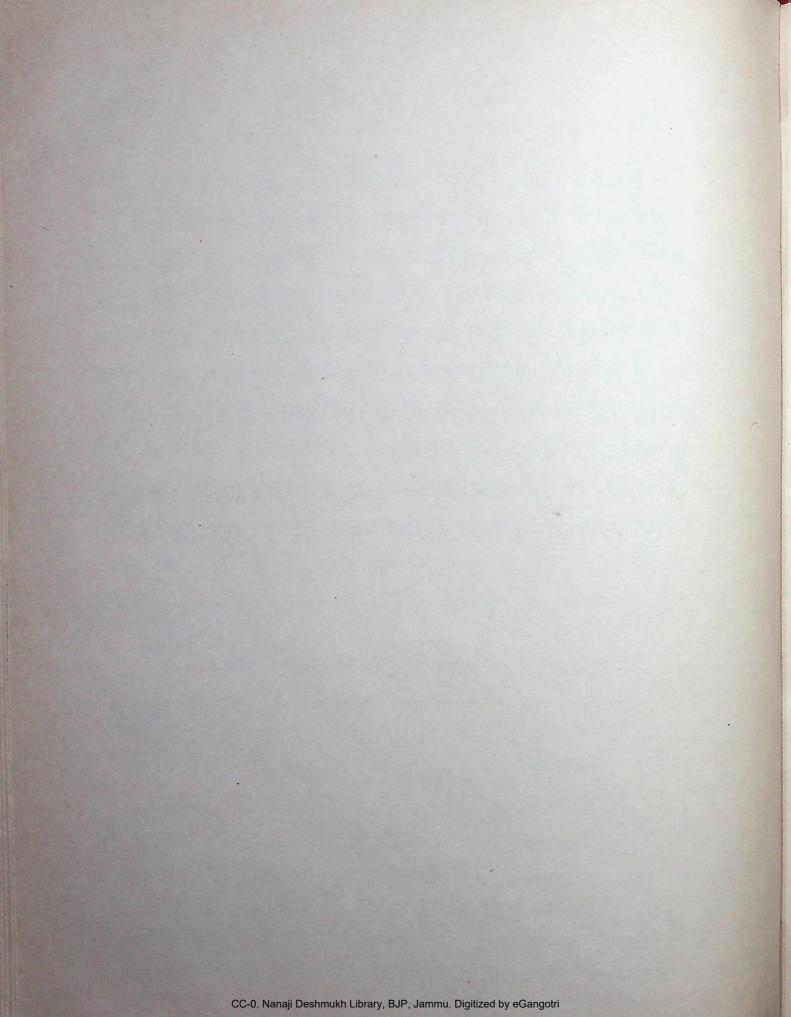

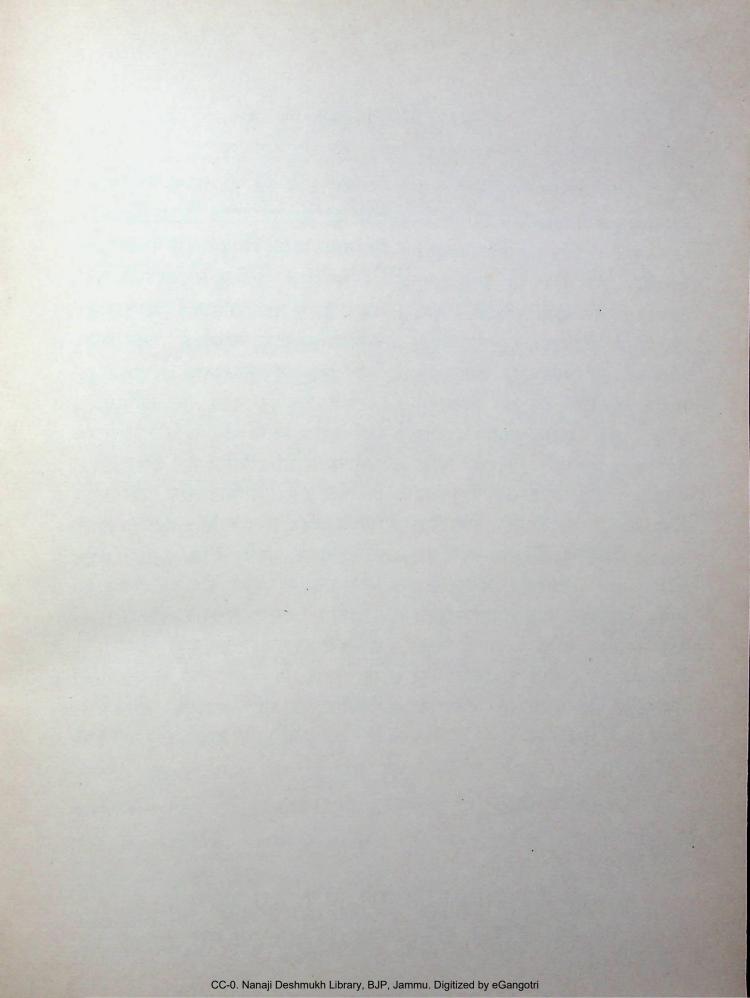

मनोरथ छिगु कुषां सारा \* ध्वहे छगू वाकि मेगु मंत ज्याया भारा ॥ ६॥ ध्वज्या छमू याये धुंसा जिल तपेँ: चोंसां \* ईच्छा पुरे जुल फुकं जिल सिना वंसां।। ७।। मंत गुरू ईच्छा जिगु पूर्णजुल धाको \* छिगु कृपां रामकाँ: जि बुया दत माको ॥ = ॥ साराजाम छुछु माल दिसँ मागु धाया \* राज्य विया दिसँ गुरू भिंगु सायित्काया ॥ ६॥ यात ह्विला बिश्वष्टनं भाल \* राम व थुजाह्म धका ह्यसिका छि काल ॥ १०॥ गुह्मस्या नां छतेँ जुमा पछुतावे उवीगु \* अनमोल नर चोला व्यरथं हे प्वीगु ॥ ११॥ उजाह्म श्री हरिं राजा थन जन्म कागु # जिला अति खुसि राजा न्यनाखँ छि धागु ॥ १२॥ सारांजाम दयेकि छिं मते विस्तार्याये \* रामयात राज्यविया झीसं सुख काये।। १३।। जुल दशरथ न्यना गुरू धागु \* ध्वखँ न्यना अनचों पिँ गुलि खुसि तागु ॥ १४॥ मंत्री काजि भादीर्पाहु माहाजन च्वेका \* ध्वखँ कन राजां चाकर्त नं फुकं देँका ॥ १५ ॥ खुसि जुल फुकं अति राज्य बीगु धाया \* बितियात फुक सिनं अति खुसि ताया ॥ १६॥ भिंगु मित तल राजां दिल ठीक धाया # राज्यवियादिये जूसा ब्युछिं इथाँ:चाया ॥ १७॥ रामयात राज्य ब्यु छि झीसंस्वये देँकाः \* कोटिदछि स्वानाच्यने देँमा ल्वेमरेका।। १८॥ जुया दशस्यं मंत्रितेत धाल \* विस्तार्याय छिवत ज्वलं ठीक यायेमाल ॥ १६॥ माक्व फुकं ठीक याहुं विष्कृष्ठके न्योंन्यें। \* साराजास दयकाब्यु गुरूयात क्योक्यों।। २०॥ देशे सुघर्सका याकि ध्वजापता ब्वेका \* सर्कासयां इर्ष याना उत्सव योघा च्वेका ॥ २१ ॥ हिति, बोंगा, देग, तुँथि फुकसिया छेनं \* रङ्ग रोगन् याका सुवर्धाकि चवर्षेन ॥ २२॥ सकायाकि पौरा पाति रङ्गरोगन् याना \* सुघर्यांकि वजागि एवहर्जुको बोना ॥ २३॥ थ्वया सिवें तथंगुन्या मंत जिगु मेगु \* जम्बायाकि ऋषिष्ठनि ब्राह्मण साधु तेगु ॥ २४ ॥

學大學

#### श्री दोहा 🚱

राजां यायेमा लाँःकु सिवें थःगु देश श्रृङ्गार ॥ देश दुनिया याये विचा राज्य यानाया सार ॥ १४६॥

#### श्री भी हरि भजन 🕾

खुसिजुया वन फुकं अनं, ज्याखँया भार ज्वना॥ श्री हरि॥ खुसिजुया च्वन रानी स्वम्हं, थ्व हर्षया खँ न्यना ॥ १॥ अयोध्याः उत्सवयाग्र गुली , खुप्ति दुनिञा जुया ॥ श्री ६रि॥ खुसिजुल पृथिषीले फुकं, राज्य बियीगु थुया ॥ २॥ विशिष्ठ च्वन मुसु मुसुं ह्निला, सार्जाम हैन्यु धका ॥ श्री हिर ॥ दको तीर्थं जलधाल काया, तैब्यु जिन्ह्योने हका ॥ ३॥ ध्याछें गू जुल त्वीय चमर , पात उन वस्त्र ह्या ॥ श्री हरि ॥ रत्न सुवर्ण जुल अन धन , माक्व हयाब्यु तया ॥ ४ ॥ राम राज्य बीत ख्वेका थन, सारजाम देका हित ॥ श्री हिर ॥ माको तयार्था फुकं थथें, विस्तार मयासें भति ॥ ५॥ सल किसी रथ फौज जुल, शृङ्गार याना तया॥ श्री हरि॥ देश शृङ्गार्या उत्सव याना , प्याखं भजन्त हयो ॥ ६॥ याकाब्यु पाठ पूजा फुकं, द्योया मंदीरे ब्छया॥ श्री हरि॥ बिद्न मज्वीमाधका गणेश, सिबेँत मागु तया ॥ ७॥ उत्सव यानो जुल मनुतसें , ऋषिया वाक्य नेना ॥ श्री हरि ॥ सार्ज़ीम माको ठीक याना , बिल ऋषि त क्यना ॥ = ॥ उत्सव अयोध्याः जुयावन , मनुत फुकं च्वना ॥ श्री हिर ॥ प्याखं व दाफा गान जुरु, हर्षया वाजा ज्वना ॥ ६॥ च्वन दुनिञात खुसि जुया, तिसा वसःनं तिया॥ श्री हार ॥ परदेशी थेंकः वल फ़ुकं, राज्य बियिगु सिया

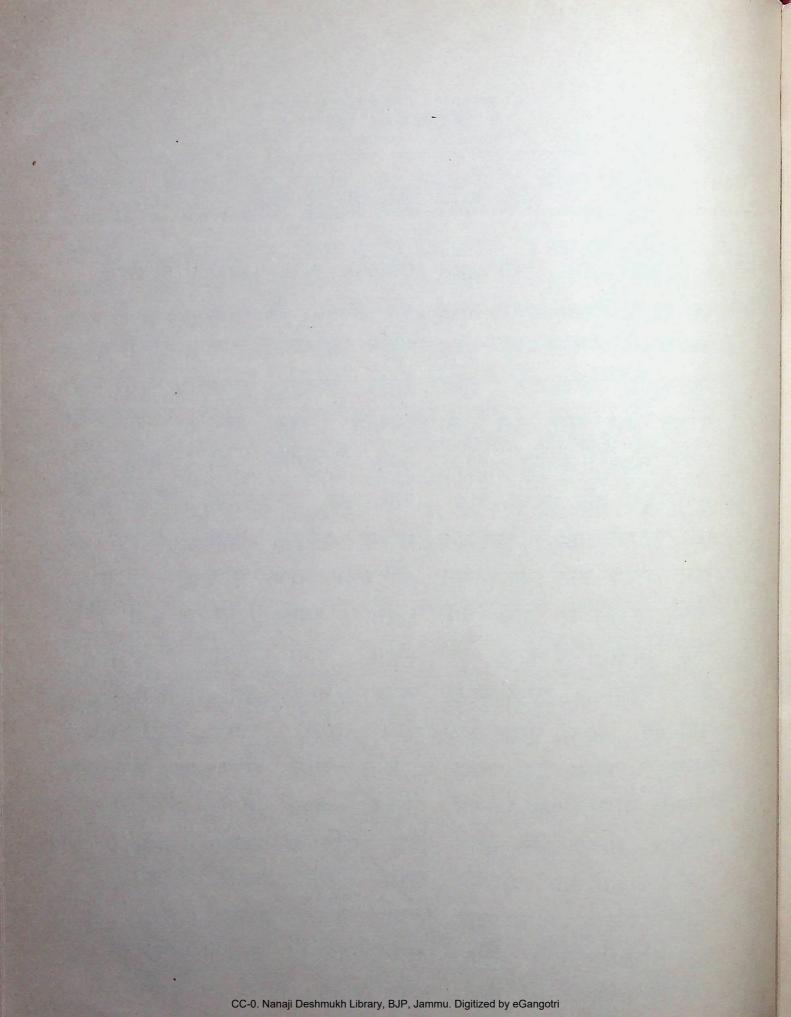

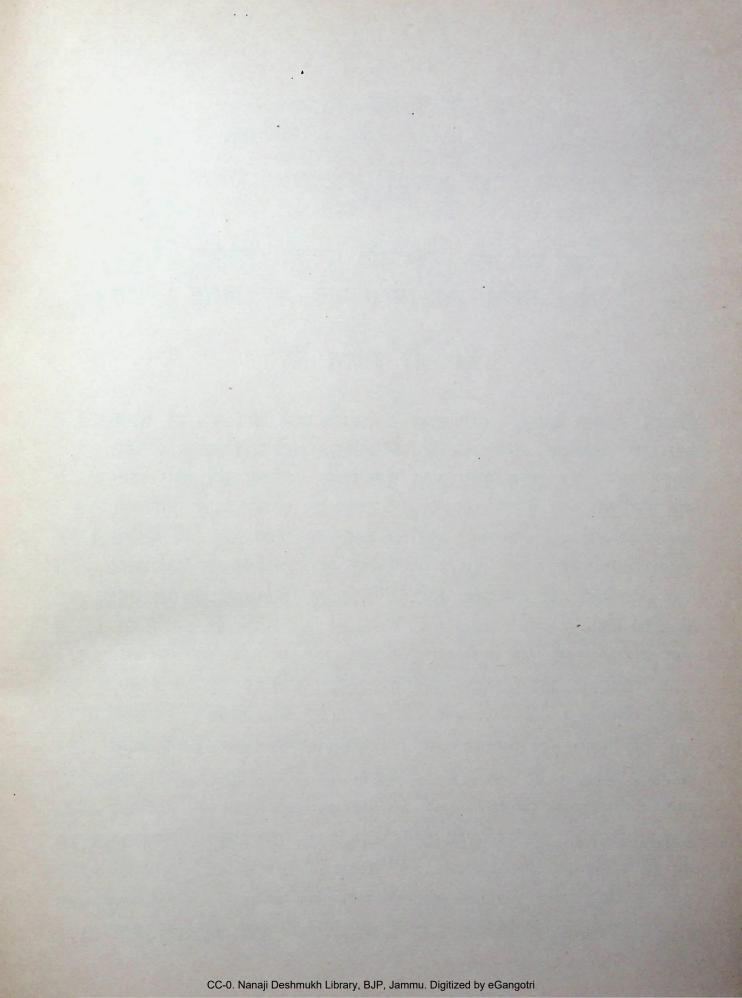

#### श्री दोहा 😭

राजा प्रजा मिले जूसा जुयि मुल्लक्या कल्याण ॥ सुख सियेत न्ह्याम्हसियां मिले जुयेगु जहान ॥ १४७॥

T

#### 🕮 श्री भजन 🕮

कौशल्या सुमित्रा केकै जुल खुसि ताया 💥 रामयात राज्य बीगु स्वये दत धाया ॥ १ ॥ साराजाम देका जुल माको ठिक याना 💥 ज्वरिपारिं गीजे यायि धका स्वम्हं ग्याना ॥ २॥ द्शरथ च्वन भारी पाठ पूजा याना 💥 कलोर्जुल, अयोध्या सहरे बाजा थाना ॥ ३॥ राम सीतां मस्यु ध्व खँ अलग छं चोंगु 💥 दश्रथयागु लाँ:क्वी ध्व खँ जुयाँ बोंगु ॥ ४ ॥ उखे प्रभुं न्हिला घाल सीतायात सोसों 💥 तुना च्वन मिखा जिगु अवे फर्फर्ससं ॥ ५ ॥ प्रभुपात धाल सीतां सगुग् चुल भीत 💥 देपा मिखा तुत जिनं छुछ भिंगु ज्वोत ॥ ६ ॥ देपा अक मिस्ते तुगु अति भिंगु धाषी 🛪 मिजं तेत जवे तुसा धायी लाभ यायी ॥ ७॥ सगुण ला भीपिं न्येस सिया भिंगु थेंचों 💥 च्वन्य दु छि नाप जितः भिं छि मति गेचों। 🗲 🏗 जिंगु मित भिंगु ध्वहे छितंः त्वःत्य म्वासा 💥 छिगु एवा हे स्वया च्वने भिंगु ध्व जि आशा॥ ६॥ तोता दियेमते जित प्रभुं कृपा याना 💥 प्रभुं तोता मायि धका जिला अति ग्याना ॥१०॥ थ्व सं न्यना रघुनाथं धाल छं मस्युला 💥 छंत ताता च्वने सीता गथे जि मंदुला ॥११॥ छंगु प्रेमं सदां जित तल बसे याना 💥 छंत तोत्य मालि धका जिनं सदां ग्याना ॥१२॥ आशा जिंगु सदां छ वो नाप च्वने घैंगु 💥 छंगु प्रेमं चित जित गथे तोते फैंगु ॥१३॥ न्ह्याथाँः वंसां छ हे छझ मिखाँः याना चोंथें 🔆 धुक मान जिके सीता वया ह्वाहा जोंथें ॥१४॥ होस मंत जिके सोता ज्या खं यायेमागु 💥 धार्थे हे खः धागु सुःख मरु प्रेम्थुजागु ॥१५॥ तर जि भरत छुद्ध अति मादा बोह्य 💥 सदानं हे जिगु अति सेवा याना च्वों हा ॥१६॥ ताहे दत कित्रा भरत् पाजुपियाँः वोंगु 🗯 जिं स्वेलाव नापलाँःत मिखातुना चोंगु ॥१७॥ रामसीता न्यम्इसियां अति प्रेम याना 💥 आनंदनं च्वना दिल सगुण एँ ह्वाना ॥१८॥

थुखे गुरू विज्ञिष्ठेत द्रारथं घाल 🚿 रामयात शिक्षा वीत प्रभ्न भायेमाल ॥१६॥ विश्विष्ठ व रामयाथाँ: झाल विदा काया 💥 लुखाँ:संतुं च्वन च्छ्या पालेतेंत घाया ॥२०॥ गुरू झागु सिया प्रभ्न थःहे क्वाहाँ झाया 💥 तुतिसिका थतयन अति खुसिताया ॥२१॥ रामसीता न्यम्हसिन खना गुरू झागु 💥 विन्तियाना न्येन पूजा याना ऋषियागु ॥२२॥ जिगुळें पवित्र जुल न्हुया प्रभुं घाल 💥 छुखंय कृपायाना भाया छुजिं यायेमाल ॥२३॥



#### 🕸 दोहा 🏶

दुःख फुना वनिमखु सुयां, विना ग्रह्मा ज्ञान ॥ भिंम्ह ग्रह्मा कृपां जुयि, न्ह्याम्हसियां कल्याण ॥ १४८॥

#### 🖓 हरि भजन 🕾

तिसः बियादिल ऋषि विशिष्ठं, श्रीराम सीता नेम्हं स्वया ॥ हिर ॥ राज्य कन्हे छित बोग्र जुल प्रभु , थ्वहे कने धका थन वया ॥ १ ॥ सारजाम मानव ठीक जुल देशे , फुकं श्रित खुसि जुया च्वन ॥ हिर ॥ अयोध्या सहरे शृङ्गार याग्रलिं , वैकुण्ठयें आ जुया वन ॥ २ ॥ ध्याखं हुयिका तल त्वाले त्वाले , बाजाथाना खुसि जुया वया ॥ हिर ॥ भजन याना च्वन थासे थासे नं , वस्ताज्मुना श्रित तान तया ॥ ३ ॥ जुल दुनिजा हर्ष याना श्रित , तिसा वसः नं तिया तिया ॥ हिर ॥ खेल तल श्रित ध्वजा पताका , गथे मसीका छिच्वना दिया । ४ ॥ तर मिलल ज्वी पत्या जुया जि , सीताया प्रेमं छिमम्न जुया ॥ हिर ॥ प्रेमयाग्र खिप बल्ला अति हे , चफुये तागत दिय सुया ॥ ४ ॥

次書





भमः धैह्म राम स्वया दिसँछिं, बलाग्र सीं प्वाखना वनी ॥ हिर ॥ प्रेमया बसे लाना सदांगो , पलेस्वाँ दुने सं कुँका च्वनी ॥ ६॥ पलेस्वाँ ह्या च्वनी हिछि अथेंत्ं , खुसिज्या श्री सूर्ये स्वया ॥ हिर ॥ काया च्वनी रस पल्स्वाँयागु वं , प्रेमिखना अति भमः वया ॥ ७॥ श्री सूर्य छुकुं विना वनेवं, पल्स्वाँ मुखुतुं व जुयावनी ॥ हरि॥ तोता वये फैमखु भमःनं, प्रेमं अथेंहे व कुंका च्वनी ॥ = ॥ लक्ष्मीया प्रेमं हरि सदां नं , क्षीर समुद्रेव वासं च्वन ॥ हरि॥ प्रेम व मायां ब्रह्मा महेशत् हे ; गथे गथे तकनं जुयावन ॥ १॥ मायाया शांक्त बल्ला अति हे ; मिसल ज्वीछिं पत्याज्या ॥ हि ॥ मायां फुकंहे जाले लाना च्वन , माया तोत्येगु तागत् सुया ॥ १०॥

# 

योतिषु नापं च्वनेगु भिं , तथा परस्पर प्रेम !! नापं च्वनेगु भातिमसा, ईश्विपिनी हे नेम ॥ १४६॥

#### श्री भजन कि

ऋर्षि ध्याचो विलधका मतितये धुंका 💥 क्वछुना श्री रामसीता न्हिला च्वन सुंका ॥ १ ॥ लिपा प्रभुं विति याना ऋषियातधाल 💥 कृपायाना दिसँ गुरु जि छु यायेमाल ॥ २ ॥ धाल ऋषिं प्रभुयात ब्रम्हचर्य काया 🎘 च्वनादिसं थींया चर्छि नेमं खुसिताया।। ३।। थुलिधाया ऋषि अनं, क्षाल विदाकाया 💥 दशरथयात कना च्वन खुसिताया ॥ ४ ॥

CC-0. Nahaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri उसे प्रश्च रघुनाथं मितमितं थाल % किजा नेम्हं मरेका छाँ: राज्य वियमाल ॥ ५ ॥ दाजुिकजा प्यम्हं जिपि अतिमिले कृपि क्रि तोता स्वने सुनां स्वीत पलस मफुपि ॥ ६ ॥ व्यत्वन्ध व्यहा जिमि नाप नाप याना क्रि तोल्हेजुल जित राज्य वीगु खँ व ह्वाना ॥ ७ ॥ लक्ष्मण थेंकभाल थथे मितिया चोचों क्रि अति खुसिजुल प्रश्च किजा वोगु सोसों ॥ ८ ॥ नेस्न दाजुिकजा थुसे च्वन हर्ष याना क्रि उसेहेदेशें उत्सवयागु धायछु खँहाना ॥ ६ ॥ गुलि प्यास्मृहिपिंहानं गुलि भजन्यापि क्रि मरथ्येंक भासाछकाः धायागुलिं हापि ॥ १० ॥ गुस्नसिनं भग्य पक्षा कन्हें झायी थायि क्रि गुस्नसिनं धायि वंसो छुलि हर्ष याि ॥ १२ ॥ गुस्नसिनं धायिहोनं भरथ्येंक भाया क्रि गुलि खित्रज्ञिय तिनी राज्य वीगु धाया ॥ १२ ॥ गुम्हिसनं नेनिकन्हें साहित ज्वलें धाया क्रि राज्यवोगु स्वययात अति हथाँ:चाया ॥ १३ ॥ सीताराम सिहासने च्वोंगु ज्वलें स्वेगु क्रि शोंया रात गथेयाना विते योना च्छेगु ॥ १४ ॥ ध्वचा ध्वचो मुना गुम्हिसनं थथे धायो क्रि दुनिजाँतें हर्षयागु सुनां वयान यायी ॥ १५ ॥ कन्हें राज्य थीगु धका फुकं ठीकयात क्रि रामराजा जुयी धका देवतात ज्यात ॥ १६ ॥ सम्बती सःतम्हया देवतात ज्याना क्रि विन्तयान सिहासना । १७ ॥

जय सदा जननी ससुमाजुया, वर छि वीम्ह खँनं, मनया थुया,
छिगु दयां विय बुद्धि मने छुपा, छिगु दया व बिना भिनिग् सुया ॥ १ ॥
जय सदा जननी छि सरस्वती, अति दया दियगू छिगु वो मित,
स्वय छि दुःख मफ्रम्ह सुयां भती, सकिसतं भिनिग् स्विय छि श्रति ॥ २ ॥
जय सदा ससुमाजु छिगु हनं, खुसि जियम्ह सदा अति भावनं,
बियछि माम्ह सुबुद्धि व देतनं, छिगु दया दिय दुःखि खनामनं ॥ ३ ॥
छिगु दया, मिहमा, सिय फैमखु, स्यनिगुसुं स्वयनं छित यैमखु,
स्वय छियोम्ह परो उपकारनं, छिगु तुती, अनियाय सदामनं ॥ ४ ॥

रामराजो यायमज्यु मानि रावगस्याके राज्य भुले ज्या च्वनी मज्यु राजा याके ॥ १८॥ सुलासुला च्वनाजिपि राव्यस्थना ग्याना अधित दुःख सिल माता रावगपापि याना ॥ १६॥ मातां कृपायोना जिपिबिया उद्धार्याना अधित च्वने जिपिथये दुःखसिया ग्याना ॥ २०॥ न्याथयाना जुसां माता विद्दन याकेमाल आमयात वनवाप च्छया विषाधाल ॥ २१॥ सरस्वतीं लिसबिल स्त्रगा Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

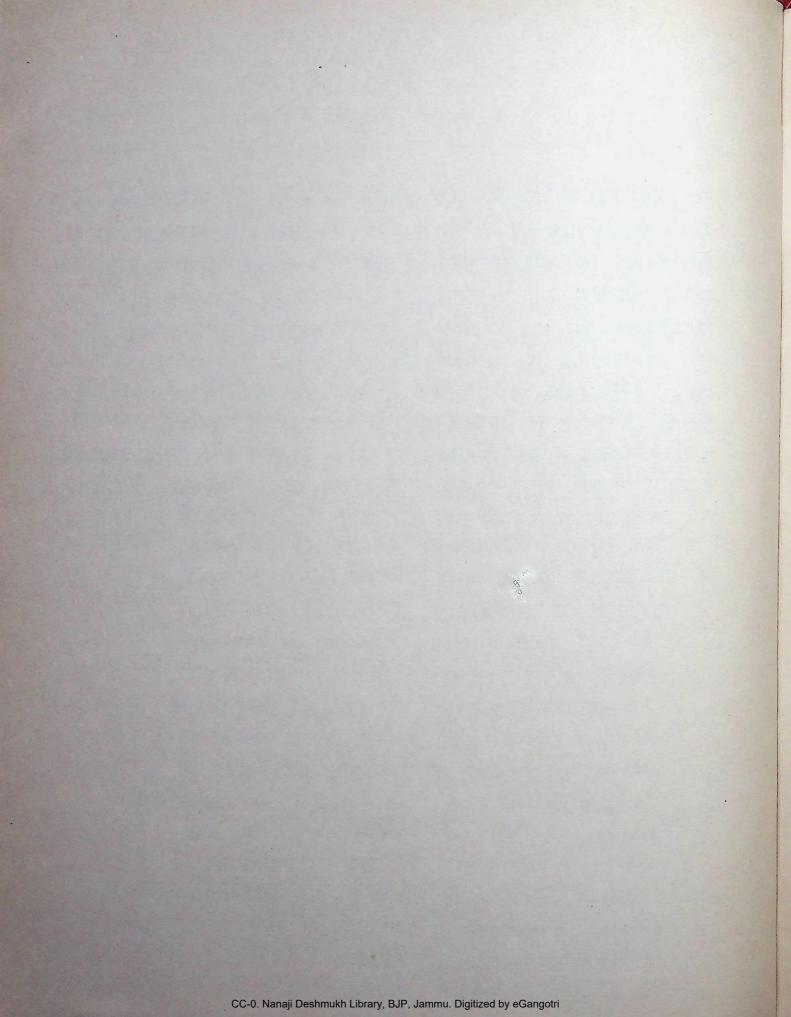



सोसो हर्ष अयोध्याया गथे विध्न याये ﷺ द्योत उद्घार्ज्यिगु ज्या मफु गथे धाये ॥ २३॥ थौं व खुसि जुया चोंपिं कन्हे फुकं ख्वेंगु ﷺ राम गुजी झागु गथे दुनिजानं स्वेगु ॥ २४॥ म्यपिंगथे ब्वनी स्वया मनं धैर्ययाना ﷺ दश्रय गथे च्वनी राम गुजी बाना ॥ २५॥ श्री राम तंचाया द्युसा जिंछु धका धाये ﷺ सकिसतं ख्वेका गथे छिपं उद्धार्याये ॥ २६॥

# न्ध्र दोहा 🕾

7

pi

दुःख आपासित विया सुनां , सुख सिये तिय आश स्थिर जुयि मखु सुख वया ; जुयी अवश्य व नाश ॥ १५०॥

श्री हरि भजन श्री

धाल देवतां बिंतियाना, भासँ कृपा छि तया॥ श्री हरि॥ राम तंचायि पका मखु, माता व दुह्म द्या ॥ १॥ उ द्योया उपकार याना दिसँ : माता प्रशन्न जुया ॥ भी हरि ॥ भूमिय। गुभार्फुका विया, स्विय व मांब्वा छुया अपजस लायि मखुं छित , कीर्तिछिगु हे च्वनी ॥ भ्री हरि ॥ धर्मया रक्षा यायेत गुजी, खुसिं श्री राम बनी ॥ ३॥ धार्यादया भी सरस्वतीं, थ्वज्या र्जि याये जुल ॥ भी हरि ॥ भाल अले द्ना सरस्वती , चोगण हाग्र थुल व मंथराया मनेँ च्वन , कुबुद्धि याना बियाः ॥ श्री हरि ॥ केकैया बुद्धि सेंका बिल , बिच्न यायिह्य सियाः मंथरा केकैयात क्वसः , तःहा बिया च हयाः ॥ भी हरि ॥ द्रहः साया पोथेंहे लिने, चौंम्ह लायापो द्या देशेँ उत्सब याना अति , मंथरां जूगु खनाः ॥ श्री हरि ॥ छुकिया उत्सब धको नेन , बार्दालिं क्वसो वना 11 9 11 राज्य रामयात बीगु कन्हें. धाया मनु त वन ॥ भी हरि॥ कासो मखुथें ज्वीन धका , मंथरा वान धका , मंथरा कुबुद्धि च्वन CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: Digitized by eGangotri

राजा ज्वी धका राम नुग गथे विध्न याँ धका च्वन क्वथाँ मंथरा द्वहाँ वन केकैया ह्योने च्वन अति ख्बल मंथरा ख्वि हुहुं केकैनं धाल छु दुःख जुल

मुल वयाग्र अति ॥ श्री हिर ॥ विचा याना वं मित ॥ ६॥ मिनें कुबुद्धि तया ॥ श्री हिर ॥ हेहे पना व स्वया ॥ १०॥ दुःखताया वं अति ॥ श्री हिर ॥ मंथरा छंग्र मित ॥ ११॥

# श्री दोहा 🕾

कतया सुवें दुःख जुयी दुर्जन याग्र मन ख्वया खंकनिग्र मिसातसें लक्षण मिमग्र व भन ॥ १५१॥

# ★ श्री भजन ★

छ जल छं मंथरा छाँ: रव्या थन दिने अस्वयेगु व बाह्वि ग्वलें तोते छं व फेगू ॥ १ ॥ रव्या खँ कना छं च्वनी वया न्ह्याबलेन \* मयो जिला छंगु बानी दिक उवी मनेनं ॥ २ ॥ गुलि दुःख ज्या छंत थपाँ:च्व छ ख्वेगु \* छुछु चुग्ली याँ:त जिथाँ: ख्वया ख्वया वेगु ॥ ३ ॥ लिसः बिल मंथरानं लाहा बिंति याना \* छित दुःख ज्यी धका ख्वया वया ग्याना ॥ ४ ॥ दिक याना दिसँ रानी जित मूर्च धाया \* संतोष जुया च्वं छि सदां बुढ़ा भात काया ॥ ४ ॥ कौशल्या सुमित्रा स्व छिं गुलि बुद्धिमानी \* आमजागु बुद्धि लिपा दुःख सी छिं रानी ॥ ६ ॥ रामयात राज्य राजां जुल कन्हें बीगु \* चूला वल रानी छित का सो दुःख ज्वीगु ॥ ७ ॥ छिं हें दुःख सीन धका दुःख जुया ख्वेगु \* यानां ज्युसा उपकार यायेधका वेगु ॥ ८ ॥ व्या खँ नेनाव केकेनं अति कोध याना \* धाल जित ध्व खँ हाँ:त गये छ मग्याना ॥ १ ॥ य जुना विय छंगु हानं ध्व खँ हासा \* रामयात राज्य राजां वियिधका ग्यासा ॥ १० ॥





प्यक्ष काँ:पिं मध्ये जेठा राम जिमि योक्ष \* राज्य विययात धार्थे रामितिनि लोक्ष ॥ ११ ॥ मथरानं धाल रानी लिपातेँ किं सीका \* आम बुद्धिं स्वियनुग व्योव्योस्याना द्दीका ॥ १२ ॥ लिथु न्ह्यथु यागु जाव छुं हे छि मस्युनी \* जितला व छिगु बुद्धि छतां हे मञ्युनी ॥ १३ ॥ जितला छु न्ह्याथे जुसां यायमाक्ष धागु \* मे चफुना विय धाँ:का छुया खँ ह्वाँ:मागु ॥ १४ ॥ भिगु खःगु खँ ह्वापित अथेहे खः धाँ:गु \* हित खना बुद्धि दुपि दिक ठीक ताँ:गु ॥ १५ ॥ थक्ष काँ:पि पाजुर्विथाँ: छ्वयाविय धुंका \* न्ह्यथुयाकाँ: राजा जूगु स्वया च्वं छिसुंका ॥ १६ ॥ न्ह्यथुयाक्ष कायं ग्वलेँ भिगु जुयो स्वैक्ष \* स्वसो धागु रामं जित अति माया तेक्ष ॥ १७ ॥ कौशल्या व सुमित्राहे बुद्धिमानी धाये \* भरत शत्रुधन च्छया म्वाल धंधा काये ॥ १८ ॥ मरत अतुधन दुसा ग्वलेँ राज्य बीकी \* छुयाँ: भरत मरु थन नत्र ग्वलेँ थीकी ॥ १६ ॥ मर्गा बुद्धि मरेवनं मचां दुःख सीगु \* राम राजा याना सुख स्वय छित व्वीगु ॥ २० ॥

#### \*\*\*

# र्भ दोहा र्भ

सीके फुसा मौका बखत निहुला नयदै तर याये मफुसा मौका बिचा मालि नयेगु कहर ॥ १५२॥

# श्री हरि भजन

रामयात राज्य बियां छुज्वी जित; धाल व केकैनं लिसः बिया।। हिरि ॥
मेपिं थुजाह्म मखु जिकाँ: राम, माली च्वन छुया दुःखिसया।। १ ॥
उति खना च्वनी मांपिं स्वम्हं वं, मया ग्वले हे वं फरक भीत।। हिरि ॥
धर्म तोति मखु रामं मंथरा, सदां तथा च्विन धर्म मित ॥ २ ॥
धाल मन्थरां बिन्ति याना अलेँ, केकैया बुद्धि भित ह्यु स्वया।। हिरि ॥
तयो धर्म छुन्हेसो मचां छित, लिथुन्ह्यथुं धायि छुआदा तथा।। ३ ॥

СС-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGallegotti

औसर्वितेज्वी रानी होस या , दुःखजुल धायां लिपा छुयाँः ॥ हरि ॥ भातं योह्म धका च्वने मते छि, राजाया भर्मन्त बुढा जुया ॥ ४॥ छियु ह्वाहाति भात दुबले, जिं स्वेला माछि कमान ज्वने ॥ हरि ॥ लिथु न्ह्यथुया धर्म दियमखु, मज्यु सोमापि धका स्वन ॥ ५॥ केकैया मती भति दुहाँवन , मंथरां भागु खँ खैला धका ॥ हिर ॥ आ जिं छुयाय माल धका नेन , लिथु न्ह्यथुयागु त्रासं छका ॥ ६॥ धाल मंथरां बिन्ति याना आ , ग्यात छिनाप जि खँहाँ: खना ॥ हरि ॥ राजां सास्ति योकी जित छि, धाल थथे धका थ्व खँकना ॥ ७॥ द्यो गणया छलयागु बसेनं, केकैया मन हिला वन भित ॥ हिर ॥ न्हेंसो लिसोया धर्म म्वलेँदै, खःगु थ्व खँ धका तल मित ॥ ८॥ केकैया कुमति जुयावन अले, मंथराँःत धाल ग्याना अति॥ हरि॥ थ्व खँ कने मखु सत्य सत्य जिं, गथेयानां जियी धा छं मति ॥ ६॥ मंथरां केके यात अले सोभा कौशल्या व खने मते॥ हरि॥ रामैन राज्य बीक्य मज्यु न्यो , लिपा छिं दुः सहे सियि सत्य ॥ १०॥

# न्ध्र दोहा 🕾

सदां थथेमखां धायि पिनि प्वीयो लिपा कल्याण् मौका तोते मज्यु सुनां बरु तोते ज्यु प्राण्॥१५३॥ अभे भजन

नेनादिसं महाँरानी बाखं छपु ने के \* मौका विय मखु सदां मज्यु मौका सेंके ॥ १॥ कश्यप प्रजापितया मिसापिन जुगु \* बिनताया बार्जि बुना कर्र दुःख ब्युगु ॥ २॥ विनता व कर्र नेहा लिथु न्हचथु जुपि \* लिथु न्हचथु सु दै रानी मिलें जुये फुपि ॥ ३॥ कर्र छन्द्र कपट्या बिचामीत काल \* सूर्यया सलया रक्त सिके फुला धाल ॥ ४॥





विनता सोमाम्ह छिथें कपट् छुंमस्युम्ह 💥 कद्र्यात लिम विया भाल वं तुयुम्ह ॥ ५ ॥ कद्रं घाल जित हाकु बाजि तय माल 🔆 त्याम्हिसनं बुम्हिसत भ्वातियाँ:गु घाल ॥ ६॥ थ्वाल बुविमलु धका धाल मितं त्याका 💥 विनतानं कद्रुयात धाल बाजि याका ॥ ७ ॥ बहिन द्योंवन नेम्ह बाजि पका पाना 💥 कद्रं अले विचायात बुयि धका ग्यामा ॥ 🗷 ॥ थाम्ह काँ:पिं नागतेँ:त गुपतनं धाल 💥 सूर्यया सलया रङ्ग हाकु याय माल ॥ १ ॥ बाजितय धुन बुम्ह भ्वातियाय घाया 💥 तुयुरङ्ग वैता विया हाकुगु जिं काया ॥ १० ॥ नागतेसं धाल माता म्वाल धन्दा काये 💥 सल हाकुयोना विये वहे भ्वातियाये ॥ ११ ॥ हाकृपिं नागत बना मांया पिर सीका 💥 सलतेके हिना च्वन तुयुगु तोष्वीका ॥ १२॥ कन्हे सुथे निभा लुया कद्रवना धास 💥 सूर्यया सलया रङ्ग कानु स्वयेमाल ॥ १३॥ लिथु न्हेथु बना स्वत सल स्वयधाया 🔆 दुःखया मिन्छत हाकु खना विनताया ॥ १४ ॥ विनतानं दुःखसिल कद्रं छलयाना 🔆 तात दुःखसिया च्वन भ्वातिंजुया ग्यानो ॥ १५॥ थ्वखँ फुकं पंछितेसें लिपातिनी सीका 💥 गरुडनं नेन मां छाँ: च्वन भ्वातिं उवीका ॥ १६॥ सँकन व विनतानं रूबरूवं नुग हीका 💥 तंचाल गरूड नागं कपटयांगु सीका॥ १७॥ गरूड् वना कद्र्यात विन्तियाना धाल Ж मते जिमां भ्वार्तियाय तोता वियमाल ॥ १८॥ कद्रं धारु गरु हैं त छं मां दुःख स्युसा 💥 तोताबी छ मांया पिल अमृत हया ब्युसा ॥ १६॥ थ्वसँ नेना गरूडनं अमृत्हया काया 💥 अमृत् तया विस् कद्रयोत कुस लाया॥ २०॥ भ्वाति तोताविया कद्रं अति खुंसताल 💥 नाग फुकं न्हचोनेतया कातों अमृतधाल ॥ २१॥ ईन्द्रं अमृन्यत नागं फेया चौंगु निंति 💥 कुसं किया नागतेँ में नेपु जुगु सीतिं।। २२॥ थ्वहे ईविं गरूडनं तपयाना चोंगु 💥 बर काया नाग धैपिं आहार्जुया वंगु ॥ २३॥ च्यनेमञ्चु गानी लिथु न्ह्ययु सोझाधाया 💥 मौका वायवले च्वने कमान् थमं काया।। २४॥

# श्री दोहा 🕾

पराधीनथें दुःख मरू सुख स्वतन्त्र समान् कतिपनि सुखं जुिथमखु थ:त म्वलें कल्याण ॥ १५४॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangothi

# 🕍 श्री हरि भजन 🕾

धाल केकैनं लिसः बिया, बुद्धि छ दुह्म छका ॥ श्री हरि॥ जतन जित छं सेना विया, आ जिं छुयाय धका छ थुजाह्म सुं मंत जि हीत् , जिगु भलो छं स्वया ॥ श्री हिर ॥ मालिकया दु:ख जुयि धका , स्यावास्छ वोह्म ख्वया ॥ २॥ धाथें जित छं होस बिल, जिह्म छ हीत जुया।। भी हिर ।। ह्यापा जि मूर्वहे जुया चना , आ जिं वल खँ थुया हे मंथरा छं स्यनाब्यु आ , धाय सुयात वना ॥ श्री हरि ॥ राज्य रामयात बिथियु ज्या , गेँ बीयु बिघ्न थना धाल मंथरां ध्व खँ नेना, रानी सेने जिं पका ॥ भी हरि॥ राजायात छिं ज्वना दिसँ, बिया छिगु बर्धका ॥ ४॥ देवासुर संयामें: यन, दशरथ ईन्द्र वया।। श्री हिर ॥ छित नापं ब्वनायना अन, ल्वात व दैत्ये स्वया दशारथ रथे च्वना तमं, दैत्येत स्यागु अति ॥ श्री हरि ॥ त्वधूगु मती ल्लमंनीला घःचा यागु, चुकू ववहाँ भाया छि लाहा छिगु, बिल चुकू छिं तया ॥ श्री हरि॥ संयाम त्याका राजां बिल , न्यगू बर्दान् छि स्वया राजां ब्युगु स्वया लिपा, धाल छिं रानी उथाँः॥ श्री हरिं॥ बर्नेगं प्रमं, म्वानी जित आ थुथाँः ॥ ६॥ होस द्निला रानी छिके, दःनि व नासौ छिगु॥ श्री हरि॥ राजायाके क्वों औसर्थ्व खः , बिया धका बर्जिगु





छगू भरतयात राज्य प्वना , दिसँ छि राज्य विया ॥ श्री हिर ॥ छगू बरं राम गुर्जा बछ छिं , दिसँ छि सुख सिया ॥ ११॥ धाल केकैनं थ्वखँ नेना , गथे थ्व जिं बर्फ्वने ॥ श्री हिर ॥ सेनाब्यु छहे बुद्ध जित , छुछु जिं याना च्वने ॥ १२ ॥

# क्ष्य दोहा

थर्म दुःखिसया स्विय सुनां स्वामियागु कल्याण् स्वामि सेना विनमखु खलें काह्म वयागु ज्ञान ॥ १५५॥

# 🞇 श्री भजन 🚃

न्यना दिसँ सेने छित मन्थरान धाल % हिन बहिन अति तमं कथाँ: दियमाल ॥ १ ॥ संसि फाल्हांतया दिसँ खुनो वस फुकं % च्वना दिसँ धेके छुना कंह्वावंका दुखं ॥ २ ॥ दिसँ वेँ छि ग्वास्तुल्ला अति नंपिकाया % हेहेपना ग्वया चों छि छाँति दायादाया ॥ ३ ॥ स्वीतं तयमते रानी च्वंछि याकचाहे % ठीकपा छि राजायात ख्वख्वं गोतुलाहे ॥ ४ ॥ हिन छिथाँ: भायि राजा देने धका धाया % ख्वयाख्वया वितियाछि मतेराजा धाया ॥ ६ ॥ माने ज्यमते रानो राजां न्हयागुधासां % द्यों कायनंमते राजां हेका सालाकासां ॥ ६ ॥ मर जिगु पत्रने धा छि सत्यवादो खःसा % मखुता जि हथ्याविया धाछि सियेसोसा ॥ ७ ॥ हेकि छित अनेकधाया मते माने ज्वीनं % हत्याविया ख्वयाच्वंछि मते ख्विव ह्वीनं ॥ ८ ॥ छगु विभिष्यदा राम गुत्रो व्छय धाँ:गु % छगु वरं भरतेँ त राज्य प्वना काँ:गु ॥ ६ ॥ स्य व्यती मखु राजा धर्म दुम्ह जुसा % वरकाया सुखसि छि थुलियाये फुसा ॥ १० ॥ विदाकाया मंथरा व वन दिसं धाया % केके बना दवधाँ: च्वन अति तंपिकाया ॥ ११ ॥ खेसे प्रसु रामयाथाँ: पासा दक वोवं % अति हर्षयाना च्वन रघुनःथ सोसों ॥ १२ ॥ सीतां हर्षयागु गुली राज्य वीगु धाया % व्यते कन्हे ज्वीगु धका च्वन हथाँ:चाया ॥ १३ ॥ भार्दार मंत्री मुका उसे दशस्थ चोगु % अयोध्या सहरे श्रति उत्सव जुया वंगु ॥ १४ ॥ व्यते संत्री मुका उसे दशस्थ चोगु % अयोध्या सहरे श्रति उत्सव जुया वंगु ॥ १४ ॥ व्यते संत्री मुका उसे दशस्थ चोगु % अयोध्या सहरे श्रति उत्सव जुया वंगु ॥ १४ ॥

क्रन्हेयात मागु ज्वलं फुक ठीक याना 💥 सन्ध्याकाल जुया राजा भालसभां दाना ॥ १५॥ सुखं राजा तेजिजुया श्री सूर्यथें चोंगु 💥 मानु छम्ह ईन्द्र वोथें दशरथ वोगु॥ १६॥ हर्षया खँमति तया न्ह्युन्ह्यं खुसिताया Ж केकैयागु लाँ:कुस्वया च्वन राजा भाया॥ १७॥ दशरथ राजाया वो केके अति योम्ह 💥 अति वांला केके रानी फुकंगुलि लोम्ह ॥ १८॥ राजायागु मने कैकै नाप चिछ छोगु 🔆 रामयात राज्य विया कन्हे सुख स्वेगु॥ १६॥ झाल राजा हर्पयाखँ मितं मितं ह्वाना 💥 सखी छम्ह ख्वया वया घाल विंतियाना ॥ २०॥ छु जुलथों मस्यु राजा केके व तंचाया Ж पितिना व इल जिपिं च्वनेमते धाया ॥ २१ ॥ वेँसं ग्वारातुला चोंगु तिना फुकं भयानं 涨 तिसा त्वया चोंगु भ्वाथ वसंफिना दानं ॥ २२ ॥ अवसँ विन्तिय। य धका वयागु नुगहीका 💥 कसुर्मसु जिमिगु छु विचाया छि सीका ॥ २३॥

#### \*\*

### 🕸 दोहा 🏶

तंम्वेवनं हे स्वीतं सुनां बिना मयासें होस् यासा लाथें पाथें सना लायि अवश्यहे दोष्।। १५६।।

### श्री हरि भजन 🕾

ग्याना अथें नुगः फत पुलावन , दशरथ राजाया ध्वखँ न्येना ॥ हि ॥ साहित जुल कन्हे राज्य बियगु, धाल थ्वं विघ्न छुयाय त्येना ॥ १॥ चिमिसाँ फालाँ तल धंधां वयागु , तुति मन्ह्याना व च्वन दिना ॥ इरि ॥ दशरथ महाराज गंसि जुयावन , योह्म मिसायागु प्रेमं चिना ॥ २ ॥ प्रमया पासेलाना राजां मफु, केकै तोता वन्ये मेथाँ. अनं ॥ हरि॥ प्रेमया शक्ति बलागुलिं वों , राजा केकै खना ग्यात मनं ॥ ३॥ राजाया क्वछना वन अथें शिर , वना केकैयाथाँ, बलं थेन ॥ हरि ॥ केके च्वना चोंगु स्वना ग्याना वं , छु दुखः जुल छं धका नेन ॥ ४॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri





थीका च्वना राजां केकैयागु ख्वाले , पितुपिका दिल ग्याग्यां न्यना ॥ हरि॥ धाल सुनां छंत यात छू प्रिय थों , जि दु धन्दोछाँः कार्य त्यना ॥ ५॥ इंगुहे प्रेमं मग्न जुया थन ; हर्षया खँ कन्य धका वया॥ हरि॥ छाति तज्यायिथें वन जिगु आ , रानी तमं थ्व छ चौंगु स्वया ॥ ६॥ मते केकै जित तमं केने छं, मफुत छंगु जिं दुःख स्वय ॥ हिर ॥ धा छं छुदुः ख जुया ख्वयांगु, मते जि न्ह्योने छ च्वना ख्वय ॥ ७॥ धाल केकैनं विन्तियाना अले , राजाया न्ह्योने रुवया एवया ॥ हिर्गा न्ह्यथुया काँ: जिं राजा जुगु थों , धैर्ययाना 'गथे च्वन स्वदा ॥ ८॥ धायिगु जित छिं योह्म धका अति , खालि पिनें परि पञ्चं खनं ॥ हिर ॥ दुने जित छिं योगु मखु खनं . सिके धुन छिगु चाला मनं ॥ ६॥ योम्ह धयागु गथे जित छिं , जि काँः भरत पार्जुपिथाँ: ब्छया ॥ हरि ॥ यायिम्ह राजा वैरी न्ह्यसोकाः, च्विनम्ह छि न्ह्यथुया सुर्व स्वया ॥ १०॥ राजाया योम्ह जिधका च्वनागु, थौं जि वन थथे धिकार्जुया ॥ हरि ॥ गथे छि रामयात राज्य वियगु ; जिकाँः भरत तया भरे सुया ॥ ११ ॥ मते राजा छिं जित रुवेकेगु , दिसँ भरतयात राज्य बिया ॥ हरि॥ रामयात वनवास व्छयादिसँ छि , जिनोपं चों अति सुखं सियां॥ १२॥

# \* दोहा \*

प्रेम तोतीमखु प्रेमीतसें बह तोती वं प्राण छुटे जियमखु मतो खेलें सचा प्रेमिया ध्यान ॥ १५७॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### की श्री भजन कि

दभरथ प्याताक वन न्येना केकें थागु 💥 छाँतिदाया घाल छं छ विघनयाँ: त्यनागु ॥ १ ॥ प्यक्ष काँ:पिं मध्ये छंहे योम्ह राम धाई 💥 रामयात छंहे सदां अतिमाया यायी॥ २॥ जेठा राम तोता भरत गथे राजा याये 🎘 राम ग्वीं हे क्वयमाः गुकारण छंत छाये।। ।।। कन्हेयागु साहित जुल वया हर्ष याना 💥 म्वासांम्वासां पिरविया छंछाँ:जीत ख्याना॥ ४॥ हर्ष बिस्मात्जुल जित मते रानी ख्याये 💥 अयोध्याया उत्सव रानी मते विद्न याये ॥ ५ ॥ छु जुल भीं केके छंत छु खँ छं ह्वानागु 💥 ठिकयाना जकंन थ्व जित छं ख्यानागु ॥ ६॥ लिस विल व केकैन नेना राजां थागु 🗯 सिल छिगु धर्म जित हेका ठिक यागु॥ ७॥ ह्वापाला जि च्वने धुन न्ह्यथु खनाग्याना 💥 ख्यामागु कारण् छित छुया ठिक याना ॥ ८॥ नेगू वर नासो दनि छिकै जिगुराजा 💥 थौं पवने व विया दिसँ माल जित आ जा।। ह।। छगु बरं विया दिसँ राम गुञी ब्छेँ गु 🗯 भोज पत्रं तीका गुञी किंप्यदत तेँ गु॥ १०॥ फकीर्जुया राम गुजी थचों जता देँकाः 🗯 छगु बर्थी जुल मेगु न्यो जि पवने ल्वेका ॥ ११ ॥ भरतेँ त थन राज्य बीगु 💥 थचों भरत राजा जुया सुखं नापं भीगु ।। १२ ।। थ्व नेगू वर्विया दिसँ राजा कृपायानां 💥 सत्यवादी पक्का खःसा छाये राजा ग्याना ॥ १३॥ केकैया खँनेना राजा बचुसे हें बंका 💥 न्हकु तिया क्वछुना व व्वन कथुगंका ॥ १४॥ कथु चीथें जुया राजां मफ़ुत खँ हाँ:नं 💥 लाहातुति सिंथें जुया मफ़ 'दना झाँ:नं ॥ १५ ॥ ख्वल राजा न्हकु तिया छाँति दायादाया 💥 मुर्छा जुल घडी घडी हाय राम घाया ॥ १६॥ केक निशोने च्वना चोंगु कालि मायी चोंथें 💥 जिह् ज्वना चोंगु वचन् रूपि खड़ जोंथें।। १७।। वलं बलं धेर्य याना ख्वया राजां धाल 💥 मते रानी रामयात द्यातये माल ॥ १८॥ भरत काँ:के व्छया रोज्य विय खुसि ताया 💥 खुसि जुयि राम भरत् राजा खुल धाया ॥ १६॥ होम मरू राम याके राज्य भोग यागु Ж राम गुजी व्छये मते विय जिं छं धागु ॥ २०॥ राम बिना च्विन मखु जिगु प्राण रानी 💥 राम छहा थन ति छं मेगु घा छु मानी ॥ २१॥ शंका काय मते रामं दुःख वियि धाया 💥 राज्य तोता बियि रामं अति खुसि ताया ॥ २२ ॥ मते रानी राम यात गुजो व्छय धाये 💥 मेगु धाछं कोटि बिन्ति छं धागु ज़ियाये ॥ २३॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri





# क्ष्र दोहा अ

म्बलें ख्वेकी मखु सङ्जन तसें , मां ब्वा पिनियु व मन् प्राप तोती बरु तोती मखु , मां ब्वा नं धायु वचन ॥ १५५ ॥

# श्री श्री हरि भजनू 🕾

केके तंचाया लिस बिल, मिस्ना ह्याउँका स्वया।। श्री हरि॥ सोतो गुजागु माया अहो , व रामयात ध्वया माया मवंला भरत जि काँः ; व काँः छिह्म मखुला ॥ श्री हरि ॥ राम व धासा तोते मफु, जिकाँ: ला तोते फुला मधाँः यु व क जि धाय धुन ; मखु बचन् जि हिली ॥ श्री हरि ॥ तये मखु थन व राम ला , ध्वखेँ ला छाय चिली मिस्त ख्वय थें ख्वयां थन , मखु छि नाम च्विन ॥ श्री हरि ॥ न्द्याक्व छिष्वया कंचसां जित , सखु जि कह्वा विन वचन पुरे छिं याना दिसँ, छि सत्यबादी जुया ॥ श्री हरि॥ थमं धयागु बर बियेत गेँ; रूवय छि मागु छुया ।। ५॥ श्री सूर्यवंशी राजा जुया, ज्युला छि दागी जुये ॥ श्री हिर ॥ रवु कुलयायु नामयात , छाय तेना छिं म्हूये नासो लितच्यु व बर्जिगु, थाकु चाँःमागु ल्लुया।। श्री हिर ॥ मन्युसा छिगु नां जुया वनि , असत्य बादी जुया द्ना केके नं धाल तमं, कि बर्विया मदु धा॥ श्री हरि॥ आपा खँहाय मयो जित ; कि बी कि बीमखु भा CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

तंचाल केके राजा सोसों, मिखा ह्याउँका ह्या॥ श्री हरि॥ केकेया माया शून्य जुल, दशरथ राजा स्वया । ६॥ रूवया राजां हानं विन्तियात, रूववि बरोबर हुया॥ श्री हरि॥ वाक्य दशरथया फुटेँ मजु, कथुयि चिनाथें जुया ॥ १०॥

### श्रि दोहा 🕾

बुष्ट संगथें कष्ट मरू, ज्वोग्र मनेँत अति पीर बुःख बियेवं उल्ल मिसां, क्वल्लिय भातया शीर ॥ १५६॥

### 🖈 श्री भजन 🖈

मते राजां केके यागु तृति जोजों \* फेतुका वं बिन्तियात केकेयात स्वोस्वों ॥ १ ॥
मते राजी रामयात गुजी व्छये धाये \* छाये जिहियाना जिगु तेना प्राण काये ॥ २ ॥
बरू जिगु कपा प्वछं विये खुसि ताया \* छंधागु जिं विये राजी छुया जित माया ॥ ३ ॥
कौश्रत्याचा खल हानं खल सुमित्राया \* च्यो व भ्वातियाना विये जिगु बलं धाया ॥ ४ ॥
रघु कुलें चुपि जुये तेना राजी छाये \* जिगु खं छं न्यना मते राम व्छय धाये ॥ ४ ॥
मंतला भितहें गथे जिके छंगु माया \* मवला मितहें भात ख्वेके मत्यो धाया ॥ ६ ॥
राम वंका च्विन मखु पका जिगु प्राण \* सिना हे जिवंसा ख्वय मालि सो सदानं ॥ ७ ॥
राम गुजी व्छय मते बिय मेगु धागु \* बाचा पुरे याना विये धा छंत छु मागु ॥ = ॥
कथु जिगु गन राजी मफुत खं ह्यांनं \* पीर जुया अति जिगु मखन मिखांनं ॥ ६ ॥
मच थिति ईष्ट मित्र वल खुसिताया \* बिघ्न यागु सिया छंत विनगु छु धाया ॥ १० ॥
मिखाद्याउँकाकना केके अति कोधयाना \* दशरथयात धाल लाहा व्वव्य स्थाना ॥ ११ ॥
रेन्द्रं बल कायिद्य छि आमथेला धाँगु \* धगु सत्य पाले याँत गये थाकु चाँगु ॥ १२ ॥
क्यो जि बाखं छपु कने रोजा शिवियागु \* धगु वचनया निर्ति प्राण सुधा पाःगु ॥ १३ ॥
क्यो जश्यमेष यञ्च राजा शिवियागु \* धिव सत्यवादी खना ईन्द्र नापं ग्यान ॥ १४ ॥





ईन्द्र वाजरूप काया अग्नि बःखं याना \* छल वल शिवि सत्यवादी खना ग्याना ॥ १५ ॥ छन्हुराजा शिवि सभाँ: च्यन खुसिताया \* ग्रनं भनं वखं छस वल शरण् धाया ॥ १६ ॥ राजायागु मुलेँ च्यना वखं ख्या धाछ \* बाजं लिना हल जित रक्षा याये माल ॥ १७ ॥ स्थायिन जिवाजं छिगु शरण् वया ग्याना \* शरण दुका छिं जिगु प्राण रक्षायाना ॥ १८ ॥ व्यक्ष नेना श्विवि राजां बखंयात धाल \* बचेँ याना विय छंत धंधा काये ब्वाल ॥ १८ ॥ वाज थेंक वल अन थथेहाला चोचों \* सेंसें पना धाल वाजं राजायात सोसों ॥ २० ॥ तःन्हु दत मनयागु अति जि पित्याना \* न ये मित तया राजा बखं छहा स्याना ॥ २१ ॥ वित दुःख सिय धुन बखंयात लिर्लि \* ज्वनेत ज्वनेत स्वय विसे विन फिर्फि ॥ २२ ॥ गुलि पका बखं सोसो छिथाँ: वया खोगु \* ज्युसा बचेँ: जुये धका छिगु शरण् बोगु ॥ २३ ॥ तोता बिया दिसँ पखं नये जि पित्यात \* प्राण जिगु तय स्थाना नया बखंयात ॥ २४ ॥

#### \*\*\*

# श्री दोहा 🕾

हरे यायेथें पाप छु दै , कतया गाँस व वास पुरे यायेथें धर्म छु दै , पित्याह्मस्याग्र आशा ॥ १६०॥

# 👺 हरि भजन 🖓

राजां लिस बिल बाजयात थो , बखुं जिं छंत आ गथे बिय ॥ हरि ॥ हरे बिचरा ख्वया वोह्य थन , शरणधिका जिथाः ग्याना सिय ॥ १ ॥ धाय धुन सो अभय बिया जिं , बखुं रक्षा छंत याय धका ॥ हरि ॥ अनाथ दुः खित रक्षायाना फुकं , च्वने माह्य जिला राजा छका ॥ २ ॥ धाल बाजं अले राजायात न्यो , आम छुखँ छिं ह्वाना दिया ॥ हरि ॥ मृमि जकं छका छिग्र अधिन् जुल , आकाशयाग्र खँ छिं छुं सिया ॥ ३ ॥

विया तयु ईश्वरं आहार्फ्कं, ह्मितं म्हितं हे स्व स्याना नयी ॥ हिर ॥ बखं पंक्षि जिं स्याना नयेगु; नया जि मेह्मसें प्राण तयी ॥४॥ दोँ वि नयी कि खुसि जुया न्याः, न्यायात च्यानं स्याना नयी ॥ हरि ॥ चक ईश्वरया फुकं सिया थों , स्थाना नया जक प्राण तयी ॥ ५॥ आशा भंग यायमते जियु छिं, पाप् छायि राजा स्व छित अति ॥ हरि ॥ आहाईरे यानां पाप गुलि ज्वी , बखं त्वित छि स्वया मित ॥ ६॥ धाल बखुंनं राजायात हानं , तोताबियि धका ग्याना ख्वया ॥ हरि ॥ थ्व बाजया खँ छिं न्यना दिये मते , स्याना निय जित थथें बया ॥७॥ सत्यवादी छि धका शरण वया , मरण यायग्र जित प्रभुं गथे ॥ हरि ॥ शरणं मरण यात धासा छिं. मस्युला पाप लायि धका थथे ॥ 🗷 ॥ बिया जित धका हाला वन बाज , बखुं बियि धका चन ख्वया ॥ हिर ॥ अहो थ्व छ अद्भुत धाया च्वन ; सभाँ:चोंपिं तोल्हें जुया स्वया ॥ ६॥ राजां विचारयात लिपा मनं, आ गथे याय जिं माल धका॥ हरि॥ धाल राजां अले बाज म्वाल हुं , मेगुला छंत जिं विये हको ॥१०॥ धाल व बोजं लिस बिया अलेँ, आम छु खँ ह्वाना राजा जुया ॥ हिर ॥ तोल्हें जुल जित राजा थ्वखें अति . चित बुभें जुिय मेगु सुया ॥ ११॥ न्ह्यागु हे ब्युसां मयो जित छिं, तःधं जित आम बखुं अति ॥ हरि ॥ मानेँ जुय मखु राजा ब्युसां छिं, बखुंया किंदुगं हे जियु मित

### \* दोहा \*

द्यी मखु सनसारे सुयां, तःधंग्र थःग्र समान् कतया सा भ्रिंस्वया खलेँ, थःत जुयी कल्याण्॥ १६१॥





# 🚃 श्री भजन 🚃

राजां लिस विया हानं बाजयात धाल 🗯 छाँ:छ जिहियाना च्वना बखुं तोति म्वाल ॥१॥ बसुं बियमखु बरु बिय जिं छं धागु 💥 बरु सिना वने तोते मखु जिं धायाग् ॥२॥ मुसुमुसु ह्विला बाजं घाल अथे जुसा 🗯 खुसि जुय जिला राजा जिं घागु छि ब्युसा ॥३॥ किछिं बखुं विया दिसँ जित खुसियाना 💥 छिगु ला कि विया दिसँ बखुं तितुं चाना ॥४॥ बनेमख राजा नेताँ: छता जि मकासें 💥 बिया नेताँ: छता एवर्ने विस्तार्छि मयासें ॥५॥ थ्वखँ नेना राजायात फुकसिनं धाल 💥 म्वाल राजा बखुंयात विया व्छयमाल ॥६॥ राजां धाल फुकसितं गथे बखुं बीगु 🗯 बचन् तोते मखु जिला बरू खुसि सीगु ॥७॥ काता काँ:के व्छया छखे तया बख्यात 💥 चुपि छपु काया गजां थगु लाहेँ चात ॥८॥ न्धाको हे ला तसां बखुं वन भयातु जुजुं 💥 दुःख मता शिविं सह यात वाकु क्ष्युक्ष्युं ॥ ६॥ ला चाचांहे तल बखुं न्ह्याकोहे इयातुसां 💥 धैर्य याना मनं स्वागु सह याँ: मज्युसां ॥१०॥ ला हि छेंगु मंत छु हे फ़कं फ़त म्हें नं 💥 खालि क्वे ब से ब जुल दु:स्व मता ऐनं ॥११॥ स्वया चोंपि फुकसिनं ख्वया छाँतिदाल 💥 बाज न्ह्योने वया राजा मगानि गो भाल ॥१२॥ दिक मता राजा छतिं बाजयात सोसों 💥 हा छम्हं हे च्वन मफु मफु दना वो वों ॥१३॥ अलें बखुं िहसे तौल उतिं जुय धुंका 🗯 राजां धाल बाज का न जित छुया सुंका ॥१४॥ बाजयात स्वया बखुं तोताच्छेला घाल 🗯 घाल हानं बखुंयात ब्वयाहुँ छ म्बाल ॥१५॥ धन्य सत्यवादी राजा शिवि धकाधाया 💥 अग्नि ईन्द्र दर्शन बिल अति खुसिताया ॥१६॥

> निसिपाल छन्द ऽ॥ऽ॥ऽ॥ऽ।ऽ

थों ध्व जिगु भाग्य गुलि, ईन्द्र जुल अग्निया धन्य जुल जि प्रभुपिसं ध्व दर सन विया

> देत खुसि याझ मनु यात छु व पाप दै ज्वी खुसि खना इरिव मागुवर काय कै॥ १॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

सत्य तिय सूर्य शशि, भूमि जल वायु नं जन्म जुयि सार अति, सत्य तय फै सुनां

> धन्य ज्याय सत्यमु वननमति दयी सुया याय अनि पाष फुत, देव दरसन् ज्या ॥ २॥

राजा किति उद्घार्जुल सत्य पाले याना ¾ बिल पाताल वन सत्य फुयि धका ग्याना ॥१७॥ इति वन्द्रं दुःख सिल वचन्यागु निति ¾ धाल केके राजायात स्वया व्वॅलि सिति ॥१८॥ धन्य धन्य सत्यवादो धका थिपंधायि ¾ सत्यवादी ज्ययात अथे स्वय ज्युला ॥२०॥ कि धा थेथे वर छंत विय मसु धाया ¾ कि लि विया वर जित छाय थाछ चाया ॥२१॥ केकेया वचन यागु चुपि त्यात्या याना ¾ धार्थे ज्या वन राजा यागु नुग स्याना ॥२२॥ पशु धेना तः व पंक्षि मुके ज्या चोंथे ¾ जालं छुटे जुझ न्याया कष्ट जुया संथे ॥२३॥ दशस्थ सना व्वन अति कष्ट याना ¾ केकेया वचन रुपि वानं कया स्याना ॥२३॥ दशस्थ सना व्वन अति कष्ट याना ¾ केकेया वचन रुपि वानं कया स्याना ॥२३॥ छटपटे जुयि राजा दाइ जुया छाँति ¾ घडीघड़ी मूर्छा जुयि चीथे जुया घाँति ॥२५॥ स्वया व्वन दशस्थ छाँति दाया दाया ३ खालि वे ग्वतुला चोंगु हाये राम धाया ॥२६॥

### 🕸 दोहा 🏶

विचा मयास्यें विय मज्यु , दुर्जन यात बचन् गन मजिल अन वया , स्यालें तिये यो मन् ॥ १६२ ॥

# श्री श्री हरि भजन 🦃

केकैयागु स्वा स्वयमालि धका, द्शरथ यागु मनं ॥ श्री हरि ॥ अथें मिखा तिसिना हया, च्वन स्वयां व हनं ॥१॥ धाया मितमितिं ध्व हे जुल, जिगु प्राण्कायिह्म नं ॥ श्री हरि ॥ जिगु मितया सुख जुल, नाश ध्व यायिह्म नं ॥२॥



等一点 といろは 本京清にな

हे जगदीश जित आपत् जुल, माल जिं याय गथे॥ श्री हरि॥ न राम गुजी जिं व्छया बिये, न सत् जिंतोते अथें ॥३॥ गथे जिं राम च्छेँगु गुर्जा, मखु जि प्राण च्वनी ॥ श्री हरि॥ तोते गथे जिं बचन् जिंग, जुया बदनाम वनी मितं मितं थथे धाया हानं, वन व मूर्छा जुया॥ श्री हिरि॥ केके व हागु दीगु मखु, बचनया छुरिं सुया ॥ ५॥ रामया बिरहं मूर्छा जुल, होस् दिय हैत छुया॥ भ्री हिर॥ मफ़ुत सह याय राजां अले , धाल निराश जुया म्वाल कुकिम छं स्याले तिया , च्वन जि स्याँःत स्वया ॥ श्री हिर ॥ मनेन जिगु खँ छंके च्वन , जिगु व काल वया ॥ ७॥ बिध्नया करता छहे जुल, अपजस कायिह्म नं॥ श्री हरि॥ ख्वेका फुक सितं दु:ख बिया ; जुल जि स्यायिह्म नं ॥ ८॥ भरतं व राम तोती मखु; थ्वराज्य कायि छुया॥ श्री हरि॥ सितिं जित इं स्याय मते ; यनि जि कालं छुया म्वाल छंगु रुवा केने जित , म्वाल छ न्ह्योने च्वने ॥ श्री हरि॥ ध्वका बिल जित योम्ह मिसां ; सिना छं निंतिं वने ॥ १०॥ म्वाल छ न्ह्योने च्वने मते ; बचनया वाणं तिया ॥ श्री हिर ॥ पछुतावे जुय मते लिपा; च्वॅ अति सुख सिया ॥ ११ ॥

# ₩ दोहा 🕸

धूर्त मिसा संगतं सदां ; जुयिगु भातया पीर भात मधाम्हसें याचि मखु ; सुख खले हे वं स्थीर ॥ १६३॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

# 🖈 श्री भजन ★

अति तंपिकाया केक सना भारा भुरूं \* छखे कुने वना च्वन दना जुरू मुरूं।। १।। थाल सोसो जित घागु गथे सह याये # गमयात थनतिला छुया गर्जे धाये।। २।। केकैयागु मति मति च्वन विचायाना \* छखे कुने च्वना तमं ख्वानं अति ज्याना ॥ ३॥ राज्य मयायि भरतं छाँ:स्व बुढ़ां घागु \* नयागु हे निति फुकं विघ्न थ्व यानागु ॥ ४ ॥ छाँः मतोती रामयात मरूला सुं पासा \* बुढ़ी जुल जित छुया मातयागु अपजप्त लायि जित छुया लोकं धायी \* न्ह्येथुया काँ:यात जकं सुनां माया यायी।। ६।। केकैयागु मनं मनं च्वन थ्वखँ ह्वाना \* सलं वान्यायिगुर्थं हे च्वन जिद्दि याना ॥ ७॥ दशरथ च्वन छखे ख्वया छाति दाया क्ष छटपटेँ जुजुं अति हाहा राम धाया ॥ ⊏ ॥ चिंछ अर्थे विते जुया वन थये चोचों \* द्योनं त्वीया च्वन पिने दुनिञात दुनिञात जुल हर्ष ध्वखँ छूं मस्युपि \* अति लेँ लेँ तादा मिंगु तिसा वसं त्युपि ॥ १०॥ मन्त्रि काजिभादीरत ध्वकाँ मुना चोंगु \* गेँधाँ दुनिजातेँ सुथेँ हर्ष जुया वोगु ॥ ११॥ रामरोज्य बीगु स्वय फ़ुकं सिया आशा # दशरथ राजा खने मरू अन धासा।। १२।। राजा मखनालि फुकं तोल्के जुया हाल \* खने मरू राजा ध्वल हेतु जुल घोल ॥ १३॥ छगु प्रहर्बाकि बले दना दिस राजा \* आतल्ये यौं दनाममा अद्भुत जुल आजा ॥ १४॥ जुल अथे थ्वछु जुल धाया \* लाँ:कि सुन्य चुगु खना अद्भृत व चाया ॥ १५॥ सुमन्त्र मन्त्रि थाँ: बना फुक सिनं धाल \* निभा यक वल प्रसु राजा थने माल ॥ १६॥ सारा मनु वया च्वन ज्याखँ उवनीमागु # राज्य बीगु सायित्फुना वनि भिंगु धागु ॥ १७॥ लाँ:कुयागु रूप खना अति त्रास चाया # सुमन्त्र मन्त्रिनं वन राजा थने धाया ॥ १८ ॥ मिखाँ: ख्विवतया फुकं च्वन ख्वानं ख्युंका \* ख्वया ख्वया जुल सारा ग्याना अति सुंका ॥ १६ ॥ ख्वय मछा तसकं सुं केके खना ग्याना # सारा फुक ख्वया जुल खाली हेहे पाना ॥ २०॥ मनु छहा खना नेन राजा गन धाया \* सुमन्त्र व मान्त्र वागु नुग ग्याग्यां झाथा ॥ २१ ॥ लिस बिल ख्वयां ख्वया केकैयाथाँ: धाया # च्वना चौंगु फुकं अन ख्वया छ।ति दाया॥ २२॥ वन मन्त्रि केकैयाथाँ: जय राजा धाया # दशस्य चौंगु खन भूमिशय्या काया ॥ २३॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri





वें संग्वारा तुला चोंगु मिखाहे मकंसें \* पुतुपुला चोंगु राजा फेतुना महंसें ॥ २४॥ मन्त्रि वना दशरथ याथाँ: च्वन थीका \* मन्त्रि खना राजा मूर्ज़ा जुल नुग हीका ॥ २५॥

## श्री दोहा 👺

करिपनिगु दुःख नेना स्वया , सजनयागु मन् सह याँ: फैमखु वया सिबं , थःत दुःख ज्वी भन् ॥ १६४ ॥

# श्री श्री हरि भजन 👺

मन्त्रि छुजुल धका न्येने मफुत अन , दशरथयाध व दुःख स्वया ॥ हरि॥ दशरथया शिर्मूले तया वं, ख्विबि ह्विकाच्वन अथें ख्वया॥ १॥ कथ्वी चीथें जुया मवल वाक्यनं, सने मफुत फ्याताक वन ॥ हरि॥ मन्त्रि सुमन्त्र ख्वया अथें हे, राजाया ख्वा जक स्वया ब्वन ॥ २॥ मफुत राजां कने मन्त्रियात छुं, जित थथे थथे जुरू धका ॥ हरि॥ बाक्य फुटेँ मजु राजा अथें तुंव , ब्वन मन्त्रियांके कपा तका ॥ ३॥ नवाँ: मफु अन नेह्य सिनं च्वन सिखां ख्विबजक वेका स्वया ॥ हिरि॥ मन्त्रि व राजा नेह्म सियां हे . तःधंगु कष्ट जुया च्वन रुवया ॥ ४॥ लिपा दना वया धाल केकैनं , राजाया थीं लुलु जुल मस्यू ॥ हरि ॥ राम धाया चन खालि अथें हे, न्ह्योनं वं चिछि हे वेका मधू॥ ५॥ रामयात थन ब्वना हिक छं, अलेँ राजां खँनं फुकं किन ॥ हिर ॥ िमसं स्वया थन याय मामाथें, अले थ्व राजानं फुकं खिन ॥ ६ ॥ केकैनं धागु नेना अले अनं, सुमन्त्र मन्त्रिनं वन द्ना॥ हरि॥ थ्व जाल केकेयागु धकां वं मिति खँ ह्लाह्लां व च्वन वना ॥ ७ ॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotr

राजां छु धायिगु थें रामयात, धका मिनत्र वना ग्याग्यां अति ॥ हिरि॥ त्रित मन्द्रा वया नुग ग्यागुिलं, धेर्ययाना वन बल्लं मिति॥ ८॥ भुंवल लक्कित मिनत्र खना ग्याना, क्वलुना वोगु ख्वा ख्युंगु स्वया॥ हिरि॥ छुछु जुल धका नेन भुंवना, फुर्किसया नुग ग्याग्यां वया॥ ६॥ लिस मिनते वन अनं, श्री रामयागु छुखाँ: व थेना॥ हिरि॥ राम भन धाया च्वना क्यनेसं, पा चोना चोंपिके च्वन नेना॥ १०॥

#### \* दोहा \*

रौजायागु खँ न्यनेगुली, ज्वीगु प्रजातेँ आश् मन्त्रियागु ख्वा ख्युंयीवनं, मालि काय अन त्रास ॥ १६५॥

#### 🎇 श्री भजन 🧱

मन्त्र वया च्वंगु अन रघुनार्थं खंका 💥 तल खुसि जुया प्रभुं तले सःतायंका ॥ १ ॥ ब्वायातर्थे माने याना मनं खुसि ताया 💥 च्वन राज्य बीत सतः वः स जुयि धाया ॥ २ ॥ धायादिल प्रभुं मन्त्रि च्वनार्जां ज संका 💥 लाँ मन्त्रि छन्न करने वया ख्वानं ख्युंका ॥ ३ ॥ धा छु दुःख जुल छन्त माल जिं छुयाये 💥 जि मरूला मन्त्रि छंत म्वाछुं धंधाकाये ॥ ४ ॥ थ्वखं न्यना खाखा तुला धाल विन्तियाना 💥 राजाया खं फुकं कन आंत नुग ग्याना ॥ ४ ॥ केके रानीं छित छको ब्वना हिक धाया 💥 छित यने धका वया अति थान्न चाया ॥ ६ ॥ भोति छपं चिना प्रभु द्यना दना चौंस्र 💥 भवत छपा फिना नक तिनि लासां दंस ॥ ७ ॥ कान्न धाया भाल प्रभु वसनं मिक्सें 💥 ईतिमिति कना भित व्यखं छुँ पस्युसें ॥ ८ ॥ मन्त्रि नाप न्यासे भागु खन प्रभुलें नं 💥 पिने चौंपि लस्कर्तसें मस्यु खं छुं ऐनं ॥ ६ ॥ मन्त्रि राम मागु खना लस्कर्फुकं हाल 💥 का छु विघन जल बका फुकं धंधा काल ॥ १० ॥ फुकस्या खल्वल जुल अति धंधा काया 💥 मन्त्रि राम कछुना छाँ न्यास्य मालधाया॥ ११ ॥ फुकस्या खल्वल जुल अति धंधा काया 💥 मन्त्रि राम कछुना छाँ न्यास्य मालधाया॥ ११ ॥ स्वीतं नमवासें प्रभु केकेयाथाँ माल 💥 राजा च्वना चौंगु खना अति दुःख ताल ॥ १२ ॥





वैंशं बना चोंगु राजा अति कष्ट ज्ञीका ¾ ख्वानं वस्तिहें चोंगु सनं धुलं श्वीका ॥ १३ ॥ मणि तंस्न नाग चोंथें चोंगु दुःख याना ¾ झासुका व तथा चोंगु लुग बोबो स्थाना ॥ १४ ॥ केकें स्वया चोंगु छखे अनुतेंत व्वेथें ¾ बुद़ा जुम्ह किसियात सिंहं स्वया हैं थें ॥ १४ ॥ अथे चोंगु स्वया प्रभुं अति दुःख ताल ¾ सुमंत व राम नेम्हं राजा थीक झाल ॥ १६ ॥ राम झाल राजा धका मन्त्रि विन्तियाना ¾ दशस्थं स्वया दिल मिखा कनः ग्याना ॥ १७ ॥ मन्त्रि राम नेम्हं सिनं राजा अनियात ¾ राजा चोंगु गाँत खना प्रभु अति ग्यात ॥ १८ ॥ हानं मुर्जा जुल राजा अथें ज्यहोस्त्वीका ¾ ख्वल रामयात छाती तथा ख्विय वेका ॥ १८ ॥ हानं मुर्जा जुल राजा अथें ज्यहोस्त्वीका ¾ हानं होस दथा ख्वया च्वन छाति म्वीका ॥ २१ ॥ किस विय मफु राजां मजु वाक्य फुतें ¾ दुःखं चिनातगु कथु जुमा मवं छुतें ॥ २२ ॥ किस विय मफु राजां मजु वाक्य फुतें ¾ दशस्थ राजां अति कष्ट जुया खोखों ॥ २३ ॥ केकेयात स्वया प्रभुं नेना दिल हानं ¾ मिसल जिं छुया निर्ति दुःख ताल ब्वानं ॥ २४ ॥ केकेयात स्वया प्रभुं नेना दिल हानं ¾ मिसल जिं छुया निर्ति दुःख ताल ब्वानं ॥ २४ ॥ भाया दिसँ ब्वाव छुखें दुःखताया खोगु ¾ अकस्मातं माता भीत थ्व छु दुःख वोगु ॥ २५ ॥ भाया दिसँ ब्वाव छुखें दुःखताया खोगु ¾ अकस्मातं माता भीत थ्व छु दुःख वोगु ॥ २५ ॥

# न्ध्र दोहा क्ष्र

मां ब्वाया ल्वापु ज्वीवं अति , जुिय संन्तानया पिर मिले मज्वीवं नेह्मतिषु , सुख जुियमखु स्थिर ॥ १६६ ॥

# श्री श्री हरि भजन 🕾

धाल केकैनं लिसः विया , श्री राम चन्द्र स्वया ॥ श्री हरि ॥ लज्या तोता पष्टयानां , लिसंथें न्ह्योने वया ॥१॥ राजाया योह्म छ जुया अति , माया वं छंत तया ॥ श्री हरि ॥ छंगु निर्तिहे च्वना च्वन , दुःख जुया थ्व ख्वया ॥२॥ हिरि ॥ हिरि ।। वेगु वर्राजां जित , विया वं तःगु द्या ॥ श्री हरि ॥

आर्जि फ्वनायु नास्व जियु , विया धका जि रूवया 🔠 २ ॥ बद्दिन ब्युयु कारण कने , न्ये छं थ्व ध्यान तया ॥ श्री हिरि॥ ह्रापा दुर्वासा ऋषि च्वन , जिमिगु थ:छे वया मचातिनि जि अलेँ ऋषि , स्यवायाना जिं च्वना ॥ श्री हरि ॥ पाखयाना नके जिग्र ह्लाहां , खुसि जुया जि खना धाल दुर्वासां छंगु लाहा , बज्रथें छाँ:मा धका ॥ श्री हरि ॥ बर्गन विय धुन खुसिजुया , पालयाना छं नका बर्दान काया जि थः छे च्वना , छं च्वाँ लिपा जि हया ॥ भ्री हरि ॥ मागु विचायाना छंव्वा अति ; खुसियाना जिं तया ल्वाकेत दैत्यत नापं छन्हु; छंब्बाँःत ईन्द्रं यना ॥ श्री हरि॥ जिनं वनागु छंब्वा ल्वात , देत्यत नाप च्वना ॥ = ॥ तोधुला रथया घःचा चुकु , छंग्वाँःत आखिर जुया ॥ श्री हिर ॥ चुकु तया बिया लाहा जिगु , क्वहां वनाब थुया त्याकालिं दैत्यस्याना न्येगु , ब्युगु बर्दान अन ॥ श्री हरि ॥ छुंब्वायाके आ पवनागु बर , बिया धका जि थन ॥ १०॥ बर्दान ब्युगु खनं कने घुन , जुगु थथे व धका ॥ श्री हिर ॥ व बद्दोन थौं बिये यात , थाकु थ्व चागु छका ॥ ११ ॥ बर्जि फ्वनागु धाय न्योछं, छंत हे मागु कने ॥ श्री हरि॥ बौया प्रतिज्ञा तयेगुलि , मज्यु थुकि छं गने ॥१२॥ भरतयात राज्य बिया धका , छगु थ्व बर्जिं प्वना ॥ श्री हिर ॥ छगु फ्वनागु धाय न्यो छं, दुःख मतासें च्वना





भोजपत्रया वसं तिया, फिकर भेषं च्वना॥ श्री हरि॥ भिंपिद ग्वीईसंराम थवों, छगु थ्व बर्जिं फ्वना ॥ १४॥ थाकु चाया बर्बीत जिगु, चोंगु थ्व राजा ख्वया॥ श्री हरि॥ जुगु कारण् जिं कने धुन, गेँमाल या छं स्वया ॥ १५॥ वौया प्रतिज्ञा पुरे याना, सपुत्झ कायं वियि॥ श्री हरि॥ उद्धार ब्वाया याय गुलि, भिंह्मस्यं दुःख सियि ॥ १६॥ गृह्मस्यं व्वाया बचन् तयी, भिंह्म धाँ वैत धका॥ श्री हरि॥ व्वाया उद्धारकाँ: म्हाँ.योत, दुर्लभ् अति हे छका ॥ १७॥

## के दोहा क

मां ब्वा धाँःपिं भागीरथी , पुष्कर तीर्थ समान् ॥ मां ब्वा ख्वेकोपिनि खलें , ब्वोगु मखु कल्याण् ॥ १६७॥

#### की श्री भजन कि

रघुनाथं िलसः विल विनितयाना धाया Ж माता वचन् पालेँ याना वने खुसि ताया ॥१॥ कायं याये मागु ज्या थों दत जित याये Ж खुसि जुया वने माता मते शंका काये ॥२॥ छगु लाम ध्वहे पुरे जुल वचनं व्याया Ж नेगु लाम ऋषित स्वे दत खुसि ताया ॥३॥ स्वंगु छाभ मांया इच्छा पुरे जुया वंगु Ж धन्य माता भागें जित जुल लाभ सोंगु ॥४॥ किजा भरतें त राज्य विया दिसँ मागु Ж खुसि जुय धुन खना मां िल कृपा यागु ॥४॥ किजा भरतें त राज्य विया दिसँ मागु Ж खुसि जुय धुन खना मां िल कृपा यागु ॥४॥ किजा भरतें त राज्य विया दिसँ धाया Ж मांच्या खुसि ज्वीगु जुसा वने व्यने मासां ॥६॥ तर शंका वन जित माता दिसँ धाया Ж चिकी धंगु खेँ नं व्वाछाँ: व्यन दुःख ताया ॥७॥ मेगुनं छुं कसुजिगु दुला दिसँ धाया Ж व्यना दिय मते माता धाँ:त थाकु चाया ॥=॥ लिसः विल केकें हनं प्रभुवात सोसो Ж ग्रुसुमुसुं हिला केके भित न्ह्योने वोवं ॥६॥ मेगु खँला मस्यु वासु राजां शोंक यागु Ж जि स्वे छंत व्छय मालि धका थाकु चागु ॥१०॥

व्याचा वचन पुरेयाना जक्क हैं हा वांसा ई छं ब्वा उद्धार जिय राम फिक जुंया चांसा ॥११॥ मांच्या सेवा यायिक हा भिंक्ष छंत थाये ई वचन पुरे या छं व्याचा लोकापवाद छाये ॥१२॥ चित बुझे याछं व्याचा मामागु छं धाया ई छं ब्वायात वाक्य ऋण लायि धन्दा काया ॥१३॥ दशरथया होस दत थ्वखँ ह्वाना चोचों ई रामयात साला काया छाँतीतल जोजों ॥१४॥ स्वया च्वन राम मिखां च्वित सोसो वेका ई खंहाँ: नं छुं मफु राजां दुःखं नुगः स्वेका ॥१५॥ राजां मनं पुकार यात श्री शङ्करयागु रक्षा या हे शिव धका राजां मनं धागु ॥१६॥ दोधक छन्द, ऽ॥ऽ॥ऽ॥ऽऽ

हे शिव आ तय, माल दया छिं। प्राण गथे तय, राम विना जि।
हे शिव छिं करुणा, व मयासा। यायकु आ प्रभु, मंत जि आचा॥ १॥
दुःख जिगू थ्व, गथे सह याये। स्वीत हरे शिव, जिं थ्वखँ धाये।
तोते गथे जिगु, सत्य व हानं। प्राण जिमें व्विन, राम विना नं॥ २॥
हाय जिकाँ: व्छय, में वन वाश! म्वायगु राम विना, मरु आश्च।
राज्य वियेगु धका, थ्व जिकाँ:। थीं जुलथें व हरे, गुँइ वाँत ॥ ३॥
न्यंगु मखुत खँ, पापी व केकं। बालख में बन, बाश वनेफें।
हे जगदिश दया, ति थुकित। याय अनि प्रभु, यागु तुतीत ॥ ४॥

वन वाश् हुँ थागु रामं माने मज्बी माल अ असत्ति हे धका जित धामां थथा थाल ॥१७॥ वरु नके बना च्वने तोते थम्बा राम अ तोते थम्बा प्रम्न जित्र जिकाः सुख धाम ॥१८॥ मित थथे तया राजां रामबात सोसों अ मफुं मफुं सन राजा थन्दा काया खोखों ॥२६॥ विन्तियात रघुनाथं बौंया दुःख सीका अ ख्वया छाँ ब्वा च्वना दिसं वचन पुरे ज्वीका ॥२०॥ छिगु नाम ज्या बनी सत्यवादी धैगु अ हर्ष बिदा वियो दिसं छुकिं ब्वाछि ख्वेगु ॥२१॥ वचन पुरेयांछं हर्ष सत्यवादी ज्वीत अ शोकयाये मते व्वाछि कीर्ति तोते च्छीत ॥२२॥ वचन पुरेयाँ तन्ह्यागुं धासां विये मागु अ धन्य कृपायाना मामं िसं पिदत धागु ॥२३॥ कि पिदत जक च्वना हानं थन वेगु अ भिंपद छ छोपा मखु छाय च्वाछि ख्वेगु ॥२४॥ लिस विय गफु राजां च्वन छाँति दाया अ प्रमु काल मांयाकेनं बिदा क्वने धाया। २५॥

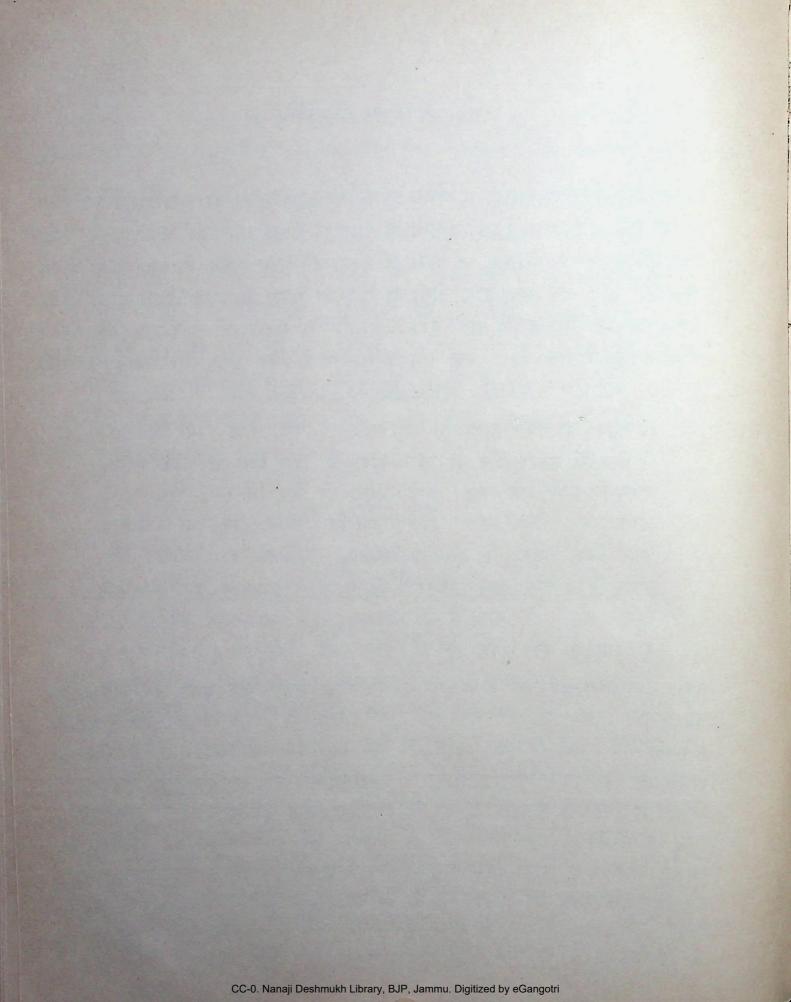

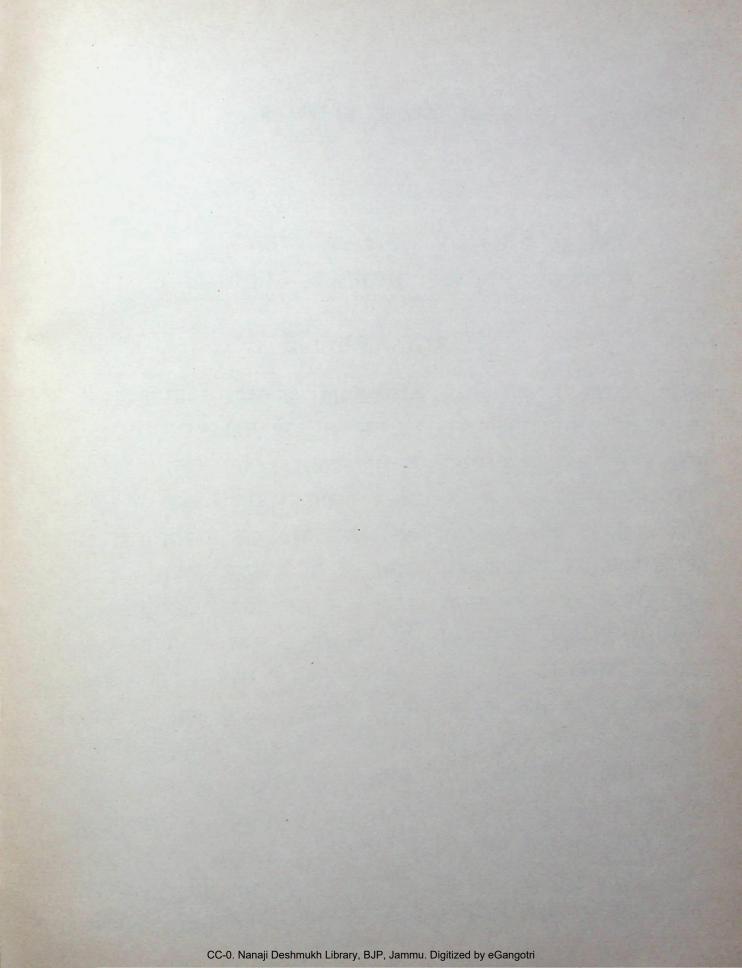

### श्री दोहा 🕾

मांथें तः धंद्वा सुदै मेपिं, यायि मामं पालन न्ह्याह्मसियानं जूगु उकिं, अयांमा धाये चलन् ॥ १६८॥

## 👺 हरि भजन 🖓

भाल रघुनाथ मुसुमुसु हिला , कौशल्यायागु लाँ:ववी स्वया ॥ हरि ॥ दुनिञातसें थोसिया फुकं खँ, श्री राम सो वल स्वया स्वया ॥ १॥ द्वाहाँ भाल प्रभु कौशल्या चोंथाँः, दुनिञा हाहाकार याना ख्वया ॥ हरि ॥ धाल धिकार्सो केके अधर्मि, च्वन गुजागु कुबुद्धि तया ॥२॥ केकै अधर्मिम्ह पापि जुया थ्वो , सत्यानास हे यात अति ॥ हरि ॥ सोभा विचाराम्ह राजायात सो , याना बिल वं छूछु गति ॥३॥ बुढा बुहि ब्यास्य ल्याम्ह मचानं , ख्वल दुनिञात छाति दादां ॥ हिर ॥ सिमा सुखया लिना बिल धका , केकै अधर्मिनं सोसो धाधां ॥ ४ ॥ सारजाम माक्व ठिकयाना तल , रामयात विय राज्य धका ॥ हरि भरतयात राज्य विययात हेँ; केकैनं जाल थ्व यागु छका ॥ ५॥ बिना कसुरं राम गुञी ब्छया ; भरतयात थों राज्य बिया ॥ हरि ॥ केके अधर्मि विचायाग्र थो ; स्वया च्वनेगु वं मुख सिया ॥ ६॥ धिकार अधर्मि केके याग्र व ; िकसं गथे ख्वोस्वया च्वने ॥ हरि ॥ में छ दुःख किस्युक्षां थस्यु बरु , श्री राम नाप हे फुकं वन ॥ ७ ॥ च्वने में छ सुं किपिं थन आ ; वने फुकं रघुनाथ लिसे ॥ हिर ॥ गन रघुनाथ भाल अन हे ; राजां मछोसानं वने विसे 11 = 11 CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

च्वये गुलि विरह्मा लँ जिं थन, खोग्र प्रजात व फुकं वयो ॥ हिर ॥ अयोध्यो सहरया पशु पंछित, नयेग्र हे त्वःता च्वन ख्वया ॥ ६ ॥ कुमित कुकर्मी केकै जुया वो, विद्य याग्र राम राज्य स्वया ॥ हिर ॥ दुनिञात सारा हाला जुल अन , दुःख याना अति ख्वया ख्वया ॥ १० ॥ ध्वजा पताका तःग्र व ब्वेका , शृङ्कार अयोध्याः ग्यना तया ॥ हिर ॥ नुगः मुया वन सारा नियाग्र , केकैनं विद्यन व याग्र स्वया ॥ ११ ॥ कौशल्यां थांः राम काया च्वन , माया तृति अनियाना दिया ॥ हिर ॥ कौशल्यां मस्यू जूगु थ्व खँ छुं , थन खुसि जुया सुवा विया ॥ १२ ॥ काँशाल्यां मस्यू जूगु थ्व खँ छुं , थन खुसि जुया सुवा विया ॥ १२ ॥ काँशात थःगु मुले तया अले , धाया दिल राम छाँः छ वया ॥ हिर ॥ मने मन्हेन वावु हर्ष जिगु , धाया दिल प्रभुयात स्वया ॥ १३ ॥

## \* दोहा \*

काँः म्ह्याँःया भिंगु नेने स्वये , जुिय मांब्वाया आश सदां जुया च्विन काँ: म्ह्याँ: पिनि , दुःख जुियगुया त्रास ॥ १६६ ॥

#### वसंत तिलका अन्द ऽऽ।ऽ।।।ऽ।।ऽ।ऽऽ

हे मां वने जि बन बास, विदा विया छिं। साँ:का पुलेफिय गथे, छिगु ऋण आ जिं हे मां छिगू मित जिके, करुणा गुजागु। जिंस्वे छिहे जनि ईश्वरि धाय मागू॥१॥ मांया दया व करुणा, थुलि धाँ: सुनांफें। मांयागु ऋण व पुले, हिकमत् सुयादें हे मां ग्वलें फियगु जिं, छिगु भक्ति याये। गें जिं बियागु छित दुःख व माफ काये॥ २॥ मामं मचात उपरे, गुलि दुःख फैगू। घचाय धेगु मरु छुं, मरु दिक धेगु हे मां छिगू सहनता, गुलि जिं व धाये। गें जिं वियागु छित दुःख व माफ काये॥ ३॥ ग्याना मचा व गुवलें, भित छुं हा जूसां। धन्धां इतीमिति कना, जिय थः मफूसां गें जिं पुले फियगु ऋण, उजाह्म मांया। हे मां वने जि छिगु, श्राशिरवाद काया॥ ५॥

AT





#### ईन्द्र वजा छन्द ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ

लक्ष्मी धका मां, नुगलं थुयीका। मामं विचा यायिगु थःत सीका॥ सेवा सदां याय मने तया मां। धायिगु सीका सकसें अयामां॥१॥

#### की भी भजन कि

मांया तुति स्वया प्रभं धाल दुःख ताया 🏁 बनवास बनेत वया विदा प्वने धाया ॥१॥ स्वीतं दोष मरु माता भोग कर्मयागु 🔆 आहेतिनि सिया थ्वखँ चमाजुनं धागु ॥२॥ पति त्रतां यात धैस ईश्वखंने मागु 💥 नेना दिम कने छित केक जित धागु ॥३॥ चमाजु केकैनं ह्वापा बर नेगु काया 💥 ब्वायाकेसं तयातल नासो घका घाया ॥४॥ थौं चान्हें व वर फ्वना ब्वायाके वं काल 🔻 ब्वायात वं जिगु वर धाया आहे माल ॥॥॥ छगू वर्ष फ्वंगु माता राज्य भरत् यात 💥 छगु वनवास जित बिया वं विज्यात ॥६॥ मोज पत्रं तिया फिकियाँ थें जता देँका Ж िक्तंपिदत गुजी च्वंहुँ धाल जित खेँका ॥७॥ पति त्रता खः छि माता मते दुःख ताये ३ भातयागु ज्याखँ मिसां मत्यो मब्यु धाये ॥ □।। मिटेँ जुिय मखु मातो कर्में च्वया हःगु 🛪 ईश्वरं थ्व सुख दुःख भीत विया तःगु ॥ ह।। राज्य कीय धका क्षिम च्वना हर्ष याना 🗯 थौं जि च्वने माल फिर्क्जूया मां छि वाना ॥१०॥ छिगु सुवा पवने धका काया वया आश 💥 विदा बिया दिसँ माता वने बनवास ॥११॥ होस न्वल थ्व खँ नेना सिमल्भुवा बोथें 🗯 खोबि वल कौ शल्याया खुसि न्ह्याना वोथें ॥१२॥ बजं कया सिमा गथे जुयि छिया छिया 💥 अथें जुल नुग; वया वचन् चुपि किया ॥१३॥ धाल वाबु जित तोता गथे छ वनेगु 💥 छ ग्वीं व्छया सुयागु जिं भरोसां च्वनेगु ॥१४॥ बिग च्वना खुसि जुया राज्य वीगु धाया 💥 थीं स्व च्वने माल जिगु दुः खं छाति दाया ॥१५॥ हा दैव जि गथे च्वना राम गुजी ब्छेगु 💥 गथे चित तये ध्वखँ स्विथाँ: वना ख्वेगु ॥१६॥ विह्वल जुया कौ बल्या व दन कहेँ छुना 💥 मूर्छा जुया च्वन अर्थे राम वयेपुना ॥१७॥ मांया मूर्छा ज्यु खना प्रभं दना काया 💥 जलं हाहा याना विल अति दुःख ताया ॥१८॥ होस दया वया हानं कौश्वल्या नं धाल 💥 फसात्जुल राम जित आ छुयाये माल ॥१६॥ गये तोता छंत वाबु बन बास ब्छेगु 💥 गथे वचन् भातयागु भंग जूगु स्वेगु ॥२०॥ भातया बचनं जिला च्वने सह याना ¾ स्वल नुगः छंत दुःख उ्वीगु खना ग्याना ॥२१॥ माने उचीमा कायं पका वाक्य मां व्वायाः भ शिर फयेमागु वाबु मां व्वायिसं धागु ॥२२॥ कहर्नया च्वने वरु छंगु नाम काया ¾ भातं च्छगु गने मखु वने मते धाया ॥२३॥ जिगु नुगः खोगु खँ जि स्विथाँ वना धाये ¾ तर सहयाथे सित धर्म तोते छाये ॥२४॥ पति धर्म तोते मखु छंत तोते मासां ¾ द्योव पितृ रच्चा यायि केकै हेला यासां ॥२५॥ तोते बाबु गने मखु जिह्न प्राण् छ जूसां ३ पित वाक्य तोते मखु न्ह्याथे दुःख स्यूसां ॥२६॥ कौ खल्या वे ग्वारातुल स्वया थये धाधां ¾ स्वया च्वं पि दुःखताया स्वल छाति दादां ॥२९॥ कौ खल्या वे ग्वारातुल स्वया थये धाधां भ स्वया च्वं पि दुःखताया स्वल छाति दादां ॥२९॥

### श्री दोहा 🕾

अकस्मातया दुखः खना ; सुया जुयि मन स्थिर मां ब्वापिनित उकि सनं ; काँः म्ह्याँःत ज्वीग्र पिर ॥ १७० ॥

#### श्री श्री हरि मजन 🕾

लक्ष्मण माल थ्वसँ सिया, मिखा हाउँका कना ॥ भ्री हिर ॥ ब्लैं सु राम गुनी धका, तमं धनुष ज्वना ॥ १ ॥ कौंशल्या छले ख्वया च्वन, अथेंतुं हाहे पना ॥ श्री हिर ॥ हेका च्वन रघुनाथं अति, मांयात न्ह्योने च्वना ॥ २ ॥ च्वन मेपिं फुकं भ्व भ्वसुला, दुःखं अत्यन्त ख्वया ॥ श्री हिर ॥ धाल लक्ष्मणं क्रोध याना, कौंशल्यायात स्वया ॥ श्री हिर ॥ भाता छाँ: छि ख्वया दिया, दुःखं छुया छि च्वना ॥ भ्री हिर ॥ भ्री राम गुनी ब्लय धापिं फुकं, स्याये थथें जि वना ॥ १ ॥ बुढा बुढ़ीयो जाः सियेधुन, भरत राजा यायिग्र ॥ भ्री हिर ॥ माता तमास्वय छाँ:छि ग्याना, केकें वर्दान् कायिग्र ॥ ५ ॥

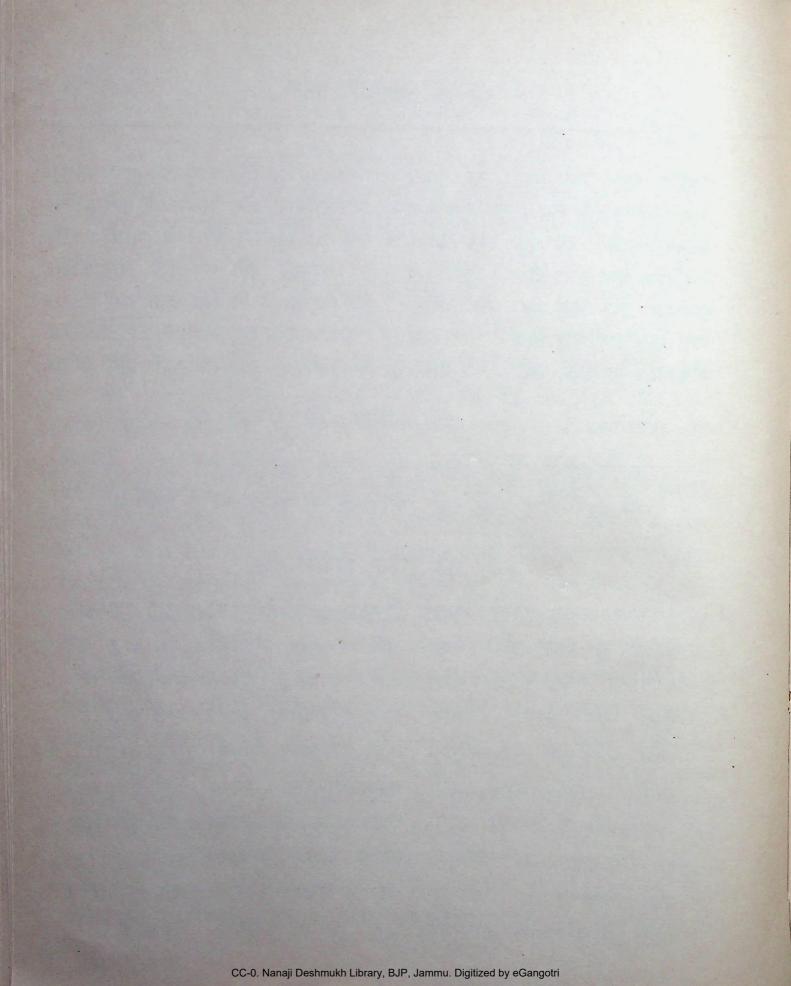



राज्य बिय धका ठिक याना , वन्बास ठड़ेपिं अहो ॥ श्री हिरि ॥
मचा खने मते साता जित , यायेमखु जिं सह ॥ ६॥
छुयाँ दाजु सामाह्म जुया , हेला वं याग्र थुलि ॥ श्री हिरि ॥
न्ह्याग्र धासांज्यु धायिह्म जुया , चमाजु ग्येंग्र उलि ॥ १०॥
बाकि तय जिं मखु थ्वलें , रामयात राज्य विये ॥ श्री हिरि ॥
केकैया पाखे जुक्व स्याना , व्वायात जूसां चिये ॥ श्री हिरि ॥
धनुष वाण स्व छिं वयेधुन , माता तर्वार ज्वना ॥ श्री हिरि ॥
पृथिवी च्वंक्व पक्षे जूमां , स्याये फुकं जिं वना ॥ ६॥
राम गुञी ब्छय धापिं स्याना , राज्य वियेत वये ॥ श्री हिरि ॥
माता स्व वने तेल जिला , तमास अमिगु स्वये ॥ १०॥
लक्ष्मण वनेत तयार्जुल , तमं तर्वार ज्वना ॥ श्री हिरि ॥
ज्वना दिल, लक्ष्मण प्रमुं , यायिगु विघ्न खना ॥ ११॥

# श्रु दोहा 🕾

मत्यो ख्वेके काँः म्हाँ: पिसं , मां ब्वा पिनिगु मन् ख्वया चोंह्मसित दुःख जुया ; दुःख बिये मत्यो भन् ॥ १७१ ॥

### 🖈 श्री भजन 🛧

लदमग तंचागु खना धाल प्रभं ग्याना \* चालातिया लाहा जनना मनं वैर्य याना ॥ १॥ न्यों हे किजा जिगु खँ छं मते कीध याये \* कर्मयागु भोग जिगु न्याया तदीष् छाये ॥ २॥ सुना याये मज्यू किजा दुःख सुच वैगु \* थ:गु कर्म अनुमारं फुकं जुया वैगु ॥ ३॥ ज्वायागु वचन गथे म्वाला पाले याये \* ज्वाया स्येवा याम्ह सित भिंम्ह काँ: वधाये ॥ ४॥

ब्बानं धायाद्यू हानं ईच्छा चमा सांचा क्रवन वास बना स्वये ऋषि मुनि गांचा ॥ ४॥ तंचाल लदनण अति न्यना प्रभुं धागु \* धाल गुलित छि दानु स्वभा जुये मागु।। ६।। मूर्खजक च्वनिगु व कर्म ज्गु धाया \* उद्योगित च्वनी मखु कर्म आश काया।। ७।। गनया खँसुव दुःख कर्म जुया वैगु \* उद्योगिषिं मन्यात छुया कर्म घैनु।। =।। चमाजुया खँ नेनिस्ह गनया ब्वा धाये \* अन्या याम्ह ब्वाया वचन गथे पालेँ याये ॥ ६ ॥ केके नं थ्व जास्यामु प्रभुं ध्वस्यँ स्यूला \* न्हेन्वकाँः छ धाम्हसितं मांव धाये ज्यूला ॥१०॥ छिहे च्यता दिसं स्वभा जुया भिंम्ह थाँ:का \* जिला च्यते मखु थिम मोलाहिजा माँ:काः ॥११॥ हियागु जिं खुसि न्ह्याके लाया पर्व याये \* राम ब्छवे धाक सित लिना लिना स्याये ॥१२॥ प्रभं घाया दिल न्येना लक्ष्मण नं घागु \* गथे छं मसिल किजा मां व्वा सेवा याँ गु॥१३॥ लंघन कि गथे याये ब्वाया वचन्यात \* पितृ मिक्त सेनी धका जिला अति ग्यात ॥१४॥ न्ह्याम् जुसां ब्वानं धागु माने जुया याये \* ब्वाया भक्ति याह्यस्ति मेगु धर्म छाये ॥१४॥ कर्दम् ऋषिं ब्वाया बचन् गथे पाले याना \* धर्म सीक सीकं विल साःयात वं स्याना ॥१६॥ मीगु कुलें सगरीज़ां थःकाँ:पितधाया \* ख्वीदोनं पृथिवी म्हुया सित खुसि ताया ॥१७॥ पर्शरामं मांहे स्यात न्यना ब्वानं धागु \* लंघन् याये त्योंला किजा बचन ब्वायाग् ॥१८॥ माने जुय मखु जिला न्ह्याम्हिसनं धासां \* न्वाया बचन् तोते मखु सिना वने मासां ॥१६॥ लिस: विल प्रभुयात ख्वया कौशल्यांनं \* म्वाल जिपि लह्युवा छं ल्याहाँ वया हानं ॥२०॥ विति बता धर्म जिगु ज्वना छंत धाये \* निर्विद्नं ल्याहाँ वया फेँमा राज्य याये ॥२१॥ देवता व पितृं छंत रक्षा याये माल # मान बढे ज्वीमा छंत न्ह्याथाँ: वंसां थांल ॥२२॥ कौशल्या व खोगु दुःखं सुनां फिय भाये \* स्वया चोंपिसं व फिय सुनां सह याये ॥२३॥ लक्ष्मणनं तोल्हें जुया मित मिति धाल # दाजु तीता चनने मोलि धका धंधा काल।।२४। गथे दाजुं जिहि यात अर्थे जिनं याये \* बरु सिना वने अर्थे तोते दाजु छाये ॥२५॥ लह्म एसुंका च्वन मित तया थथे ल्वीका \* अयोध्या सहरे च्वन सारा दुःख ज्वीका ॥२६॥ साताझाल हानं अन छाति दाया दाया \* कौशस्याँ: त अनि यात जिनं वने धाया ॥२७॥





# श्री दोहा क्ष

योह्म भात यात तोता च्वने , सुयां दिय मखु मन् धर्म स्यूपिंसं डिकसनं , पति व्रतानं भन् ॥ १७२॥

# 🤁 हरि भजन 🖓

सीतां धाल विन्ति याना हानं , माता प्रभु नापं जिनं वने ॥ हिर ॥ जि प्राण मरेका गथे च्वनेयु जि , जिनं वने छिके बिदा प्वने ॥ १॥ सीतां बिदा फ्वंगु स्वया नुगः, वन पंम्हूइथें सारा सिया॥ हरि॥ हाहा अनर्थ धाया फुकं हे, ख्वल सहःयाये सुयां मिजया ॥ २॥ कौशल्यां लिसः विये मफु छुं, वन अथेंतुं बेहोस् जुया॥ हरि॥ अत्यन्त सोक अन जुया वंगुलिं ; धैर्य याय अन ताकत्सुया ॥ ३॥ सीताख्वयाख्वया हालाच्वन अन , बिदा बिया जिनं वने व्छया ॥ हरि ॥ मेपिं च्वना च्बन अन फुकं हे, छाति दादां अति दुःखं ख्वया ॥ ४॥ बिरहया खँ फुकं धाये गथे जिं, पंछि पशु नापं जुल रूवया॥ हिरि॥ मंत मुंहे अन सहयाँः फुषं, दुःख जुया थो चोंगु स्वया ॥ ५॥ सीतां फेतुना विदा फ्वना च्वन , वें वं छुसिंकिया ख्वया ख्वया ॥ हिर ॥ लिस विय छुं मफुत सुनां अन , दुःखं बिह्नल अति जुया वया ॥ ६॥ बलंबलं धाया हल कौशल्यां, हे राम आ गथे याये त्यना॥ हिर ॥ गथे निर्वाह यायि हरे थो , सीता ग्वीई छं ब्वना यना ॥ ७॥

तुति सीताया कोमल अति हे , छाथें चों मखमल वैत भित ॥ हिरि ॥ उजाह्म सीता गुर्जी यना छं , हरे वैत सो छु ज्वी गित ॥ ८ ॥ गुह्मसिया व्वा रोजा जनक व , दशरथ थुजाम्ह ससःबो वया ॥ हिरि ॥ राम थुजाम्ह सात गुम्हस्या , गथे वनीगु जङ्गल स्वया ॥ हिरि ॥ तसिवर्च्या तःम्ह माक खना हे , गुम्ह सीतां घांचि ग्याना घका ॥ हिरि ॥ गुँया जंतु धुँ किसि राक्षस स्वया , गथे च्विनगु थ्वहे त्रास छका ॥ १० ॥ अहाँ मयाना छुं ज्या जिं वयात , सीता अति हे जि योम्ह जुया ॥ हिरि ॥ सीता नापं वन घासा गुर्जी जिं , चित्त तयेगु ख्वा स्वया सुया ॥ ११ ॥ हादैव गुलि जित पिर जुल थों ; सीतायात छु जिं लिसः विये ॥ हिरि ॥ का घाराम थुिक छंदे स्वया जिगु , दुःखं मफुत थों नुगः चिये ॥ १२ ॥

#### क दोहा क्र

भात तोतीमखु सित मिसां, बरु तोती वं प्राण मेगु खनीमखु भात सिबें; पित व्रतां कल्याण ॥ १७३ ॥

#### 🚃 श्री भजन 🚃

भाल सीतायात प्रमुं न्यना मामं धागु ¾ मां नापं छ च्वना च्वं छाँ: जिहियाना म्वागु ॥१॥ अति दुःखिसियि सिता मते वय धाये ¾ ल्याहाँ वये झिंपिदंला मते दुःख ताये ॥२॥ मते सीता धन च्वं छ मांच्वा विचायोना ¾ जङ्गलया भय खना जिनापं स्वण्याना ॥३॥ योथे नये त्वने मरु भर फल मूल ¾ सिंह किसि जंतुयागु भय विध हूल ॥४॥ लासा फांगा थेगु मरु खालि भार पात ¾ च्वना च्वि थासे थासे छुचा दोका धात ॥५॥ न्यासे ज्वीमा भीरं भीरं कथं केका केका ¾ सप्पंन्यायि थासे थासे हिहे झोझो वेका ॥६॥





वाफेँ सहयाना ज्वीमा ज्वना तलासे सं 💥 यनियागु डर हानं ज्वना राक्षस्ते सं ॥७॥ हें धैगु नं मरु अन देना ज्वीमा वें सं 💥 प्वं वा च्वापु वल धासां फया ज्वीमा महें सं।। 🗆 । गथे व्यना यने छ थुजाह्म सुकुमारी ¾ गथे वेँ जि थेने छंत दुःख जुनि भारी ॥६॥ च्चना च्वं छ थन मांपिं बिचायाना फुसा 💥 थःछे बना च्वं छ, थन छंत दुःख जुसा ॥१०॥ जिवनाप यंका छंगु गथे दुःख स्वेगु 💥 थांथजागु सुख तोता गथे ग्वीं छ वेगु ॥११॥ लिस; बिया दिल सीतां लाहा विन्तियाना 💥 दुःख जुिय मखु जितः छाये प्रभु ग्याना ॥१२॥ नये त्वने मरुसानं वरु सह याये 💥 सिना वने मासां छिगु सेवा तोते छाये।।१३॥ सिंह किसि वन जन्तुं छुहे जित यायि 💥 पति सेवा धर्म खना अर्थे फुक ग्यायि ॥१४॥ लासा फांगा यैगु जित छुवा प्रश्च ओश 💥 छिगु सेवा ताते मालि यागु जित त्राप्त ॥१५॥ मरु जित दर जंतु छुचा हाका यागु 💥 खालि जितः आश छिगु सेवा यांये मागु ॥१६॥ भीरे न्याया कथं कैया धादा जिं मकाया 💥 छिव नापं च्वने प्रभु बैकुएठ थ्व धाया ॥१७॥ सुर्पान्यायि दुःख सियी धैगुं छुया त्रास 🍀 वा फें सहयाना छिव नापं ज्वीजि आश्च ॥१८॥ राक्षस्तसें यिनगु जि छुया उकि शंका 💥 गथे यिन प्रभु जित छिव नापं च्वोंका ॥१६॥ छुया छेँछि जित देने खुसि जुया वेँसं 💥 छित: स्वया च्वने सन्तोष् तया जि मनेँसं ॥२०॥ प्वो वा कायु वल धासां दुःख सह याये 💥 छित; दुःख ज्वीका प्रभु जित; सुख छाये ॥२१॥ सुकुमारो धाया गथे थन सुख स्वेगु Ж पति ब्रता जुया गथे भात तोता ब्छेगु ॥२२॥ गेँ छिं दुःख सीका थःछे वनां सुख स्वेगु 💥 छिगु ख्वा मस्वसें गथे प्राणथ्व जिं तेँ गु ॥२३॥ मते जित प्रभुं थन तोता थके धाये Ж पका म्वायि मखु जिला छाये प्राण काये ॥२४॥

#### क् दोहा 🎄

मिसा मरुम्हस्या सुख जुल , भक्ति मरुम्हस्या ज्ञान श्रद्धा मरुम्हस्या दान थुलि , सुपाँ: पवाकागु समान ॥ १७४॥ श्री हरि भजन 😭

धाया दिल प्रभुं सीतायात , छाँ: जिहियाना च्वनः ॥ श्री हरि॥ नहुष राजां न्यो दुःख सिल , जिहि अति वं उवना ॥ १॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri ॥ १॥

ब्रह्म हथ्यां लित ईन्द्रयात स्याना वृतासुर्वना ॥ भ्री हरि॥ सुला च्वन मानसरोवरे ; पल्स्वांया दालेँ च्वना ॥ २ ॥ देवतात हाहा कार जुल, ईन्द्र मरुगु स्वया॥ श्री हिर॥ ग्वीगुगू अस्वमेघ याह्म नहुष्, याथाँः देवतात वया ॥ ३॥ ईन्द्र याये छित धाया नहुष् , यन देवतानं व्वना ॥ श्री हरि ॥ ईन्द्रया राज्य विल फुकं, ऐश्वर्ययात क्यना ईन्द्रया पद्बी च्वना नहुष , मातेँ जुया वं हनं ॥ श्री हिर ॥ सती ईन्द्रायणी छखे वन , ग्याना सुचुक अनं ॥ ५॥ ईन्द्रायणी गन ब्वना हिक ; नहुषं धागु स्वया ॥ श्री हिर ॥ धाल देवतां ईन्द्रायणी , छाये छिं आश तया ॥ ६॥ पित ब्रता वो विय मखु, जिदि छिं यायेमते ॥ श्री हिर ॥ पति धर्म वया सेनी धका, ग्याना च्वन व सत्य ॥ ७॥ धाल देवता फुकं सिनं, छित थ्व जिदि छुया॥ श्री हरि॥ मानेँ मजू व राजा नहुष , च्वन व जिदि जुया ॥ 🖂 ॥ ईन्द्रायणीया आपत् जुया , बृहसपित थाँः वना ॥ श्रो हरि ॥ कना खँ बुद्धि नेना, च्वन छथाँः व च्वना ॥ ६॥ वेँगु लाकि छ मवेँ धका , नहुषं धाँःके ब्छया ॥ श्री हरि ॥ ईन्द्रायणीनं धाया हल, जियांक नहुष वया ॥ १०॥ ईन्द्रं मगःगु वाहां गया, यंकि जित वं ब्वना॥ भी हरि॥ कुबिका वा ऋषि मुर्नि जित , यनेत पालकी च्वना ॥ ११॥ न्यना नहुष वन ऋषि तसें , कुच्युगु पालकी च्वना ॥ श्री हरि॥ सर्पसर्प धका हथाँः चाया, दादां ऋषित यना ॥ १२॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

Li

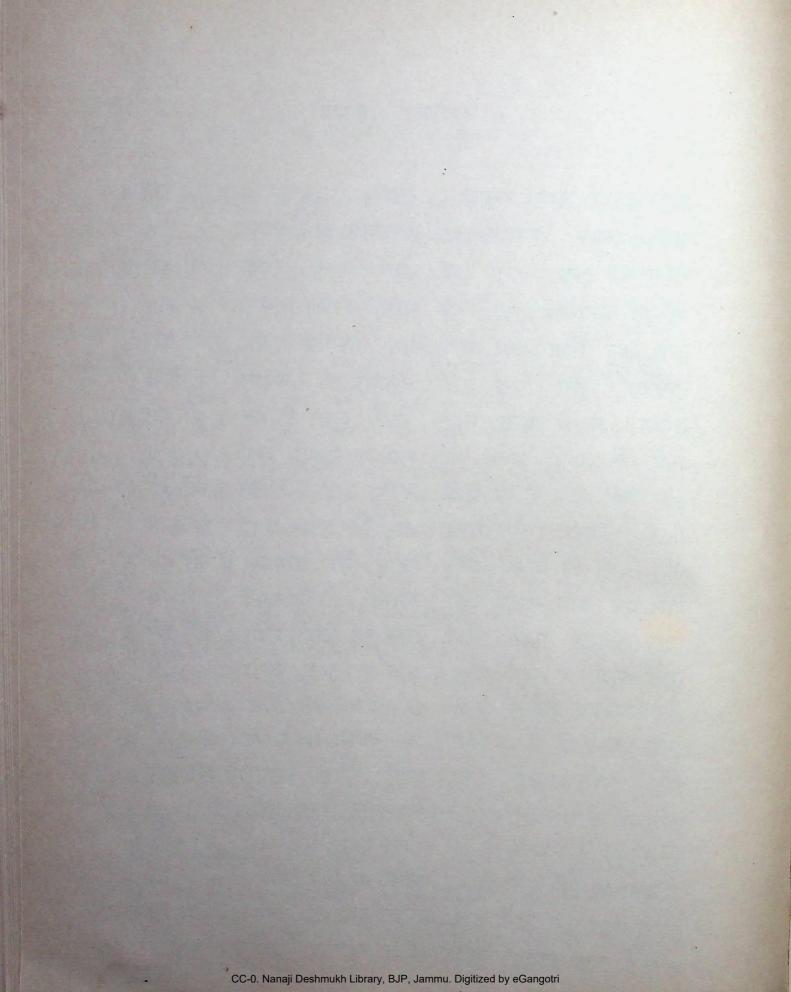

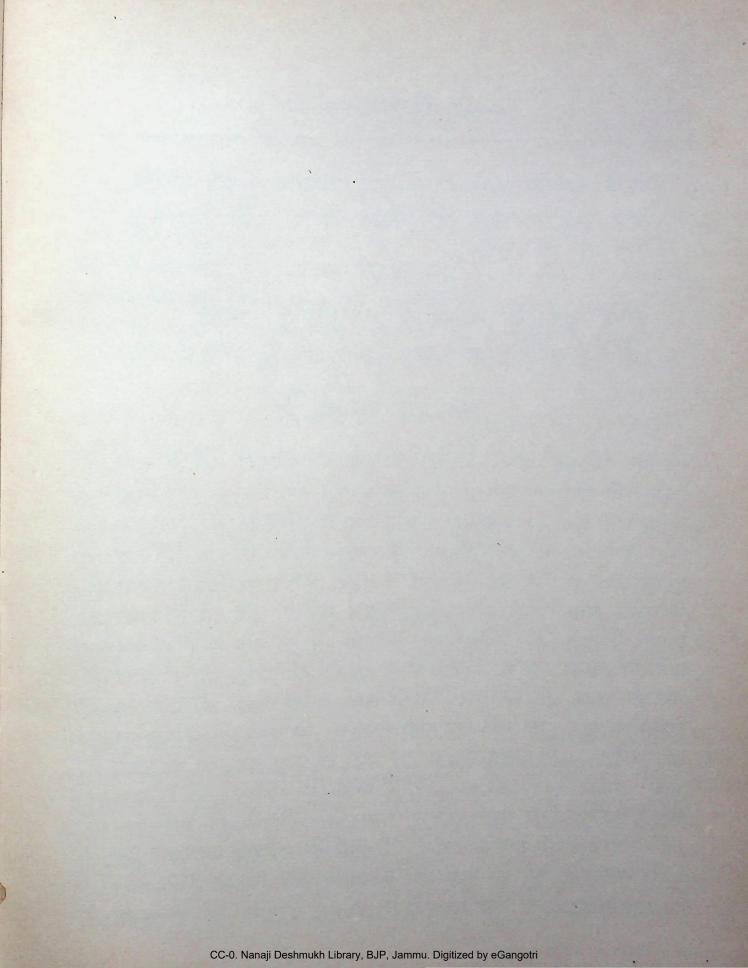

ऋषि अगस्त्यं धाळ तमं, सर्प हें ज्वीमा धका॥ श्री हरि॥ सर्प जुया वन नहुष अले, जिहि खराप छका ॥ १३॥

# \* दोहा \*

माने जुयगु भिं न्ह्याह्मसिनं , सःस्यूपिनिगु वचन् जिद्दि यायेवं थःगु जक , दुःख जुये यो भन् ॥ १७५॥

# 🖈 श्री भजन 🖈

न्यो सीता जिं बाखं छपु कने छंत हानं 💥 आपा जिहि याये मज्यू न्ह्यामुं खेँ जूसानं ॥१॥ गालव् ऋषिं विश्वामित्र ऋषि तपि सीका 🗯 वना मंत्र तंत्र स्यन गुरु खुसि ज्वीका ॥२॥ गालव् ऋषिं विद्या मंत्र माक सेना काल 🔆 लिपा विक्यामित्रं वैत विद्या विषया धाल ॥३॥ विद्या 🕶 ने धुन छंत लिहाँ हुँ छ म्वाल 💥 थ्वखँन्यनागालवऋषि आति खुसि ताल ॥४॥ गुरु दक्षिणा छु विये दिसँ गुरू धाया Ж दक्षिणा जि विया वने छिके विदा काया ॥॥॥ विक्वामित्र थाल छंके दक्षिणा छुकाये 💥 छंव स्यवायागु फुकं दक्षिणा व धाये।।६।। छ खना जि खुसि जुल लिहांहुँ छ म्वाल 💥 खुसि जुये धुन अति विश्वामित्रं धास ॥॥॥ माने मज् गालव् ऋषि भाल जिहि काया 💥 गथे वने दक्षिणा छुं मिबसें जि धाया ॥=॥ विश्वामित्रं तःकं जुया बना म्वाल धागु 💥 माने मज्स्वया गालव् ऋषिं जिहि यागु ॥६॥ विश्वामित्र ऋषिं लिपा आंत दिक ताल 💥 च्यासः श्यामकर्ण सल न्यु छं जित भाल ॥१०॥ आपत् जुल कालवेँत सल ब्यु: छ धाया 💥 मती तल च्यास सल विय गन काया ॥११॥ पृथ्वी चाहिल गालव् सल काये धाया 💥 च्यासः सल हये मफु सुयाकें हे काया ॥१२॥ अति दुःख सिया िलपा ययातिथाँः भाया Ж च्वन च्यासः इयामकर्ण सल पवने धाया॥१३॥ सर्वस्व वं दान याये धुंका राजा चोंगु 💥 उगुमौकाँ:गालव्ऋषिं सल धका फोंगु ॥१४॥ धाल ययाति न दिये मते थाकु चाया 🛠 सल मरु जिके विये कन्या छम्ह धाया ॥१५॥ कंन्या ब्यु छि कबुल्याना न्यसः सरु काया 💥 काँः छम्ह वं बुयीकेवं लित काँःगुधाया ॥१६॥

हानं मेह्मसित विया न्याससल काछि 💥 थये याना सल जम्मा याना दिसँ माःछि ॥१७॥ सदांहे थ्व कन्या सुद्ध न्ह्याको सितव्युसां 💥 हुछि थये याना दिसँ भित दुःख स्युसां ॥१८॥ कंन्या वियाहल ऋषि यात थये धाया Ж कंन्या ज्वना जुल ऋषि अति दुःख ताया ॥१६॥ स्वह्मसित कंन्या बिया खुसः सल काया Ж कंन्या नापं ब्वना वन थुलिनिं वी धाया ॥२०॥ विस्वािमत्रयात ऋषिं विन्ति याना धाल 💥 खुसःनिं जिं ह्या सल काया दिये मील ॥२१॥ विस्वािमत्रं घाल सल ह्या गन काया 💥 आम कंन्या छाँ। छंनाप ह्या सु व धाया ॥२२॥ गालव् ऋषिं विन्ति यात फुकं जुया वंगु 💥 कारण् फुकं कन कंन्या नापं वया च्वंगु ॥२३॥ कंन्या स्वया मोह जुया विस्वािमत्रं धाल रू आम कंन्या तोता थिक बािक सल म्वाल ॥२४॥ कंन्या तोता वनां तिनि आनन्दं व चोंगु 💥 जिहिं ऋषि यात गुलि दुःख जुया वोंगु ॥२४॥ मांपिंथाँ: च्वॅ सिंपिदत दुःख सीगु छाये 💥 जिहिं याये मते सीता मते वय धाये ॥२४॥

#### 🚓 दोहा 🌞

जिहि जुये मज्यु न्ह्याम्हं अति , विना मयासें होस् सःह्य स्यूह्मसें धाग्र नेना , च्वने जुया संतोष्॥ १७६॥

#### क्षे श्री हरि भजन क्ष

सितां न्यना थ्व खँ विन्तियाना प्रभु , मतेजि तोतेछिं घाल ख्वयो ॥ हिर ॥ स्विछिं भिं जुिय मखु पक्का प्रभु , छाँ छिं जि तोता थके स्वया ॥ १ ॥ मज्यू स्वीतं हे शक्ति विना नं , शक्तिं थ्व सृष्टि नं याना च्वन ॥ हिर ॥ हे नाथ मते जित तोते थन छिं , मासँ जित नापं व्वना अन ॥ २ ॥ च्विन मखु जिग्र प्राण प्रभु सो , छाँ छिं जि तोता थके त्यना ॥ हिर ॥ काये मत्य जिग्र हत्या प्रभु छिं , वये जिनं छिहे ईश्वर्षना ॥ ३ ॥ सीताया जिदि स्वया अले लिपो , प्रभु श्रो रामं घाया दिल ॥ हिर ॥ यने दुःख सिये धासा सीता छं , कानु धका प्रभुं वचन विल ॥ ४ ॥

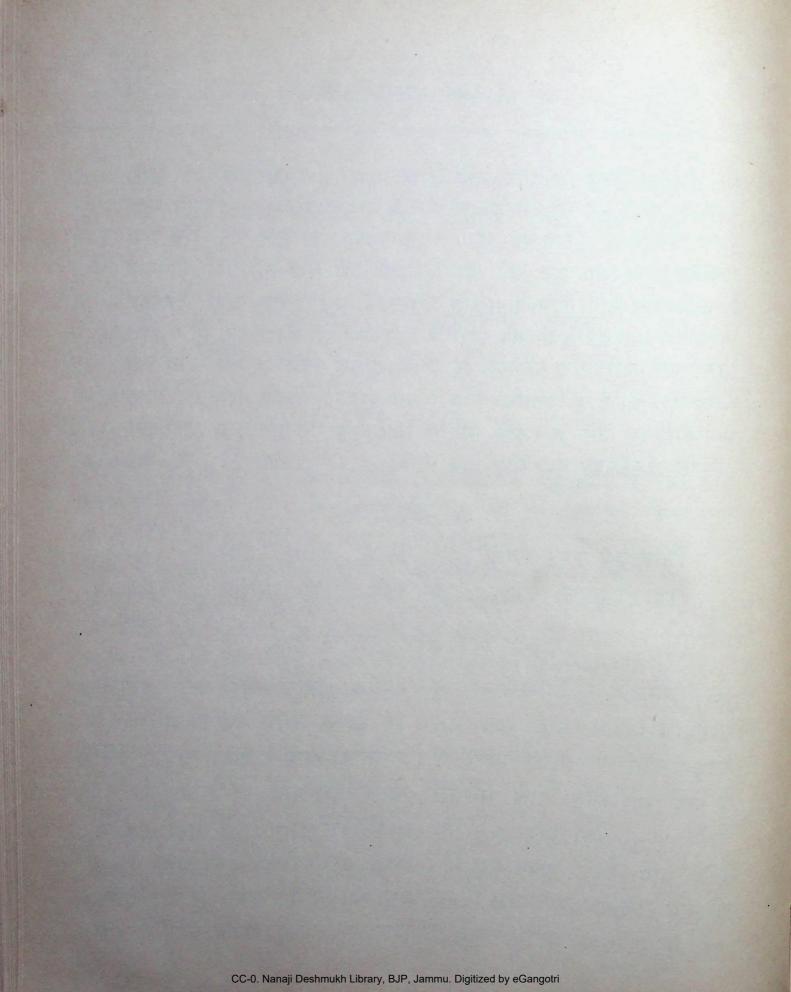



तर विस्तार्याये मते सीता छं, तयार्ज् भट्ट हे बिदा प्वना ॥ हिरि॥ दिन आपालं ज्याखँ वाकि थन . मजिल विस्तार्भी यान ज्वनां ॥ ५॥ वचन प्रभुया शिरे फया च्वन , खुनि जुया अलेँ सीता अति ॥ हिरे ॥ कौशल्या याके हापां विदा फ्वन, तुति भ्वपुया हे ख्वया भति ॥६॥ सीतायात सुवा विया कौशल्यां, छाँतिदायामिखाँ: एविवतयो ॥ हरि॥ पति ब्रता धर्म छं माळ स्थिर्जुये , रक्षा यायेमा छंत देवं स्वया ॥ ७॥ सौभाग्य कीर्ति अचल थजु छं, गन तक चन्द्र श्री सूर्य द्यी॥ हिरि॥ गन तक गङ्गां सत्य तया च्वनि , गन तक पृथ्वी च्वने फिय ॥ = ॥ हानं फ़येमा जिपिं लहिये छं, िर्फापिद दयेवं ल्याहाँ वया॥ हिरि॥ सिना वने जिपिं दयेमा हे ईश्वर, छिम ऐश्वर्य व सुख स्वया ॥ ६ ॥ सीतां सकसिके बिदा फ्वनो छी , तयार्जुया च्बन सुकें जुया ॥ हरि ॥ ख्वल फुकं अति दुःख ताया अन , उमा धैर्य उथाँः जुिय सुया ॥१०॥ ख़्वया चोंपिं जक अन फुकं हे, केकेत धिकार्याना अति॥ हरि॥ मफुत सहयाये अन सुना नं, गुञी वनि धका सीता सित ॥ ११॥

## अ दोहा क्ष

भात मतोतिह्य दुखेँ मिसा , धाये वयात सजन सार्गु धाये मागु छगू , धर्मेँ दनीगु व धन ॥ १७७॥

#### श्री भाजन कि

लदमण् व्यना चौंगु अन मनं मनं धाया 💥 प्रभुं तोताथकी धका अति धन्दा काया ॥१॥ थथे थमं लदमणया मित विचा याना 💥 मौकाचुके जिय धका अति नुगः ग्याना ॥२॥

लिपा दना बना प्रभु यागु तुति जोजों 💥 म्हुत् छु मधासे तुति ज्वना ज्वन ख्वम्बों ॥३॥ ज्याना चोंगु लक्ष्मण व प्रभूं तोति धाया 💥 मिखां ख्विव वेकाच्वन अतिधन्दा काया ॥४॥ किजा रूवःगु खना प्रेयु अति कह्वाचाया 🎘 थना काया घाल प्रभुं छाय् रूवया घाया ॥५॥ 🤋 र्भिपिद्त थन च्वं छ मांपि विचायाना 💥 दुनीजा नं विचा या छं च्विन अपि ग्याना ॥६॥ शत्रहन मरु बुढ़ा जुल ब्वानं 💥 अनाथ जुल अयोध्याया फुक दुनीजा नं ॥७॥ मां ब्वा विचा यायेगु थें मरु धर्म छुं हे ३ चों छ थन विचा याना मंत आधार्सुं हे ॥ ⊏॥ थ्य खँन्यना लद्मण नं ख्वया बिन्तियात 💥 मथे चोने छित तोता जिला अति ग्यात ॥६॥ थाया दिल प्रभुं जित धर्मया खँहाना 💥 जि.ला मूर्ख प्रभुं तोती धका जक ग्याना ॥१०॥ ्धर्म कर्म छि हे जिगु छिहे मांव्वाधाया 💥 मचांनिसें व्वनाह्य जि छिगु आज्ञाकाया ॥११॥ मां ब्वा सख दःख यध्य आशा जित छाये 💥 मते प्रभ्र जित थन तौता थके धाये ॥१२॥ गथे तोते छिगु सेवा मेगु धर्म धाया 💥 गथे च्वने छित तोता सुख बाशा काया ॥१३॥ मांवा दाज किजा गुरु ईष्ट मित्र नाता 💥 फुकं छिहे जिह्न प्रभु भुक्ति मुक्ति दाता ॥१४॥ भव जालं छुटेँ जुयि छिगुनाम काया 💥 जि छ हा च्वनेगु ला मांच्वा धका धाया ॥१॥॥ ंअंतर्यामी छि खः प्रभु दिसँ मनं थ्वीका 💥 ब्वना यंका दिसँ प्रभु अनाथ जित सीका ॥१६॥ ज़्वने मखु जिला पका मरुगु छि सोसों 💥 छि ब्दना मयंकुसा त्युत्यु वये खोखों ॥१७॥ तल रघुनाथं भक्त सीका काया Ж धन्य बाबु छंगु भक्ति ज्ञान धका धाया ॥१८॥ मुखु बावु तोते छंत धाया दिल यंके 🛠 भक्त बत्सत्जुया गथे छंगु भक्ति सेंके ॥१६॥ मांयाके छं विदा पवना वा हुँ धका धाल 💥 लदमणया धंधा प्रश्च छुटेँ याना काल ॥२०॥ धन्य भाग्य धकां प्रभुं ब्वना यंके धाया Ж प्रभु अनि यानावन लक्ष्मण् खुसि ताया ॥२१॥ मणि तंह्य विया हानं मणि लुगा न्ह्युथें 🎘 सदां नाङ्गा गरिवेँ त वसं फिका न्युथेँ ॥२२॥ अर्थे लक्ष्मण खुसि जुया वना हर्ष याना 💥 सुमित्राँ:त अनि याना च्वन नाप लाना ॥२३॥ लद्मण नं घाल माता केकें बर काया 💥 राम सीता च्वन बन वास काय धाया ॥२४॥ जिनं नापं वने बन बास 💥 कृपा तथा दिसँ पुरे याना जिगु आशा।।२५॥ भिग्दित

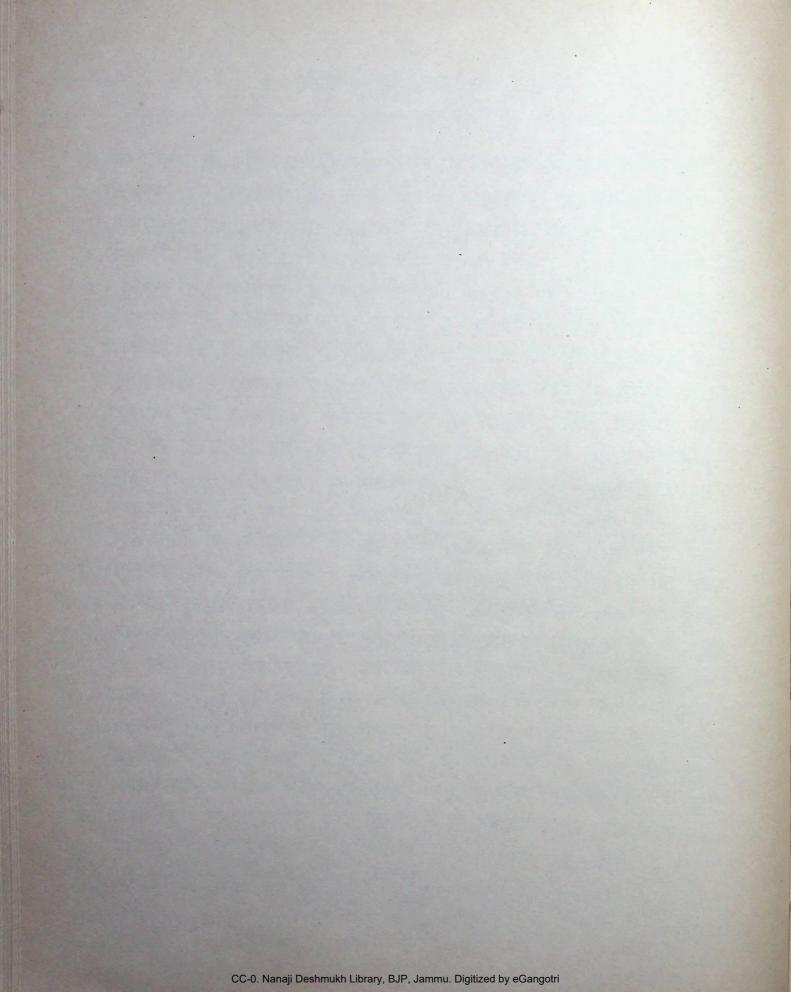

### श्री दोहा 😤

मिलें मन्वीवं दाजु किजा, जुिय मखु कल्याण् दुःख जुल धका याये मत्यो, दाजु किजां अपमान्॥ १७८॥

## 👺 श्री हरि भजन 🖓

खल्हेँ जुल अथें अति सुमित्रा, लक्ष्मणं धागु नेना ॥ श्री हरि॥ धाल थ्व केकै पापि जुया, बिय छु दुःख त्यना ॥१॥ राजा छहा वं बसेँ तया, स्वत छुयाये मनं। श्री इरि॥ राज्य ह्मिग: बिये धका ब्छत , थौं बन बास हनं ॥२॥ सित थों दुःख बिल , केकै कुकिम जुया।। श्री हरि॥ निर्दोषी राम यान सोसो हरे, बने ब्छ्येगु छुया ॥३॥ देश अनाथ थों जुिय जुल, रामं व तोता वन। ॥ श्री हिर ॥ व्यर्थ जुल थों बुढो जुया, म्वाना जिपिनं च्वना ॥४॥ औतार्प्रमु नं कायु थन, भूमिया भार स्वया ॥ श्री हरि॥ यायितिनि राज्य रामं थन, फुका वं भार ब्छया ॥ ४॥ शिव धनुष् त्वथुला बिल , गुम्हिसनं हे ल्ह्ना ॥ श्री हिर ॥ पशुराम नं धनुष विया, ग्याना वन व खना खँ छं राम द्शरथ मनं , सीता व मां जि खना ॥ श्री हरि ॥ जङ्गल अयोथ्या मती तया, हुँ छ अमित ब्वना ॥७॥ लक्ष्मण हुँ सीता राम नापं, मखु जिं छंत गने॥ श्री हिर॥ राम खुमि या सेवा याना, मखु जिं मागु कने ॥ =॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

धन्य धायेगु छंत अति, रामं यन छ ब्वना॥ श्री इरि॥ साफल जुळ थों जन्म जिगु, छंत जिं ब्वीका ब्वना ॥ १॥ खुसि जुया सुमित्रा नं भति, आशिरबाद बिया॥ श्री हरि॥ धाल भक्ति छं स्थिर थजु, राम सीता म्हसिया ॥ १०॥ हानं लहि जिपं फयेमा छं, गुञी भिंपिद ब्वना॥ श्री हरि॥ वय फयेमा कीति तया, श्री राम सीता ब्वना ॥ ११॥

#### श्री दोहा 🕾

पापं आहे जक जिथि लिग , धर्म जुयि कल्याण् सह योयेगु थाकु अति , धर्म मरु व समान् ॥ १७६॥

#### 🎇 श्री भजन 🎇

अति खुसि जुया मांयाके वं वेदो काया \* मित तक लदमणया मंत वाधा धाया ।।१।।
मांया तुित अनि याना वन अनं हानं \* लक्ष्मणया तुित ज्वन ख्वया उर्मिला नं ।।२।।
उर्मिला नं ख्वया लाहा विन्ति याना धाल \* जिनं नापं वये प्रभु ब्वना यंके माल ।।३।।
सेवा याना दिसँ प्रभुं रघु नाथ यागु \* सीता सेवा याये जिनं मां व खना मागु ।।४।।
सुया ख्वा जिं स्वया क्वने गथे छि मरेका \* छितोता जिं सुया सेवा याये नुगः ख्वेका ।।५।।
सीता ब्वना यना दिल रामं कृपा याना \* प्रभु गथे काये तेना जित यन वाना ।।६।।
यंका दिसँ नापं जिनं मते तोते धाये \* मिपिन्यम्हं ब्वना राम सीता सेवा याये ।।७।।
लिसः विल लदमण नं स्वया उर्मिलाँ त \* मांपि सुनां बिचा यायि छनं वये धाँःत ।।८।।
किरित धैर्य या छं जिगु वचन् थ्वीका \* छाय विये त्यना जित अल मल ज्वीका ।।६।।
जिपिं मवः तले मांपिं बिचाया छं सीका \* जिपिं मर्या दुःखं मांपिं दुहुरा छं थ्वीका ॥१०।।



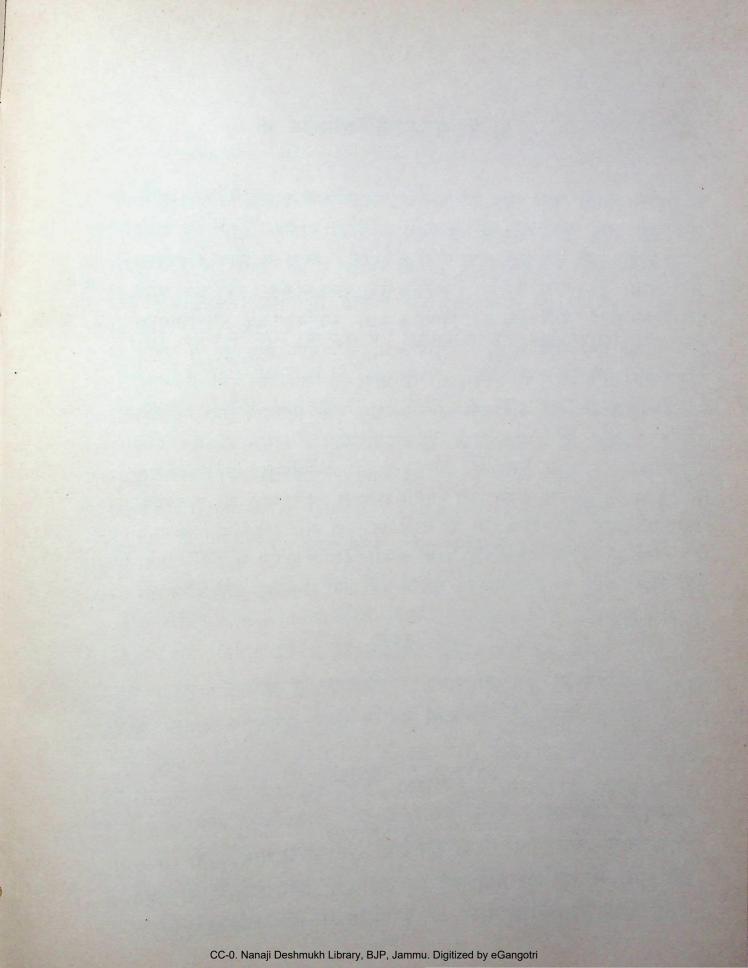

छंत यंकां मांपिं गथे च्विन धैर्य याना \* च्विने मालि मांपिं सदां केके खना ग्याना ॥११॥ धर्म दुहा मखु केकै तिय मांपिं ख्वेका \* बसें कांल व्यायात वं नुगः वैगु स्वेका ॥१२॥ •वा नं विचा यापि मखु मांपि वास्तायाना \* ह्वापैम्हथें मखुत व्वा जिला उकिंग्याना ॥१३॥ भरत राजा जुल धका केकैं हेला यायि # हेला याना मांपित वं लाथेँ पाथेँ धायि ॥१४॥ ह्नापाहे स्व चर्नान मांपिं केकै खना ग्याना \* आझन ख्यायिजुल केकैं भरत राजायाना ॥१५॥ अति सोमा जुया मांपिं खँ ह्याँ:हे मफुपिं # गथे च्विन बुढ़ी नेम्ह भर सुं मरुपिं ॥१६॥ मांपिं न्यम्ह विचाया छं जिगु बचन् धाया \* विचायाँ: जिं रामसीता गुजी खुसि ताया ॥१७॥ भातं न्ह्यागु धासां मिसां माने जुया कायां \* च्विन पति त्रताम्हस्यें सती धर्म धाया ॥१८॥ उमिला जिं ज्ञान बुद्धि फुक सिया छंगु \* जिगु ज्याया विच्छ भारा काछं जुया चौंगु ॥१६। उमिला छ थन चौंसा जिपिं चौथें ज्वीगु \* मांपिं दुःख सियिगुया धंधा जिमि प्वीगु ॥२०॥ धाथें हे छ बुद्धि दुम्ह मिसा मचा जुसां # मांपिं रचा जुिय स्व छं भित दुःख स्युसां ॥२१॥ अकस्मातं भार वःगु बच्छि जिगु का छं \* थन च्वना मांपिं नेम्ह स्वया विचा या छं ॥२२॥ पाप धर्म सुख दुःख बच्छि जिगु काया # मांपि हेकाति छं थन भातं धागु धाया ॥२३॥ सती मिसं पति बचन् खनि धर्म सार \* धर्म पत्नी वामांगिनं कायि विच्छ भार ॥२४॥

## 🕸 दोहा 🏶

मन्यनिम्ह भातया बचन , धाये मिसा दुर्जन भातं धागुली पति ब्रतां यायि मखु लंघन ॥ १८०॥

## 👺 हरि भजन 🖓

मंजुर्यात उमिलां च्वने गुलि लक्ष्मणं धाया चूगु न्यना॥ हरि॥ धाल छिगु बचन शिरे फ़या थन , मांपिं बिचा जिं याये त्यना ॥ १॥ श्रो राम सीता प्रभुं सेवा यायि , प्रेम याना मनं गुजी अति ॥ हरि ॥ मांपिं न्यम्ह सित बिचा याना थन , याये सेवा जिंन शुद्ध मित ॥ २॥

क्तिपिद द्यवं लित ब्वना कासं, श्री रामसीता कृपा तया॥ इरि॥ कासँ प्रभु छित गने मखु जिं, छिगु बचन्यात शिरे फया ॥ ३ ॥ लक्ष्मणयाग्र तुति अनि यात, ख्वया उर्मिलां विदा विया ॥ हरि ॥ भाल व लक्ष्मण रामयाथाँ: अलेँ, मनं हथाँ: अति चाया दिया ॥ ४॥ बिन्ति यात रघुनाथ यात वना , लक्ष्मणं प्रभुयागुन्ह्योनेच्वना ॥ हरि ॥ मांपिं फुकं सिके बिन्ति याना जिं; बिदा काया वय धुन वना ॥ ५॥ खुसि जुया प्रभूं किजा लक्ष्मणयात : धाया दिल अति भक्त ख्ना ॥ हरि ॥ काया हिक छं धनुष् वाण जियु ; खङ्ग भी युरुया छ छ वना ॥ ६॥ यज्ञ याबलें जनक राजां जित ; बरुण खुसि जुया धाल वया ॥ हि ॥ न्यपु धनुषवाण् काँःत नेगु बी , खङ्ग नेपु कवच्का छि स्वया ॥ ७ ॥ कालेँ वलेँ हे बाण फुयी मखु, खलें धनुष् मखु त्वनं धुयि ॥ हरि ॥ प्वाः गनिगु मखु कवच खलें हे , खड्गं संग्रामनं मखु बुयी ॥ = ॥ थथे धाया वं फुकं बिया जित , बरुण बन जिके बिदा काया ॥ इरि ॥ फुकं थन जिं व ज्वना वयाय , भी गुरुया छेँ हे तया थका ॥ ६॥ ः हुँहुँ लक्ष्मण छं फुकं काया हिक , भीह्म युख्यायु छेँ छ वना ॥ हरि ॥ हानं भतिदान याय थन जिं, वा छं गरीप ब्राह्मणत ब्वना ॥ १०॥ बिशिष्टया काँ धुयज्ञनं छं, ब्वना वा चाकरतनं फुकं॥ हिरि॥ चित्त बुक्तेंयाना वने गुजी जि, थचों अपिं थन फुकं सुखं॥ ११॥

#### श्री दोहा 👺

काथा वने भिं परदेश अति , ब्राह्मणयागु वचन् संतोष् याना थका फुथें थमं , दुःखि गरीपया मन् ॥ १८१ ॥





#### 🚟 भो भजन 🎬

यमं धागु नेता अलेँ लद्मण खुमि ताया \* गुरुया छुँ वना कवच शस्त्र फुकं काया ॥१॥ गुरुया काँ: सुयज्ञ वो व्यना मेपि धाको \* लद्सण लिहाफाल प्रभुं धागु ज्वना माको।।२॥ न्ह्योने तया चिल धनुष खङ्ग कवच काँ:नं \* खुसि जुल स्वया प्रभु लक्ष्मणया ज्या नं ॥३॥ स्यज्ञत पूजा यात सीता रामं सोसीं \* तिसा वस विया दिल नेहा सिनं जोजों ॥४॥ सुयज्ञया मिसा यात विल सीतां हःनं \* विया दिल कंकन व बाजु मणिया नं ॥४॥ शत्रुं जय किसि तया रघुनाथं धाल क्ष दोलि असि व किसि प्रभ् काय माल ॥६॥ जि पाजं थ्व विया तहा किसि जित थाया # दान विय धुन प्रभु दिसँ छित काया।।।।। सुयज्ञ नं सुवा बिल ब्युगु फुकं काया \* सदा नं हे छिक पित ज़ये ज्वीमा धाया।।=।। लदमशेँत स्वया प्रमुं धाया दिल हानं # वचन् बिल ब्यु छं धन ब्राम्हण्तेँत सानं ॥६॥ खुसिया छं ब्राम्हगाँत धन विया धाको \* गरिष् धनि याना ब्यु छं धन हया माको ॥१०॥ चित्र रथ साथीं झीम्ह मन्त्रियें पुलांम्ह # धन ब्यु छं वैत माको बिचा याय माम्ह ॥११॥ म्हम्इ पति त्रम्हचारी स्वया दुःख स्युपि # साँ: व च्वले न्यु छं दोछि दोछि दुरु दुपि ॥१२॥ मोथेँ बना हया न्यु छं म्हर्तिम्हर्ति धाको \* अन धन बम्त्र न्यु छं उकि तना माको ॥१३॥ भिक्षा प्यने मफुर्पि थो सज्जन दुः खि तेँ त # छे वुँ धन च्यु छं अमि सदां गाक नेँ त ॥१४॥ म्हित नेम्ह उथ न्यु छं तिसा बसं तीका # म्हित दोछि वासा न्यु छं बुंज्याँ:त नं जीका ॥१४॥ दुरु दुर्वि सांत दोछि न्यु छं म्हर्ति ध्याका # संतोष्याना न्यु छं अमि सुख सीत गाका ॥१६॥ दिन छगु वथां हानं त्रमहचारी वोषिं # कौशल्यांत स्वया फुकं आञ्चां च्वना चोंपिं ॥१०॥ म्हितं दोछि असर्फी व दोछिं मचाः धाता \* म्हितं म्हितं याना ब्यु छं माको वस लासा ॥१८॥ अमित न्यु धन माको दुकुटि छं कायो # खुसि थजु मन अति दाता कौशल्याया ॥१६॥ धन दान विळ अन प्रभू धाको धाको # लदमण नं बिया च्वन फुकसितं माको ॥२०॥ संतोष जुल फुकं अति जय राम भाया # दान च्युगु व्दना वन अति खुसि ताया ॥२१॥ हानं प्रशुं चाकर्तेत न्होने तया बीत # तैन्यु धन हया माको धाल भएडागीत ॥२२॥ भएडारो नं चाकर्तेत हल धन लहेका # दोंचिन व प्रभुयाथाँः यक भुमी तेका ॥२३॥ धन ईना बिल प्रभुं चाकर्तेत धाकों \* ने त गाका पुस्तां पुस्तां विल धन माको ॥२४॥

फुकं सित नेंका हानं दिल अभु धाया \* तोता वने मते सुंहे मित दिक ताया ॥२५॥ ध्व सँ नेना विन्ति याना फुक सिनं धाल \* चाक्री तोते नसु धका फुकं सुसि ताल ॥२६॥

#### 🛊 दोहा 🐇

दुःख जुरु धका तोते मज्यु , सेवक नं मालिक धर्म मतोतसें याये सहः , जुयि लिपा अति ठिक ॥ १८२॥

#### क्षे श्री हरि भजन श्री

त्रिजट ब्राम्हण छम्ह गरीब् , गर्भया गोत्रि हनं ॥ श्री हरि॥ छम्ह मचा दुःख वया, मरु छुं नयेत नं ॥१॥ गुञि जक हिन्हा जुई, पाँव हलः कू ज्वना ॥ श्री हि ॥ मिसा अति बांळाम्ह वयो , ज्वीम्ह व बुद्धि कना ॥ २॥ धाल मिसां ब्रम्हुयात छन्हु , दुःख सिया छू च्वना ॥ भी हरि॥ भासँ भति धन प्वना हिक , श्री रामयाथाँः वना ॥३॥ पाँकू हल फुक हाकुं तिना, वन व किथं चुया ॥ श्री हरि॥ रामयात धाल फुंकं, वंग्र व दु:ख जुयो ॥ ४॥ भ्री लिस बिल प्रभं हिला हिला , व ब्राम्हणेँ त स्वया ॥ श्री हिर ॥ थ्व सात दान जिं मयाना नि , तयागु दोछि इया व्छ छंग्र **कथी**, वनी पुला व गुलि॥ भी हरि॥ धाल श्री रामं व साँ थथें, बिये जिं छन्त उल्लि ॥६॥ केँका ६छत वं वाकु छिनां, बलं वं कथी ज्वना॥ भी हिर।। सा फुकं पुला व कथी च्वन , सरयुगा पारी वना ॥७॥ खनी छ ला, श्री रामं धाया दिया ॥ श्री हिर ॥ धार्थे बलाम्ह

-





मेगु धन वस्त्रत तथा व्छत , सा फुकं वैत बिया ॥ ८॥ धाल प्रभुं दिक तायेमते , प्या छित याना धका ॥ श्री हरि॥ त्रिजट ब्राम्हण वन धनी जुया , सुवा बिया वं थका ॥ ६॥ सुत्रा जुया वन ब्राम्हण अनं ; हर्ष याना व अति ॥ श्री हरि॥ भी राम प्रभुया सदा नं हे : जये ज्वीमा धाया मती ॥ १०॥ त्रिजट ब्रम्हु व मिसा नापं ; च्वन खुसि व जुया ॥ श्री हरि॥ सुवा बिल धुनि जुयो अपि ; जये धका प्रभुया ॥ ११॥

## श्री दोहा 🕾

बिये फुम्हसित न्ह्याम्हसिनं : बियियु आशीरवाद बिये मफुम्ह गरीबयां : जुयी सद्दां हे फसाद्याः १८३॥

## - 🖈 श्री भजन 🖈

श्राया दित प्रश्न युका दान माको याये कानु ज्या याके आ मतेस बना बेदा काये ॥१॥ भी ताराम ठदमण अनं स्वयह न्यासे झाया के स्वया च्चंपि फुंक सिनं धाल दुःख ताया ॥२॥ चतुरकी सेना तया काया दीम्ह राम के सोसो थों व न्यासे भागु प्रभु धनश्याम ॥३॥ पित्तं स्त्य मफुगु म्ह प्रभु सीतायात के उजाम्ह सो सीता अथे न्यासे थों विज्यात ॥४॥ अर्थ सीर्क्च्याना हानं सहमण सोसो कागु के सुख फुका प्रभु पित पापि दुःख यागु ॥४॥ अर्धिमम्ह के याना दुःख जुल कीत के म्वाना च्वन के गेथे सिनं व मसीत ॥६॥ दुनिजात ज्वया हु।हां च्वन सुगः हीका के स्वया चोंपि लम्कर्जन च्वन हुल ज्वीका ।७॥ भिसा मचा बुद्धा च्वन झाँति दाया के सीताराम लच्मण गंथे तोता च्वने धाया ॥८॥ छण्या महुतु धाँग्ये धाल अन फुक सीनं के प्रभु नापं वने यन च्वने मखु कीनं ॥६॥ तोता थके हे बुक्कं के के पापि यात के वने झिपि नापं गन राम व विज्यात ॥१०॥ रामथात स्वया झिपे च्वने गुजीसं तु के यन थचों वया धुँ व किसि वन जन्तु ॥१०॥ स्वान विजयात ॥१०॥ स्वान वस मजिया वन जन्तु याना के सियमा व पापि के के कथाँ दुने ग्याना ॥१०॥ स्वान वस मजिया वन जन्तु याना कि सियमा व पापि के के कथाँ दुने ग्याना ॥१०॥

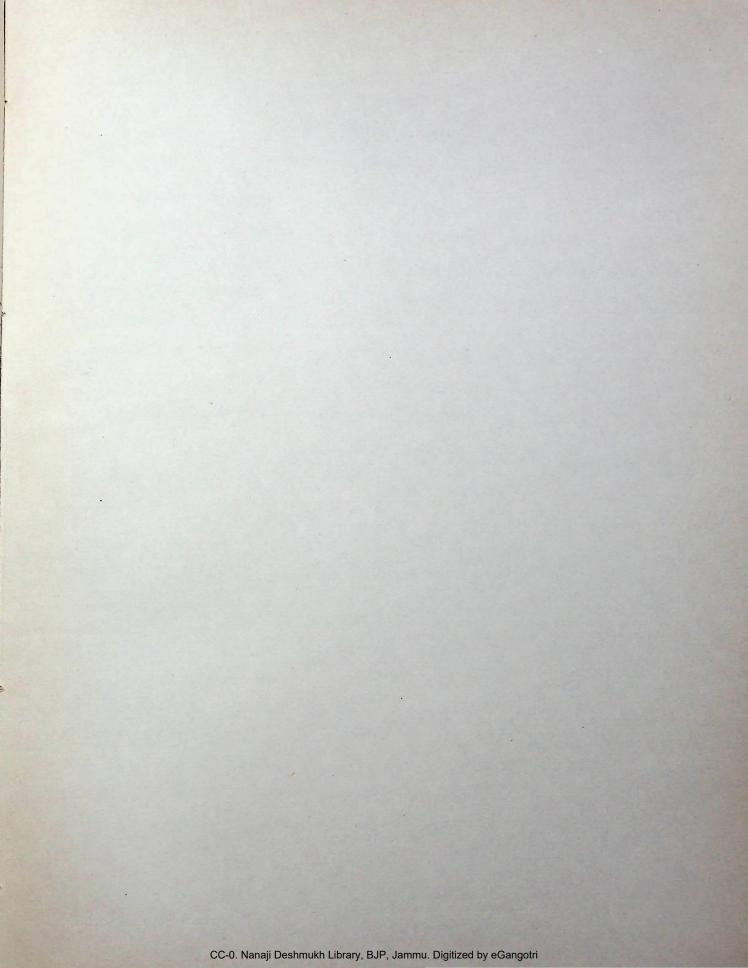

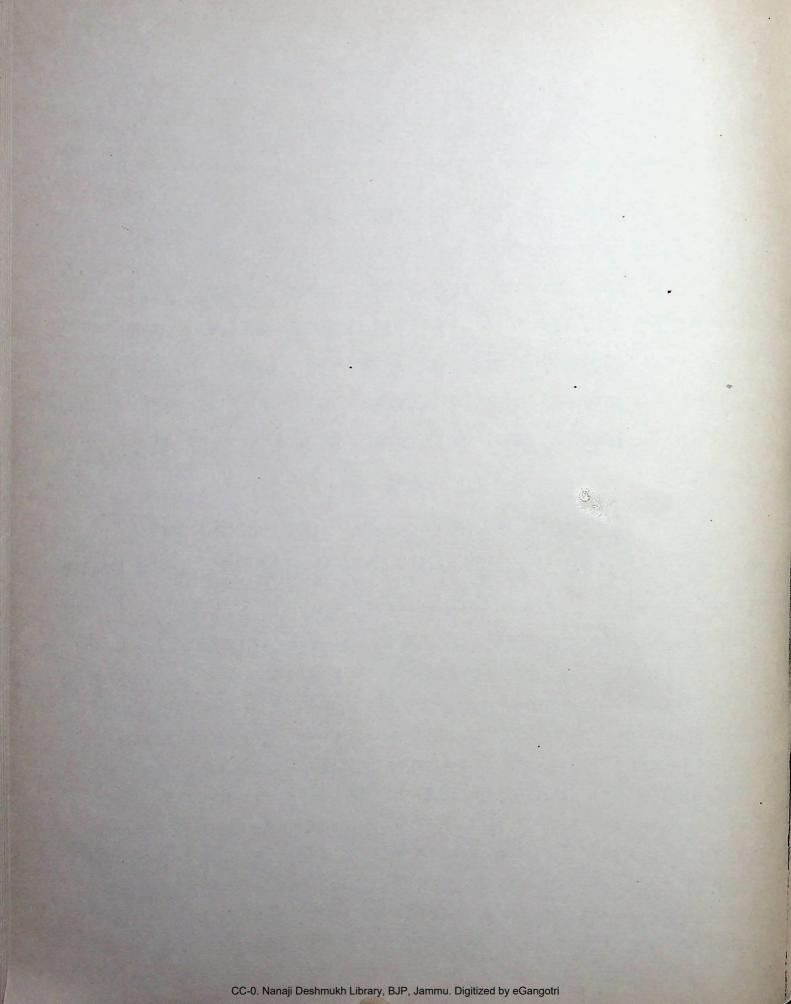

हाहाकार जुया च्यन ख्वेंबा दुनिञात 💥 प्रभु नापं वने अभी पका पाक यात ॥१३॥ सीताराम लदमण नं सरासर झाया 🚿 द्शरथ्या छुखाः च्वन ब्वाग्व गन घाया ॥१४॥ सुमन्त्र मन्त्रिनं लुखाँ: पिना चौंगु सोसों 🎘 खँ कं वन मन्त्रिं राजा याथाँ वना खोखों ॥१५॥ विनित् यात महाराज क्वने रोम झाल 💥 आज्ञा जुया दिसँ राजा गर्थे याये भाल ॥१६॥ फुकं सिके विदा काया गुजी झाय धाया 💥 सीताराम लद्मण झाल ध्नुष् वाण काया ॥१७॥ तयार्जुया झाल अपि पका पिक योना 😤 छु च्यना छि दिया गर्जा केकै खना ग्याना ॥१८॥ ध्व खँनेना दशरथं मन्त्रियात धाल 💥 जिम्ह रानी दक्व थन ब्वना हय माल ॥१६॥ खँ हाँ: राम नाप फुक तया रानी ते त 💥 छ हे बना विया जिम्ह रानी ते त है त ॥२०॥ थ्व खँ नेना मन्त्र रानीते थाः वना हानं अ स्वसः या रानीत हल ज्वना कौ भल्या ने गिरशी मन्त्रि थेंक वल फूकं रानी व्यना हहं 🎉 राजायात अनीयात रानी तसे खोखी। २२॥ ख्त्रया एत्या लिया राजों मन्त्रियात धाल 💥 हुँहुँ छ हे बना काँ:पि ब्बना हय बाल ॥२३॥ मन्त्रि वना स्वम्हं जना हल दुःख ताया 💥 न्यासे माल स्वम्हं व्वायाथाः नि वने धाया ॥२४॥ ताप ल हे खन राज़ा काँ:पि वया चोंगु 🛪 जुरु मुरू दना राजों ज्वां जो लेंसी वंगु । २५॥ हते जुया चीम्ह राजा वंगु धेघे च्वीका 🕸 गीतु वन राजा वे स अर्थ मुक्षा ज्वीका ॥२६॥ श्वसीता लच्मण ने काका स्व व्वाधाया अ स्वम्ह सिनं दशर्थ ज्वना थना काया । २०॥ मुखी जुया च्विम्ह राजा परिश्रम योना 🔆 स्वम्ह सिन बुया खाता तये हल व्ह्वनी ॥ 🖘। मामसीता लद्महर्केपि चान छाति दाचा 🤾 सोसा राजायात दुःख अपुगु धका धाया।।२१।। परिभग्ने मुखी जुझ राजा नुगः बनका 💥 मंत्रि पंखां गाँ।काच्यन मिखां ख्वति वे का ॥३•॥ सीतराम लद्यण ईति निति कन खोखों \* केवे हिला च्वन हुखे स्वम्ह चींगु सोसों ॥३१॥ मिलाकन स्वर्ण राजा मूर्छा छुट उनीका 🦫 स्वरह वया स्वरा स्वया स्वरा होका गाउँ सा

#### \* दोहा \*

काँ: महाँ: वायगु मां ब्वा पिनि : सुया ज्वी मन स्थिर मनलें दुपि - ज्वीवं - उकी ; जुयी न्ह्याम्हस्यां पीर ॥१८४॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



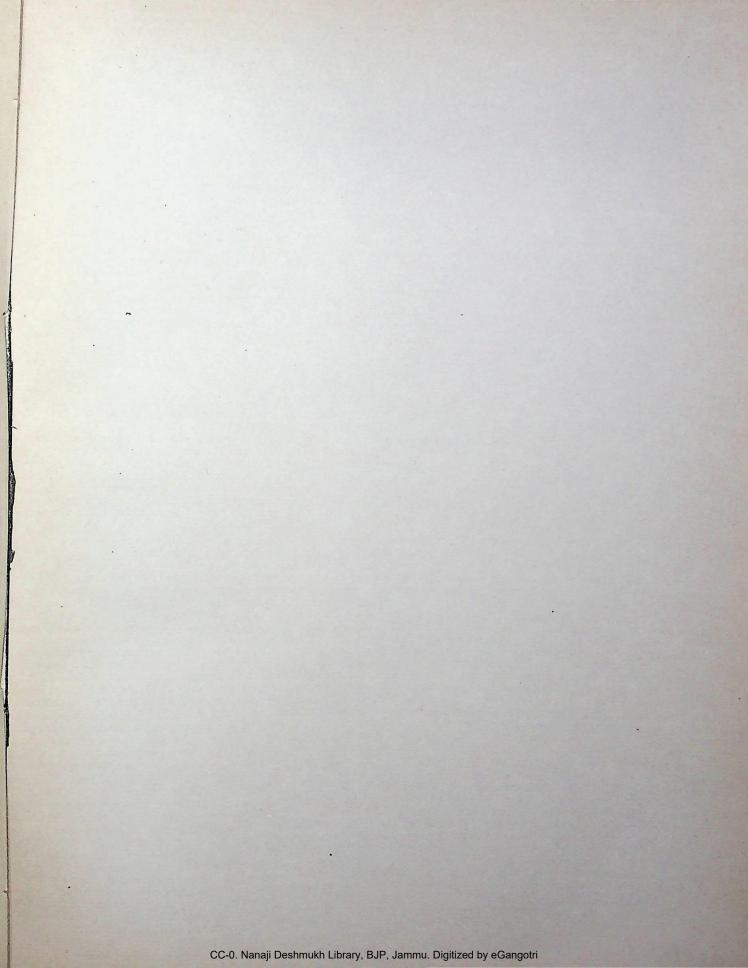

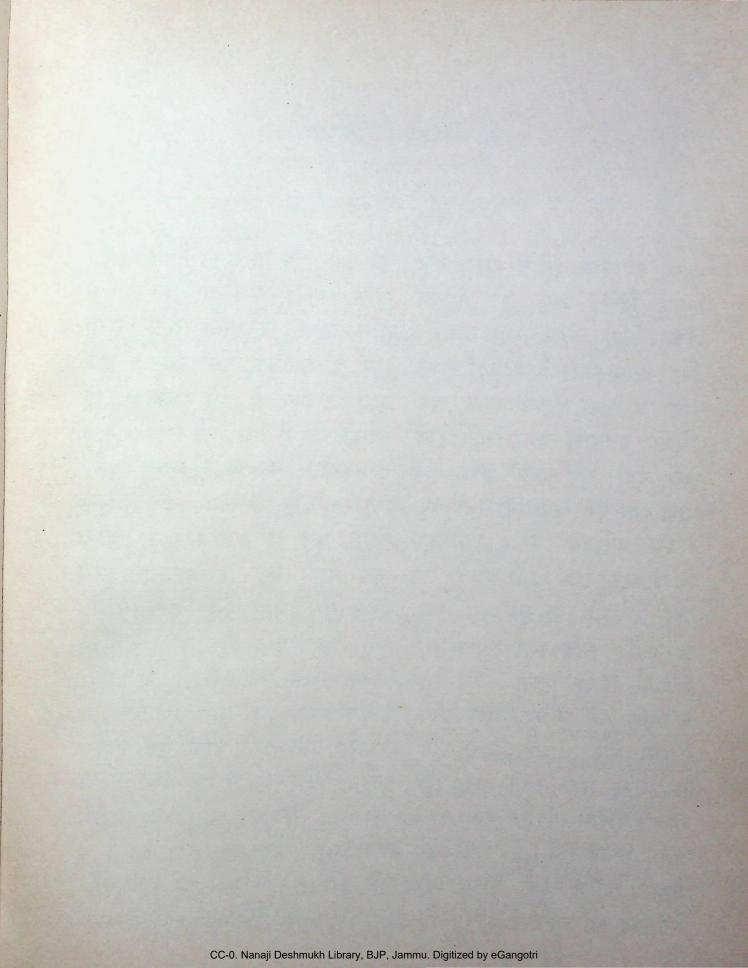

#### क्ष हिर भजन श्री

घाळ श्री रामं बिंति याना अले , छाँः ब्वा दुःख छि ताया दिया ॥हिरि॥ यानो दिसं छिगु पुरे प्रतिज्ञा, खुसिं जिमित छि विदा विया॥ १॥ राज्य विया दिसँ भरतयात हैं, खुनि याना चमाजुया मती॥हरि॥ बिदा फ्वने जित बिया दिस च्वन्ये , स्वर्ग हें भाषिया गुजि अति ॥ २ ॥ सीता व लक्ष्मण वया च्वन थन , गुञी जि नाप हे वये धका ॥हिरि॥ किंपिद वनवास च्वना जिपिं हानं , ल्याहाँ थन हेँ च्वा वये छका ॥ ३ ॥ बज्र वया नुगेँ कःथें जुया वन, दशरथयात अन थ्व खँ न्यना ॥हरि॥ धाल राम छगू ज्या निं याना ज्यु , न्यो बाबु छंत जिं धाय त्यना ॥ ४ ॥ बचन् बदानया खिप हयाजित , चित केकै व अधिम जुया ॥हिरि॥ विया बर्दान् हानं नासो काम्ह जि, जुल पसु थेंहें म्बानागुया।। प्र।। अपराधि थौं जि. जुये धुन राम , योम्ह मिसाः यागु बशे विन्ता ॥हरि॥ पापलाई मखु छंत छुं हे आ , वाबु जित ब्यु छं दण्ड ज्वना ॥ ६॥ कें काति न्यवलं कुना जित थन, राज्य या राम छं खुसि जुया ॥हरि॥ बचन्या पास खं लात जित छका , हेपाम बाधा थुकि छंत छुया।। ७॥ है राम गये वने त्यना गुर्जी छिपं, बुन्हाम्ह ब्वा यात वाना थका ॥हरि॥ गन वना ख्वा स्वये छंगु जिं, हाराम प्राण जिकाँ छ धका ॥ ८ ॥ धाल श्रीरामं बिन्ति याना हानं , कुँः ब्वा शोक छीं याना दिया ॥हरि॥ बौया बाक्य रीन् छुटेँ याना विये , वने प्रभु जित विदा विया ॥ ६॥ जैठाम्ह काँजि जुया च्वना थो , गेँ छियु वाक्य ऋन् तथ्यु जिं।।हरि॥ भिं पिद म्वी च्वना लिहांवय कि , छाँः च्वा सोक थुकि यायगु छिं।। १०॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

भारत द्रारथं मिलाँ: ख्विं तया, ब्वा उद्वाधाँ: धाम्ह जैठा जुया॥ हिर ॥ धन्य पितृया भक्ति दुम्ह छ, थुजाम्ह काँ:दे मेपिन सुया॥ ११॥ ब्विन मखुत राम सिय धुन जिं, वौथाग्र वाक्यया ऋन तया॥ हिर ॥ प्रताप बन्हे जुया वयेमा छंम्ह, सत्रु सारा नास याय फया॥ १२॥ थुलि धाया श्री राम मुलेँ तया, राजा वन हानं वेहोस जुया॥ हिर ॥ रानीतनं फुकं खोगु स्वया अन, सह याना च्वने फै मनं सुया॥ १३॥

#### स्भ दोहा स्

अन्या खने वन्ह्याह्म सियां, दुःख जियगु व मन् सर्जन तेँसें डिक सनं, स्वय फ़यी मखु फन्॥ १८५॥

#### क्षे भी भजन क्ष

सुमन्त्र मन्त्रिनं मूर्जी जुल दुःखं याना \* वेहोस जुया च्वन अथें वे सं चतवाना ॥१॥
मूर्जी छुटें जुया लिपा मन्त्रि दना वोवों \* अतिहे तंचाल मन्त्रि फुकं खोगु सोसों ॥२॥
धाल मंत्रि केकै यात वचन्छुरीं के का \* छिमां थेंत् जुया छाँ:छि दुःख विया ख्वेका ॥३॥
मां हे स्वैगु म्ह्याँ:तं धैपि धका धाया तःगु \* पक्षा जुया च्वन स्वछिं ज्याखं याना हःगु ॥४॥
नेना दिसँ छिमां याखं कने छित धाया \* कना हल केकै योत मित्रे दिक ताया ॥४॥
न्हापा छन्हु छिच्वा यात ऋषि वर ब्युगु \* उिक छिच्वां जीवात्ते गु वोलि फुक स्युगु ॥६॥
छन्हु छिच्वा छिमां नापं च्वना पलं गे सं \* खंखि व्हाना च्वन निम्हिसया हरषे सं ॥७॥
सापाजित पेम्ह च्याम्ह खाताया ववेबोवों \* खुसि जुया खंखि वहात छिच्वायात सो सो ॥=॥
अथें न्हीला हल छिच्वा अमि खंलोमका \* गिजें यात धका छिम्ह मांया मित वंका ॥६॥
धाल छिम्ह मानं छिच्वा खना अथें न्हचुगु \* छाँः छि न्हिला जुई जित गिजे याना द्युगु ॥१०॥
लिस विल छिच्वां गिजें यांना मखु धाया \* न्हीले मालध्व सापाञ्चि तेगु खँ जि ताया ॥११॥
रवसँ नेना रोनि हानं विति याना धाल \* अथे जुसा छु छु घाल कना दिय माल ।१२।

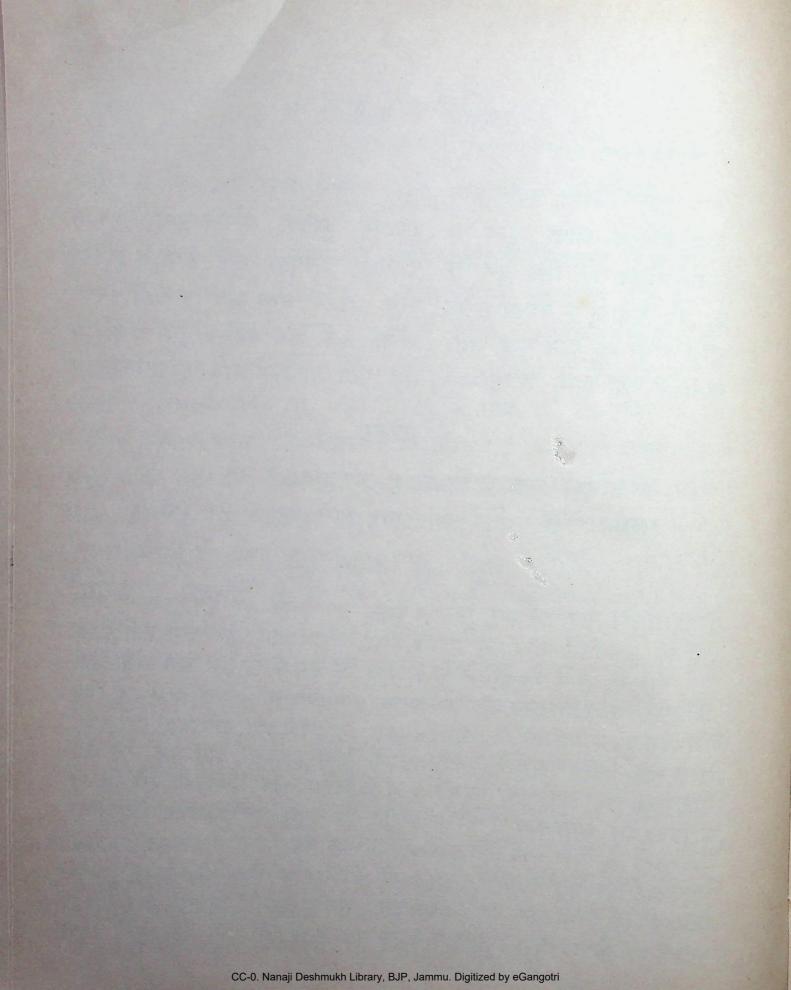

खुधाल सापाओ तसें दिसँ प्रभूं धाया \* सापाञित खंनं छको न्यने खुसि ताया ॥१३॥ राजां धाउ रानीयात मज्यु ध्व खँ धाये \* सिना विन जिखँ कंस्रा मत्ये जिहि याये ॥१४॥ यथें सिना विन जिसो ध्वखँ स्वीतं कंसा \* नेने धाय मते भिनि मखु सिना वंसा ॥१५॥ माने मखु रानि अति च्वन जिहि यायां \* ध्वःखँ मकंसा जि धर्ये सिय धका धाधां ॥१६॥ आखोर्जुया राजा यात अति धंन्दा काया \* ऋषिके न्यो वन ध्व खँ कनेज्युला धाया ॥१७॥ ऋषि धाल राजा यात खँ खि नेने धुंका \* सिना वान ध्वखँ कने मते च्वंछि सुंका ॥१८॥ ताता क्वंछं वरु मिसा माया मारे याना \* कनेमते ध्व खँ छाँ:छि मिसा खना ज्यांना ॥१६॥ ध्वखँ नेना बुझे यात छिमां यात सोसों \* मानें मजु छिमां छिंथें जिहियात खोखों ॥२०॥ छिमां तोताविल लिपा छि ब्वां तं पिकाया \* कैकयया राजा च्वन लिपा खुसि ताया ॥२१॥ उजाम्हस्या महचाँ: छि जुया थुलि दु:खब्युगु \* छि निथुम्हें जुया फुक सिनं दु:ख स्युगु ॥२२॥ माहे भिम्ह जुसा छका महचानं भिम्हज्वीगु \* कुघरानि व्याहा याम्ह सिया सुख प्वीगु ॥२३॥ राम गुर्वोञ्लया छाँ:छि म्वागु दु:ख वीगु \* वरु भरत राजा यानास्व छि सुख सीगु ॥२४॥ ज्वने मखु थन जिपि वने राम नापं \* न्ह्याथां दुख छुँय मखु रामया प्रतापं ॥२४॥

## ने निश्च दोहां हुए से स्वर्धन के

बुद्धि दुस्या गुणं जुयी ; बोय गुणं न्वी जात थः मु जिहि जुक यायिपिनि ; जुयी लिपातेँ फसात् ॥ १८६॥

# श्री हिर भजन

मंत्रिं धागु वास्ता मया, कर्क निटुर्म्ह जुया ॥ भी होर ॥
देविया चक्र बला अति, केकें नेनी खँ छुया ॥ १ ॥
धाल राजां मंत्रि यात, म्वल्लु हाला च्वना ॥ भी हिर्मा
भी वने राम नापं गुर्जी, सामान ठिक् या वना ॥ २ ॥
सेनात मुंकि उदि थिया, सल किसित हथा॥ श्री हिम्म

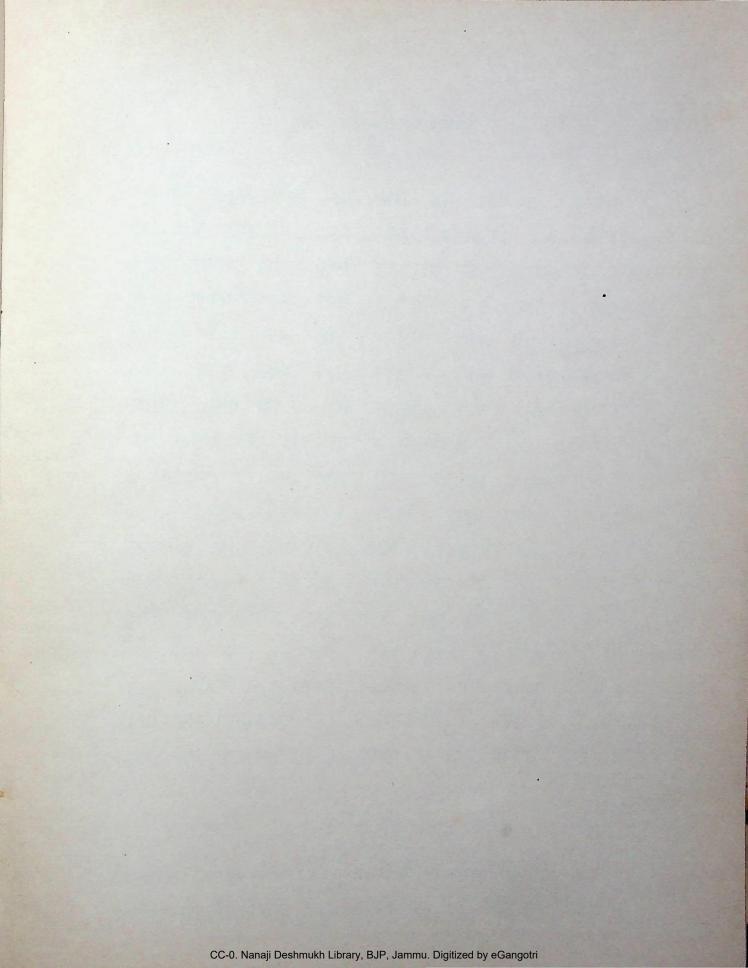

143

रथ गारा फुक भीसं यने, अन्न धन द्वव तया ॥३॥ तया थके मखु छुं है थन, ज्वना भीसं हे वने॥ श्री हरि॥ जङ्गलेँ मङ्गल याना सुखं, रामनाप भीपिं च्वने ॥ ४॥ बाकि तयमते थन छताँ, मनू नं फुकं यने ॥ श्री हरि॥ कार सिमायां राजा याना , भरतेँ त कीसं वयन ॥ ४॥ केकै तंचाया लिसः बिल, राजां थ्व घागु न्यना ॥ श्री हिर ॥ जिमित मतसें काका गथे, रामधात यंके त्यना ॥६॥ राजा सगर्या काः बंशी छिगु, असमंजसे त ह्या ॥ श्री हरि॥ छुं मविसे गेँ वैत विल , राजां पित्यना ठळ्या ॥७॥ का गथेरामनाप में वने तेना , सवस्व दुवव ज्वना ॥ भी हरि॥ पतेनाम्ह यात फुकं बिया , गुजी च्वने धापि वना उत्ती है। है। थ्वखँ सह जिं याँय मेखु , मखु विया छूँ इछये ॥ औ हिरो। सुयों महरा थिति वेंस्रों, मेंखें मेंखें जि स्वये ॥ है।। केके धागु नेना फुकं अथें, त्वल्हें जुया है अति ॥ श्री हिर ॥ धाल नकचरिं धागु स्वसो , धिक्कार्थ्व यागु मिति ॥ १०॥ राजां लिस, विल थ्वखँ नना , धिकार्अधर्मि धका ॥ श्री हिर ॥ थ्वखंलहाँ:तं जिमि न्ह्योनेछंला , लज्या मचाम्ह छका ॥ ११॥

#### श्री दोहा 🦃

मिस् तेसें लज्या तोते सिवे; वरु तोत्य भिं प्राण संगत याय मभिंगु मरु; नकचरिम्ह समान॥ १८७॥



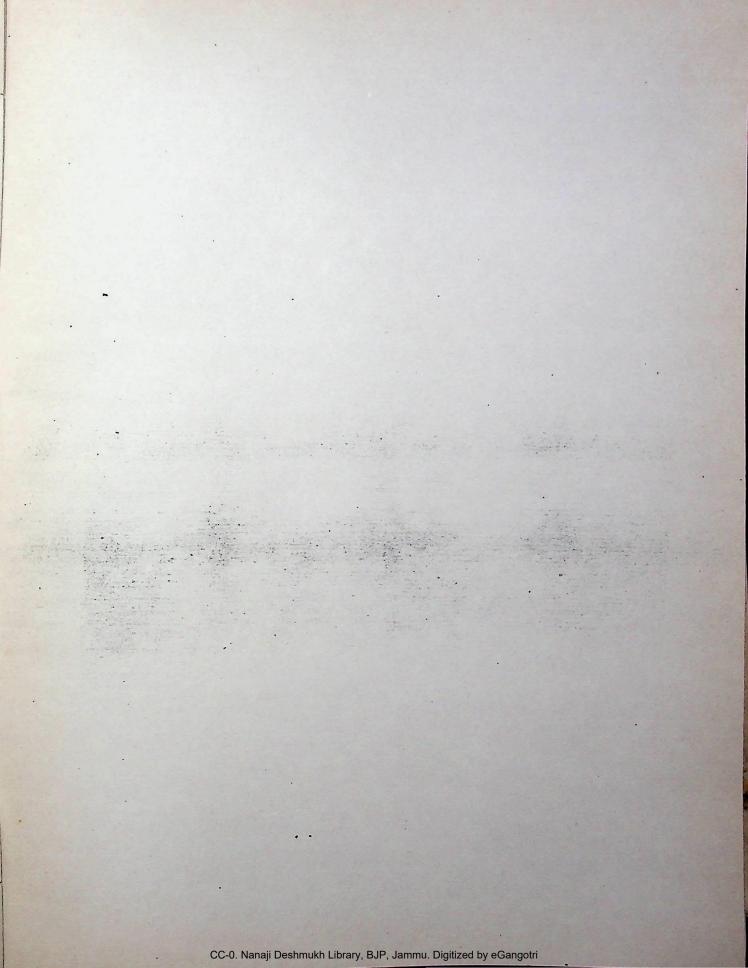

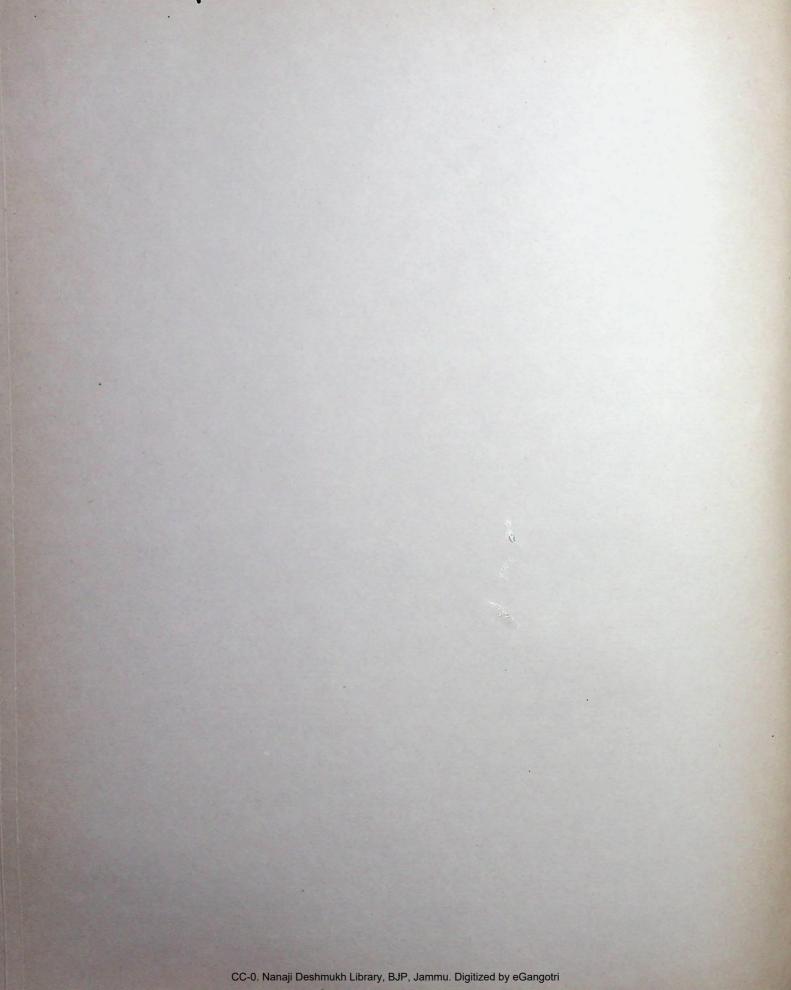

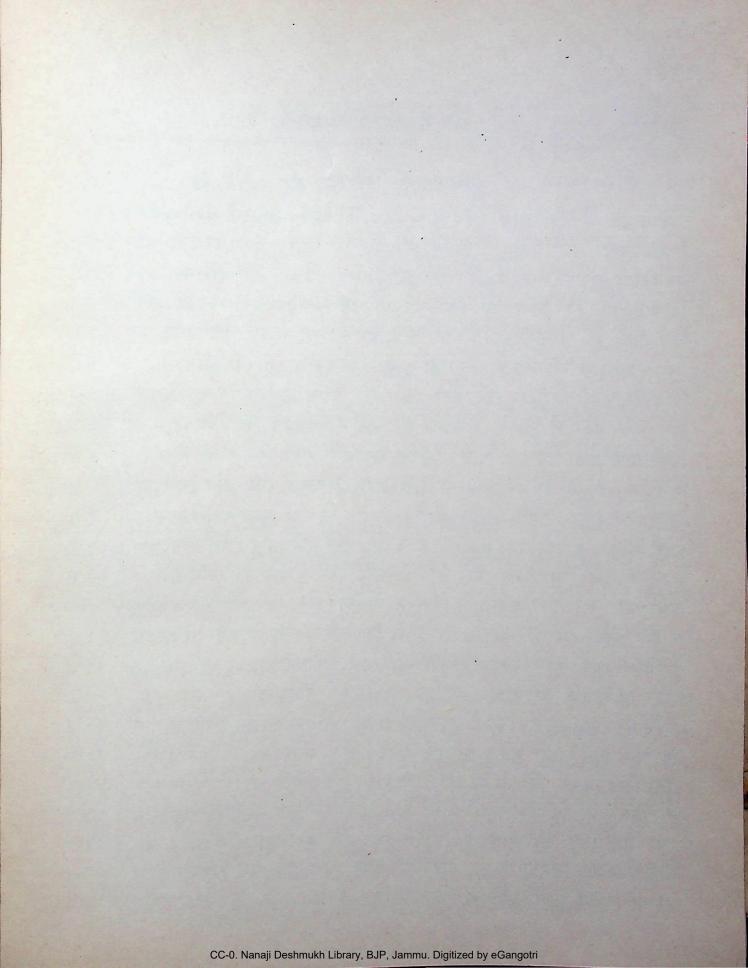

#### ★ श्री भजन ★

शिद्धार्थ मन्त्रिन लिपा भाल केकैयात 💥 लज्या चाँःछि म्वाला रानी अमथे खँ ह्राँःत ॥ १ ॥ असमंजसयात राजा सगरं पितेंगु 💥 तःघंगु कसुर दया छुं हे वं मर्येंगु ॥ २ ॥ असमंजसनं न्हापा मन्त यको स्यात 💥 दुनिञात फुक सितं हाहाकार यात॥ ३॥ दुनिजाया मन्त पिने ह्याता च्विन ववों 💥 असमंजसं वसर ज्वी थुना स्यायि जोजों ॥ ४ ॥ सरयू गंगाँ: थुना मन्त आपालं वं स्यात 💥 दुनिञात मुना राजा याके बिन्ति यात ॥ ५ ॥ छिह्न काँ:नं दु:ख बिल मन्त अति स्याना 💥 दु:ख सिल राजा जिप्ति छिकाँ: पार्षि याना ॥ ६॥ कि आ जिपि बसे बने छिके विदा काया 💥 कि छि पितेना व्छ छिकाँ: यात पापि धायां ॥ ७ ॥ थ्वखं नेना सगरीजां अति तं पिकाया Ж पितेन वं असमंजस् पापि म्ह थ्व धाया ॥ = ॥ मिसा नापं विया ज्वलं गुजी यात मागु 💥 असमंजस् गुजो ब्छत स्वया लोक हागु ॥ ६ ॥ असमंजस पितेन वं थथे कसुर्याना 💥 रामया कसुर्छ रानि छाय वैत वाना ॥ १०॥ विना कसुरं हे राम पितिने छिं ज्युला 💥 निर्दीष म्ह राम धका गथेछिं मस्युला ॥ ११॥ याछि राजा भरत वरु राज्य सुख सीत 💥 राम यात गुर्जी न्छे गुकारण् छित न्छीत ।। १२।। थ्वखँ नेना केकें धाल तय मखु राम 💥 मच्त हेकेगु थें छुखँ त्हाना च्वनो आम ॥ १३॥ फिकर्याना रामयात बनबास ब्छेगु 💥 भरतयात राज्य बिया राज्य सुख स्वेगु ॥ १४ ॥ थ्वःखँ नेना दशरथं केकैयात घाल 💥 धिकास्व छ पापि जुया कुर्गा हंकाल ॥ १५ ॥ कुलांगार जुया भिंगु मखुत छं स्त्रेगु 💥 चंडाल छ पापियोत छुया धर्म धेगु ॥ १६॥ मन्य न छं सुयागूं खँ कुमित छं काया 💥 जिपिं फुकं तोता च्वँछ हाय सुख घाया ॥ १७ ॥ दशरथयात प्रमु धाया दिल हानं 🎠 हालादी मज़िल ब्वा आ बुतछि वाचानं ॥ १८॥ धैर्य याना दिसँ ब्वाछि मते दुःख ताये 🗯 कर्म यागु भोग सुनां मज्यु मिते याये ॥ १६ ॥ तोता विय धुन ब्या जिं फुकं किजायात 💥 राज्य मुख संम्पति थ्व म्वाल जित गात ॥ २०॥ छुया जित सल किसि फौज सामान् च्छीत 💥 गुजो बना च्वनेत जि हिला फिक ज्वीत ॥ २१॥ विया दिसं तिय वस भोज पत्र यागु 💥 फकीर्जुया वन वांस वनेत छ मागु॥ २२ ॥ म्हिंग खुसि जुया च्वना राज्य काय धाया 💥 थौं जि गुर्जी वने माल फिक्मेंप काया ॥ २३॥ दीप मह स्वीनं जिगु कर्म जुपा वोगु 💥 चित्त तथा वने धाया कर्मयात लोगु ॥ २४ ॥

ध्व हाँ नेना केकै हतपतं न्यासिचाया 💥 भोजपत्रयागु वसः हल अन काया ॥२५॥ सकिसयां नहयोने वसः ज्वना केकें थाल 💥 गुजो वनिषिसं वसः ध्व हे तिय माल ॥२६॥ स्वम्हिसतं स्वजु वसः विल लव ह्वाना ﷺ वसः व्यूगु खना सीता ख्वल दुःख याना ॥२७॥ तौता विल स्वम्हिसनं सुख बस्त्र यात 💥 भोजपतं तिया दिल बनवास भाँःत ॥२८॥ च्वने मफु सुं हे अन वसं त्यूगु सोसों 💥 च्वन अर्थे दुःखंफुकं स्वस्वसुला खोखों ॥२६॥ राम व लदभगं तिक गेरु वस्त्र काया 💥 वसं ती मसया सीता च्वन गे थ्व थाया ॥३०॥

#### श्री दोहा 👺

अंन्या अकिर्ति यायेमत्योः माली जुय पळुतापः ॥ सह याम्हस्ये धर्म ज्वनीः अंन्यायाम्हसे पापः ॥१८८॥

#### + हरि भजन +

सीतायाथाँ: काया च्वनिल्पा प्रभु : वसंतियगुनं सेना बिया ॥ हिर ॥ च्वन सीताया मिखां ख्विवतया : भोज पत्र वसं तियादिया ॥ १ ॥ मिण जुहारात जरे यानाग्र : तिमा वसःनं तीम्ह सिनं ॥ हिर ॥ भोज पत्र वसं तिया सीता नं : मायितथें च्वनेमाल दिनं ॥ २ ॥ स्वम्हं च्वना च्वन विंतियाना अन : भोज पत्र याग्र वसं तिया ॥ हिर ॥ धाया च्वन जिपिं वने जिल ला : दिसँ फुकं । सनं बिदाबिया ॥ ३ ॥ स्वया अलेँ थ्व ख्वया विश्वं : केकैयात धाल धिकार्धका ॥ हिर ॥ बरो सीता यात वसः बीम्ह छ : राज्य यायिम्ह आ सीता छका ॥ ४ ॥ मिजंया बामांगिला मिसा तिनो : सीता च्वनी थन राज्य स्वया ॥ हिर ॥ राम ल्यहाँ वयवनं तोता बी : छिपं फुकं हे वंन्ह्योने तयो ॥ ५ ॥ राजा याके वर काया धका स्व : से क पुलांग्र थिती तनं ॥ हिर ॥ चंदाल अधिम जुया थन छं : सुख सिया च्वने तल मनं ॥ ६ ॥ चंदाल अधिम जुया थन छं : सुख सिया च्वने तल मनं ॥ ६ ॥

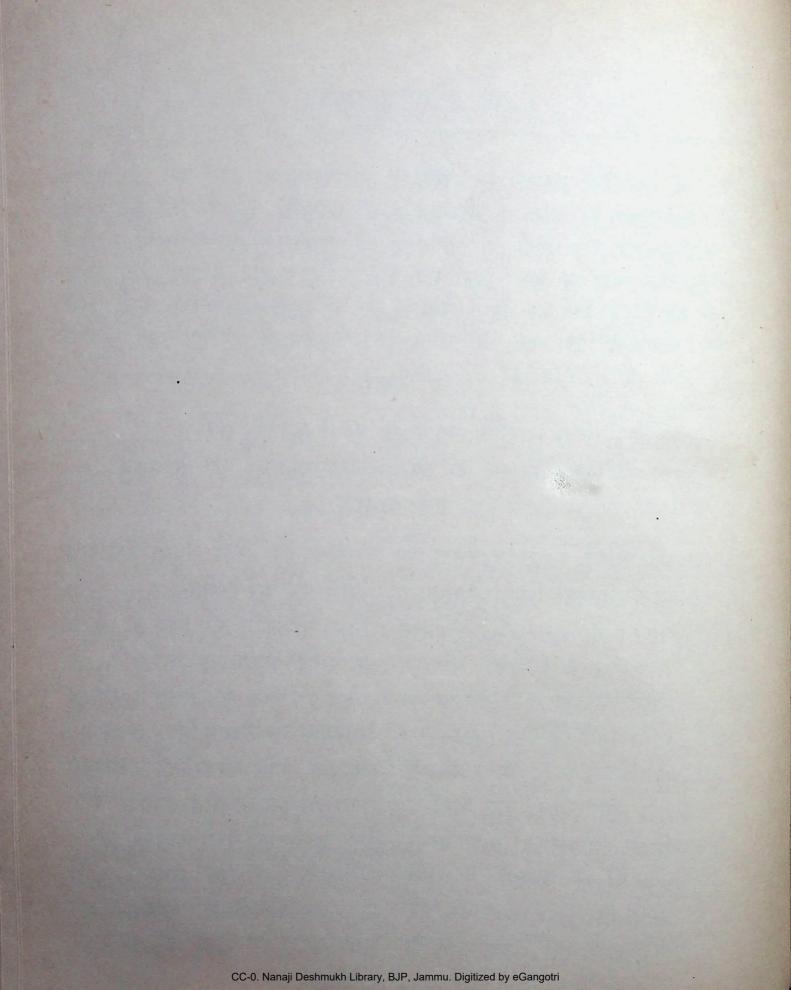

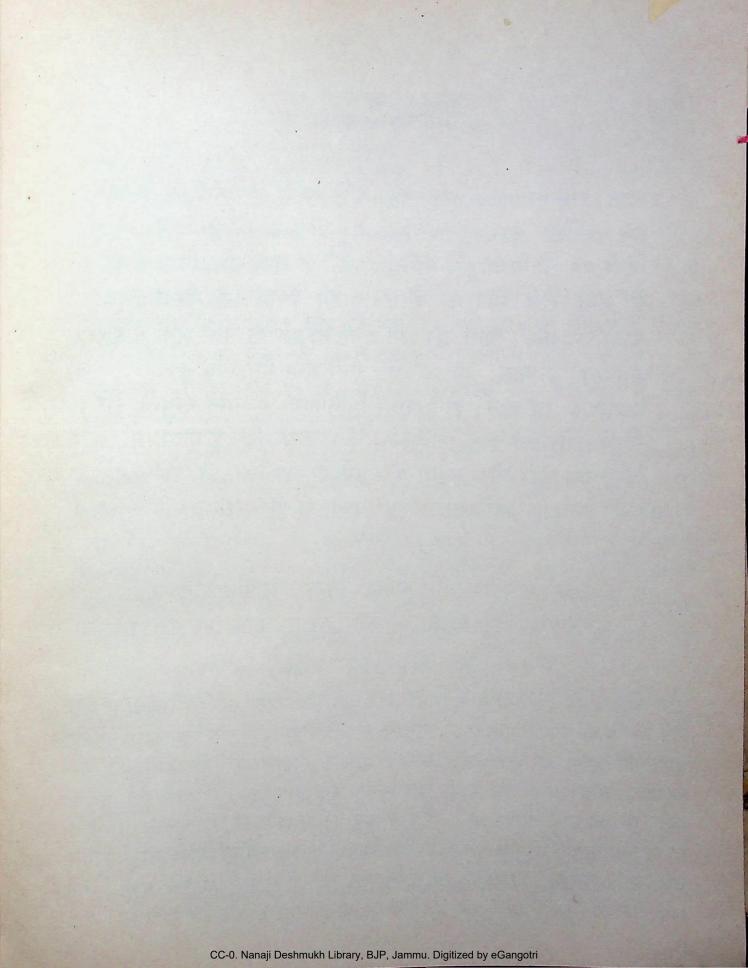

भरत सनुद्दननं द्वनी मखु सो : विन अपि नं राम लिसे ॥ हिरे ॥
मनुपा खँठा छुषाः छंत कि : पशु पंक्षि नापं वनी विसे ॥ ७ ॥
भोज पत्र तिय मखु व सीतां : द्वनी व रानी जुया दिया ॥ हिरे ॥
छुं जुया राम नापं व वंसां : विनव तिसा वसं तिया ॥ ६ ॥
धायादिल अले सीतां ग्रह्म्यात : वने जिप्राणया गती जुया ॥ हिरे ॥
प्रभुयात बनवास व्छयो जि : रानी जुया थन द्वने छुया ॥ ६ ॥
धायादिल रघु नाथं हानं अन : वितियाना व्वायात स्वया ॥ हिरे ॥
जिमां कौशल्या स्वका अतिछिं : विचायाना दिसँ कृपातया ॥ १० ॥
जिमिं वन धका शोक यायी वं : वुक्तें या द्वा छिं हेका अपि ॥ हिरे ॥
जिपिं ल्याहा मवतले थचों व्वा : प्राणतया थन म्वाना थिषे ॥ ११ ॥

# 

अस्याय ज्वीवं अति न्ह्याम्हंः स्वया चोंपिनि सन्ः ॥ तंम्वेका है ल्हाना अलेः कडाग्र तुच्छ वचन् ॥ १८६॥

#### 🞇 श्री भजन 🎘

भोज पत्र बस्त्रं तिया सीता चोंगु सासों \* धिकार्दशरथ धाल सकिसनं खोखों ॥ १॥ राम खरा देँका सोसो भोज पत्रं त्युगु \* पापी केकै अधिम नं यात उँया मज्युगु ॥ २॥ फुकं अति ख्वया अन जुल हाहा कार \* मफु मफुं स्वया राजां केकै यात धाल ॥ ३॥ कारण छु सीतां भोज पत्र बस्त्रं तीत \* बनी मखु सोता गुजी छंत सुख बीत ॥ ४॥ वर्दान् मह छंत पापी सीता गुजी छंगु \* छंगु मने छु छु याना दुनी आनं स्वेगु ॥ ४॥ ध्व ख नेना धाल सीतां मांया सुख ज्वीका \* जिम्ह प्राण नाषं वने दिसँ व्वाछि ध्वीका ॥ ६॥ अले हानं दशरथं सुमंत्रेत धल \* किम्ह प्राण नाषं वने दिसँ व्वाछि ध्वीका ॥ ६॥ राम यात रथे तया छहे च्वना येंका \* दुनीजात व्वना तया थोक गङ्गा थेंका ॥ द॥

ब्बायागुवचन सोरे तल थिन रामं 🌋 चन्द्र सर्ग दतते वं सुयस्फल नामं थुलि मंत्रि यात घाया भंडारित धाल 🎘 सीता यात माक तिसा वसः इय माल ॥१०॥ र्झिपिदत तीत गावक भिंगुवसः हैब्यु Ж तिसावस माक्व हया सोतायात तैब्यु ॥११॥ सुमंत्रमंत्रि नं ज्वना वल रथ खो खों 🔆 पशु पंछि मनु सारा खोल रथ सो सो ॥१२॥ मि भिंगु वसः तिसा भगडारीनं मागु 🗶 हया वितीयात तया न्ह्योने सीता यागु।।१३॥ फुकं सिके बचन काया तिल व मीता नं र आधिर्वाद विया मुलेँ तल को शल्या नं ॥१४॥ धाल कौशल्या नं सीता तोते मते धर्म 💥 दुःख सुख भोगया छ स्वया थःगु कर्म ॥१५॥ जिकाः हेला यायमते दुःख जल धाया 💥 भात यागु सेवाया 🕱 अति खुसि ताया ॥१६॥ धर्म छन्त मखु कने मागु \* नेने धुन न्हाचं तु है जिकाँ: यातधागु ॥१७॥ धर्म त्वःते मखु माता धका सीतां धाल # सेतायाँः जि प्रभु यात धन्दा काय म्वाल ॥१८। स्वसःत्या मांपित प्रमं विति याना घाल # माता छिक पिसं जित कृपा तय माल ॥१६॥ सदां नापं च्वना जिगु छागु बोलि दुसां \* क्षमा यानां दिसँ जिगु छुं छुं फसुर्जु सां ॥२०॥ थ्व खँ नेना मार्पिकोको छुना दुःख ति।या # ख्वया च्वन फुकं हाय बाबु राम धाया ॥२१॥ सदांक ठोर्जुयो न्हापा हर्ष वाजा थाना \* उथाँः कठोर्जुल फुकं ख्वया दुःख याना॥२२॥ उल दशरथ स्वम्हं नापं झाया \* अनीयाना स्वम्ह सिनं प्वन विदा धाया।।२३॥ चाक उला तुतो भ्वपू बना कोशल्याँ:त 🛊 विदाकाल स्वम्द सिनं बन व!स झाँ:त ॥२४॥ चाक उला अना यात सुमित्राँतः हानं ई लदमशेँत धायादिल ज्वना सुमित्रा नं ।।२५।॥ खुसि जुया राममीता यागु सेवाया छं इ मेगुआशा ताता राम भक्ति आशा काछं॥२६॥ सेवा यो छं रामसीता मांच्या ध्व हे धाया 🛊 दुःख ताये मते बोचु सेवा थाकु चाया ॥२७॥ मते धन्दा काये \* छिगु बचन सीरेफ या सेवा माक याये ॥२८॥ लदमणंनं धाल माता

\* दोहा \*

पापं जुयी मखु जये म्वलें —धर्मं जुयी कल्याण् ॥ धर्म धका च्विन पित दयी —न्ह्याथाँ हे वंसां मान् ॥ १६०॥



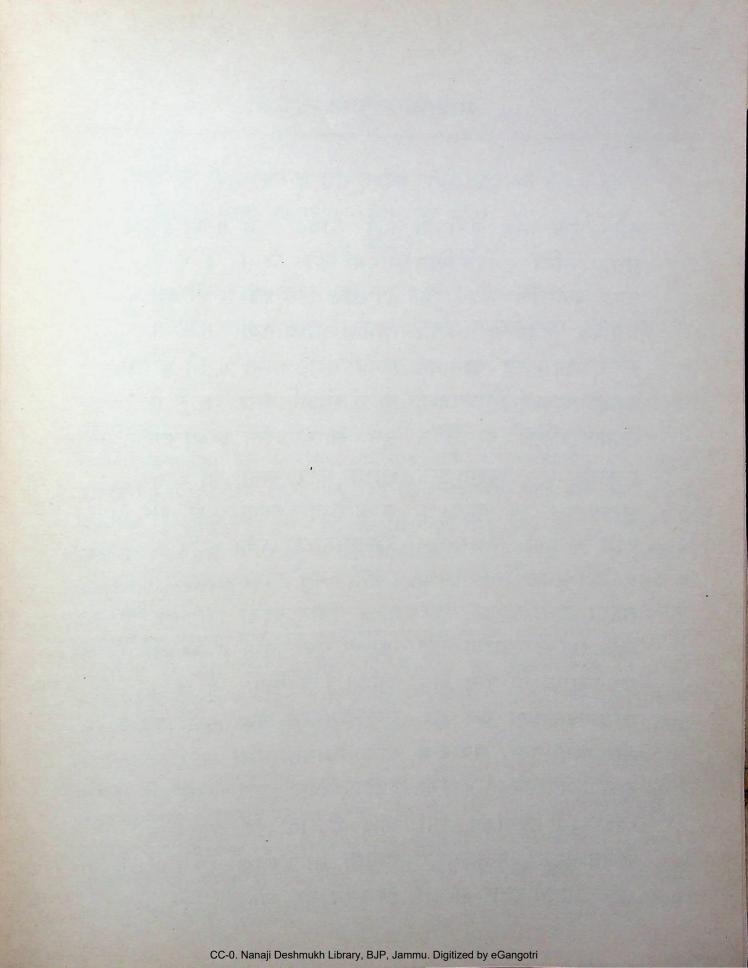

# की भी हिर भजन कि

मांपिं फुकं सितं अनीयात प्रभु कायत वना ॥ श्री हरि॥ सुमंत्र मन्त्रि विन्तियात रोसया न्ह्योने दवना ११॥ धाल क्वते जिंतय धुन रथ ठीक याना हया।। श्री हिर ॥ प्रभुदित तयाथके धका सामान मावन तया ॥ २ भासँ धका स्वम्इ ब्वनायन सुमंत्र न्ह्योने च्वना ॥ श्री हरि॥ क्वाहाँ माया रथेँ च्वनस्व महं न्हापां सीतानि वना ॥ ३ ॥ लक्ष्मण प्रभुरथें: च्वना दिल सुमंत्र सारथो व्वना ॥ श्री हरि॥ कलोर्ज्ल अन रव्वया फुकं श्रीराम भागु खना ॥ १ ॥ सुमन्त्र नं रथ व्हाकायन ज्वना लगाम ख्वया ॥ श्री हरि॥ पशुपन्क्षि नाप मुर्छा जुल प्रभु गुञी भागु स्वया ॥ ५ न। । हन हन दुनीञा मुवल मिसा मचा ख्वया अथेंतुं च्वना ॥ श्री हरि ॥ सर्वस्व तोता वल फुकं मिसा मचात ब्वना ॥ ६ ॥ घाल सकसिनं सारथी यात विस्तारं यंका विया ॥ श्री हिर ॥ मते ज्वा का छिं यना विये जिमियु दुःख सिया ॥ ७ मन्त व्वना ह्या गुम्हं वुया गुम्हं ह्या स्व छुया ॥ श्री हिर ॥ तोता वय धुन सबस्व नं माया जिमित छुया ॥ 🖒 ॥ दुनीया वया च्वन थथे धका रूवया अत्यन्त रूवया ॥ श्री हिर ॥ पंक्षी ब्वया ब्वया ब्वति अती भागु श्री राम स्वया प्याना वन छँ फुकं ख्वविं दुनीआ सारा ख्वया ॥ धी हरि॥ स्तार शिमानं फ फ स्व भों च्वन श्री राम स्वया

धाल हरे कार सिमा लोहं, माल राम तोता च्वने ॥ श्री इरि ॥ न्हापाया कम्मं स्थावर्जुया, मंत की लिसें वने ॥ ११॥ अधि दोहा क्ष्र

> पाप यायो पिनी जुयी मखु : पुरे म्वलेसं आशा ॥ इन धका च्वने माली लिपा : स्वया नर्कया त्रास ॥ १६१ ॥

#### 🛊 श्री भजन 🖈

दशस्य प्याहाँ वल ख्वया छातिदादां रानोते तब्बना ल्युल्यु आस्य मतिधाधां।। १।। कौशल्या सुमित्राराजा रूव रूवं न्यासे बोगु अयुध्या सहरे जुल खालि शब्द खोंगु ॥ २ ॥ आसेआसे धाया राजा च्वन न्यासे भाया प्रभुं घाल दिके मते व्वाकी सल दाया ॥ ३॥ ईतिमितीं कना मंत्रिं प्रभु यात घाल राजा काया च्यन खोखों भति दिके माल ॥ ४॥ प्रभुं घाल मन्त्रि यात म्वाल दिके थाय स्वया केनि मांब्वा पिसं रथ दिके छाय।। ॥॥ दिके मन्यु रथ प्रमं फन न्वांनु घाल राजारानी खोखों लिसे वना छुं म चाल ॥ ६॥ लुर्फिहागु त्वार्थं चूगु मंत होस छु है व्योना व्यन लस्कर्फुकं दिना मचौं सु है।। ७॥ गुम्हं गुम्हं मुर्छा जुया च्यन चत वाना गुम्हं गुम्हं ल्युल्यु वना च्यन खोखों व्याना ॥ = ॥ राजां अति दुःख सिया मंत्रि तसें घाल विंति नेना दिसँ राजा पलम्ब दिय माल ॥ ६॥ तापाक तः वने मत्यो पर्देश वनी पित याकनं वे फिय मखु भाय छि गुलित ॥१०॥ ध्य खँ नेना राजा रानी अर्थे सेसें पँ पं दिना स्वया च्वन सति दु:ख याना खोखों ॥११॥ धृ व्यया वतलें राजा च्यन छाति दाया घूनं खने मर्या मुर्छा जुल राम धाया ॥१२॥ कौशल्या नं जवे च्वना के कै खवे च्वं चों राजाँ:त थनेत सन नेम्ह सिनं जो जों ॥१३॥ होंस दया राज़ां लिया के के यात धाल थिय मते पापि जित जिगु ख्वा स्वेम्वाल ॥१४॥ मखुत छ जिन्ह मिसा नजि छंम्ह भात तोने धुन मनं छंत म्वाल जित गात ॥१५॥ व्यर्थ जुल व्याहा याना मु जिछंत म्बाँ कं न्ह्याम्ह ह्याये जुसां अभि स्वैम्ह धीकार्धां कं ॥१६॥ प्रतिज्ञार्जियानामनं तोते धुन छंत पका पिक जुल थुकी संखा छुंहे द्नादिल राजा ज्वना लाहा कोशल्याया भूधा थाथा याना ल्याहाँ काल दुःख ताया ॥१८॥

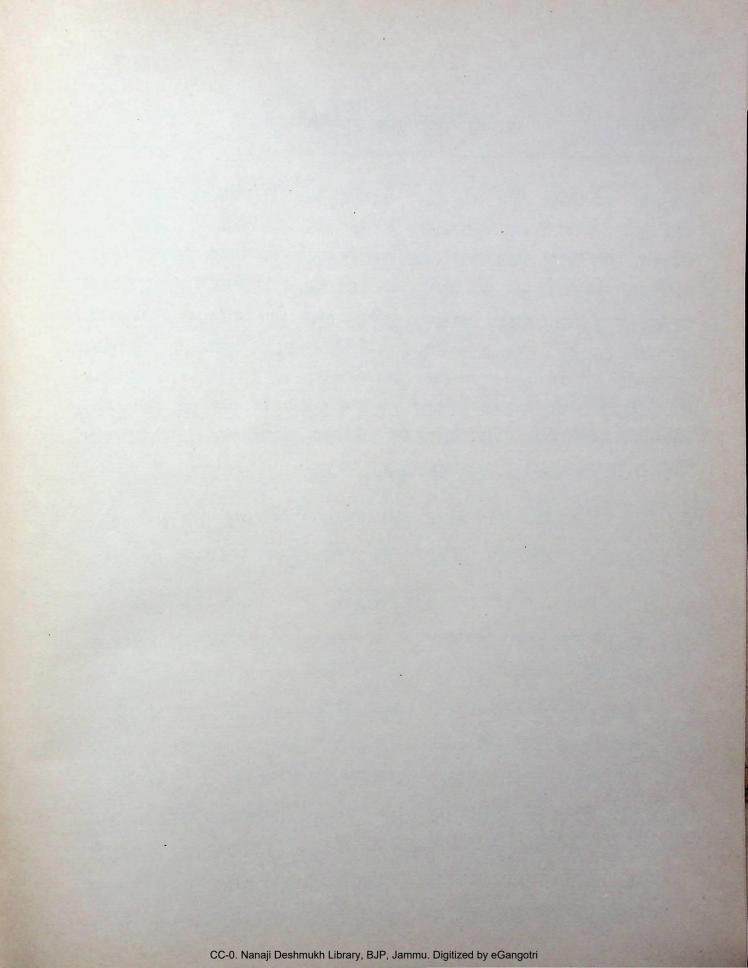

दाह जुया सन राजा मिनं पुम्ह संथें धेधे चुया वन राजा मिखा नं मखं थें ॥१६॥ अति शोक यात राजां रामं त्वःता भाया गथे दुःख सिया जुयी जिकाः गुजी धाया ॥२०॥ केकै यात धाल राजां च्वंछ राज्य याना जिला सिना वने च्वंछ विधवा जुया म्वाना ॥२१॥ सारा खोया चोंगु देशें पसः फुकं तीतीं वल वल वन राजा थासे थासे दीवीं ॥२०॥ रघु नाथ झागु दिनें मथित निभानं ख्वविनं मदित सुयां पंछि मनु यानं ॥२२॥ मन् खने मरू देशें सुन्य जुया चोंगु राजां खो खों लाँ:कुयागु लुखां दुने वंगु ॥२४॥ ख्वया चोंपि जक अन हाय राम धाया कपा हे कछुत राजां खोगु इन्द ताया ॥२४॥ सने नं मफुत राजा च्वनग्वारा चिना धाल कोशल्याथाँ: यंकि जित लुकुं छिना ॥२६॥ कौशल्याया लाँ:की क्वठाँ: यनलुकुं छिलिं गोतु वन खाताँ: राजा अथें ईई मिर्मि ॥२०॥

## श्री दोहा 🕾

मरूलें दुम्ह काँ तोता च्वने : सुया मज्बी मन पीर ॥ बुढा बुऱ्हीया उकि सनं : गथे जुयी मन थीर ॥ १६२

## + हरि भजन +

हाराम रोम हाला विशव्दं राजा च्वन छाति दृ द् एवया ॥ हरि ॥ रानीत फुकं सुना को खों हे निहछि विते यात राजा स्वया ॥ १ ॥ धाल राजा नं बाचा जाबले कौशल्यां त आति दुःख जुया ॥ हरि ॥ वल संकष्ट जुया रानी जित मंत आशा जिला म्वायग्रया ॥ २ ॥ ज्वनाति रानी जिग्र लाहा छं तोते मते जित पापी धका ॥ हरि ॥ या । धुन छंत कसुतः धंग्र क्षमा या जुल जि अधिम छका ॥ ३ ॥ धाल कौशल्यां विति याना प्रभु मरू छित छुं हे दोष भित ॥ हरि ॥ तोते छुया छितपापी धका जि भोग याय माग्र जिग्र कर्मगिति ॥ ४ ॥ जिन्ह जोवनाधार छिहे प्रभु ईश्वर छिला जिन्ह प्राणपित ॥ हरि ॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

X.

जिम्ह प्राणया नाथ छिहे प्रभु , छिहे तया च्वना जियु मित ॥ ५ ॥ दुः ख़या खँगुलि धाय छित जिगु, मफुत जिं सह याना च्वने ॥ हिर ॥ पतित्रता जियु धर्म ज्वना थिन , मफुत छितः जिं तोतावने ॥ ६ ॥ गथे च्वने जिशु प्राणतया प्रभु . केकैयागु अभिमान स्वया ॥ हरि ॥ छूछु दुःख जितः वियो तिनी वं , भरत राजा याना थन वया ॥ ७ ॥ छुयाँ जिकाँ राम दुगु जूसा वं , फ्वना जूसां जितः नके हयी ॥ इरि ॥ मंत जि आधार सुंहेप्रभु आ , भरतं छुया जितः माया तयी ॥ = ॥ अंधाया तुतां लाकेगु थें हे , विल जिकाः बन बास व्लया । हरि ॥ केके अधर्मि जुया हरे आ , जि काँःपिं जुल ज्वी गुजी ख्वया ॥ ६ ॥ गन थेन उवी गन च्विन अपिं, गथे देन जुयी युजी वना॥ हरि॥ धुँकिसि जंतु राक्षस याय , जुयो गुलि भय काया च्वना ॥ १०॥ च्वने मफ़ुत प्रभु सहःयाना जिं, थ्वः दुःखया तर कना वया ॥ हरि॥ च्वने फयीला म्वाना प्रभु जि , जिकाँ पिं ल्वाहाँ थन वोगु स्वया ॥ ११॥ थाल सुमित्रां म्वाल तता छिं, धैर्य याना दिसँ कर्म स्वया ॥ हरि॥ ततो भीसंथो याना च्वने सुख, राम यात अर्पण याना ब्छया ॥ १२ ॥

श्री दोहा क्ष

थेँ:ज्बी ओ:ज्बो धाये मज्यू—म्वाना च्वँतले प्राण ॥ सदां थथेहे मखां धका—योये मज्यू आभमान ॥१६३॥

22|2||22|2|.22|2||22|22

छाँ: शोक याना छिव रामयागू; तता मख् जिं छित धाय मागू॥



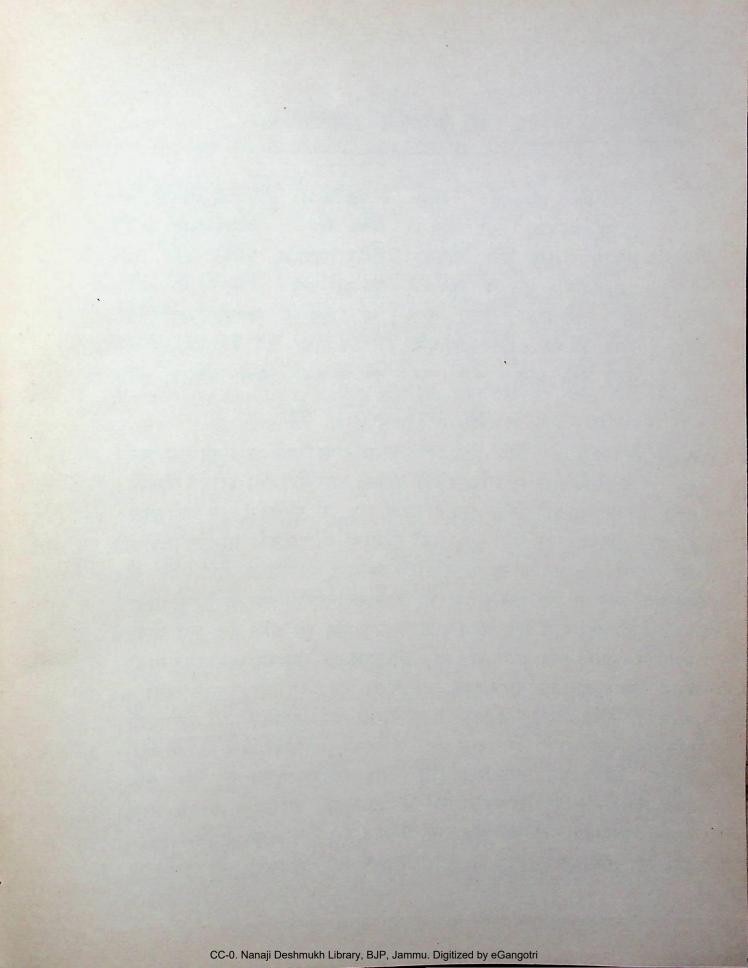

लोबंनिला रामनयागु लीला; व राम नं गें: गुजि दुःख सीला ॥१॥ क्योंगु व रामं छित विश्व रूप; मचां निसें हे महिमा अनूप ॥ स्याना व रामं बिल ताडकानं; सुबाहु राक्षरज्ञल पापि हानं ॥२॥ उद्धार्जहल्या जुल वं न्हुया हे; धनुष्युनां त्वोधुरु शम्भु याहे॥ शेषं शिवं घ्यान सुयागु यायी; युगें: युगें: वं अवतार कायी ॥३॥ ग्याना छि छां: वं सियि दुःख धाया; तता व सीका दिसँ बेंगु माया॥ मागू च्वने झीत व नाप बाया; तता थ्व कर्मं जुल झी न्हबाया ॥४॥

#### ★ श्री भजन ★

कौशल्पाँ:त बिन्ति याना थाल सुमित्रा नं \* सह याना दिसँ मेँ :ल आशा सुख यानं ॥१॥ दुःख यागु खँ जि छित गुलि विन्ति याथे \* कर्म यागु भोग झीगु स्वीत् छु खँ ल्हाये ॥२॥ ख्वया च्वन पशु पंक्षि नेँगु फुकं तोता \* दोष विय मते स्वीतं कर्म भीगु खोटा ॥३॥ दुनीआत हाला च्वन सारा फुकं खोखों \* साँचा तसें दुरू मतों मांम्हसिथाँ: वो वों ॥४॥ ख्वया च्वन पंक्षि फुकं हाला दुःखं बोबों \* पूनं व्वया च्वन विपरित हावा वो वों ॥४॥ नेने धुन न्हचं तुं जि दुःख दुनीआ या \* सहः याना दिसँ तता कर्म जूगु धाया ॥६॥ मचां दुरू मतों धाल सुंहे पित्या चाया \* मफु मांनं दुरू तोंके मचा यात कोया ॥०॥ निराहार ज्या च्वन सारा जीव धाकों \* दुःख जुल राम वना थन जुय माकों ॥ ८॥ क्वाल ख्वया दिय मते न्ह्याक दुःख जूमां \* सह याना दिसँ तता आधार्सु मरूसां ॥६॥ ठूमण जि तोता भौया दुःख स्वय माँ:का \* सह याना सकसिनं म्वाकं च्छत धाँ:का ॥१०॥ गुलि तुगः ख्वल ज्वी जि दिसँ विचा याना \* लदमण युज्याम्ह काँ:जिं च्छ्या गुजी वाना ॥१९॥ जुल तुगः ख्वल ज्वी जि दिसँ विचा याना \* लदमण युज्याम्ह काँ:जिं च्छ्या गुजी वाना ॥१९॥ सिते जुिय मखु स्वीतं मोग कर्म यागु \* दुःख सुख धैगु कर्म भोग वाय मानु ॥१३॥ छाँ:छि ख्वया दिया तता मते शोक याय \* राजा सेवा याना भोसं शान्ति धर्म काय॥१॥ भरतं भी तल धासा च्वने थन खोखों \* मतलवं धासा भोपि नया वने को फों ॥१॥।

भोग याय सुख दु:ख न्ह्याथे खोविवासां \* मिटे जिय मखु कर्म न्ह्याथे याना खोसां ॥१६॥ तर सह याम्हिसया लिपा कल्याण ज्वोगु \* सहः याना दिसँ छाँ:छि धन्दा काया दीगु॥१७॥ मिं पिद द्य्वं रामं ल्याहाँ वया हानं \* स्व छि राज्य यायिति नि भित वं विचा नं ॥१८॥ याना वन रामं धर्म कायं याय मागु सारा सिनं सिल यस की ति राम यागु ॥१६॥ राम व थुजाम्ह धका गथें छि मस्युला \* राम यागु धन्दा काया भूर्ष जुय ज्युला ॥२०॥ सुवाहु ताढका मचाम्ह व रामं स्यात \* लवहः न्हुया अहःल्यानं रामं उद्घार यात ॥२१॥ शिव धनुष त्वः थुल व रामं ल्होना काया \* पर्मुरामं तोता वन राम ईश्वर धाया ॥२२॥ उज्ञाम्ह व रामं गथे गुञी दुःख सीगु \* अज्ञानिपि जुया तता वेर्थ सोक जीगु ॥२३॥ नथे म्हमसिया सिता लच्मण गे मस्युगु \* तोता दिसँ सोक रामं लीला याना चूगु ॥२४॥ विन्ति जिगु तोता दिसँ नेना सोक आम \* सारा सितं सुख केना विय तिनि राम ॥२५॥

दुःख सुख सम खना च्वने—याना मनं संतोष्॥ थमं पिनागु वैगु बुया—बीगु सुयात उकीदोष्॥१६४॥ अी हरि भजन

श्री दोहा 😭

चन कौशल्या सुंका अले, सुमित्रां धागु न्यना ॥ श्री हिरि ॥ धन्य धाया चन फुक सेनं, सुमित्रा यात खना ॥ १ ॥ धाल कौशल्यां सह याना, सुमित्राया वुद्धि स्वथा ॥ श्री हिरि ॥ धन्य जि प्राण छ केहें धका, घे पुत ह्योन्य तया ॥ २ ॥ सह यात कौशल्यां थुखे, सुमित्राया खं न्यना ॥ श्री हिरि ॥ सह यात कौशल्यां थुखे, सुमित्राया खं न्यना ॥ श्री हिरि ॥ राम यना सुमंतं उस्वे, गङ्गा तमा साँ थ्यना ॥ ३ ॥ दुनीञात ठवांठवां वया चन , प्राण पाना हे ख्वया ॥ श्री हिरि ॥ दुनीञात ठवांठवां वया चन , प्राण पाना हे ख्वया ॥ श्री हिरि ॥ ख्याहाँ भासँ प्रभु धाया चन , फुकं हे राम स्वया ॥ १ ॥

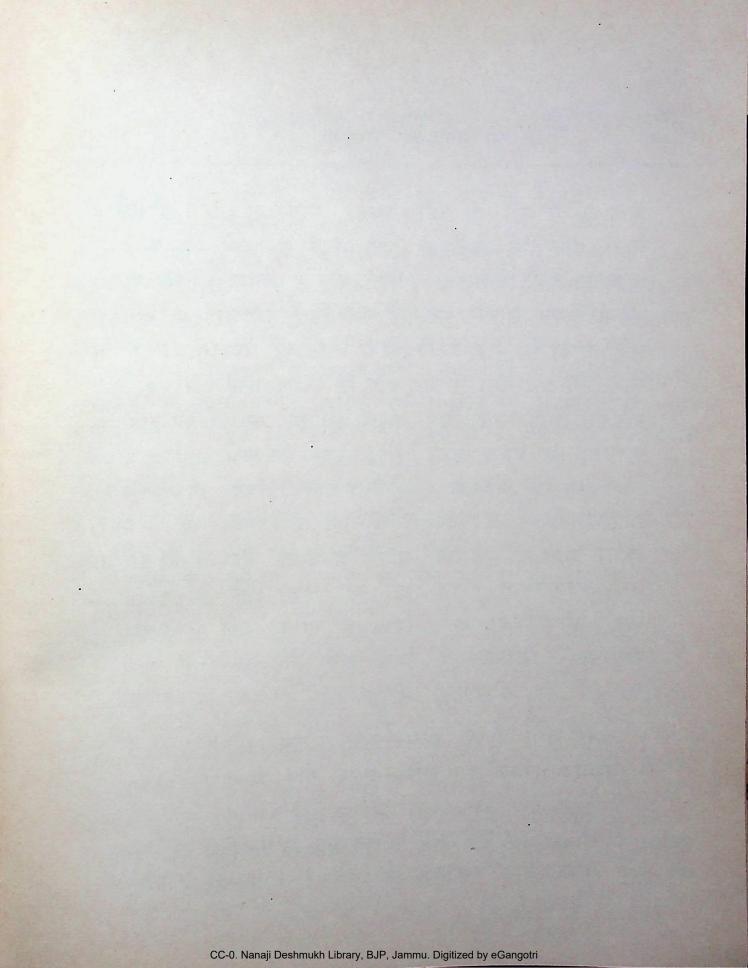

धाल दुनी जा तसें ख्व ख्वों , ल्याहाँ भासँ: नु वने ॥ श्री हिर ॥ ब्वना यंकि कि जिमितनं, छिव नापं हे च्वने ॥ ५ ॥ वाम्हण्त वोगु सोया दिसँ, मफुं मफुं ह ख्वया ॥ श्री हिर ॥ यज्ञया नेमनं तोता फुकं, हे राम छितः हे स्वया ॥ ६॥ मुंहे ल्याहाँ वने मखु जिपिं, थन छि तोता थका ॥ श्री हरि ॥ तोता सर्बस्व मिसा मचा, वयां छि शरण धका ॥ ७॥ ... गन वने जिपिं तोता छित , शरण भुयागु धका ॥ श्री हरि ॥ ईष्ट मित्र धन मिसा मचा , हे राम जिमि छि छका ॥ ८॥ लिसः विया दिल श्री राम नं , दुनीकां हायु स्वया ॥ श्री हरि किंपिदं जि ल्याहा वये दुःख ताया छाँ: ख्वया ॥ ६॥ ब्वाया प्रतिज्ञा पुरे थन , माल जिं याना बिये ॥ श्री हरि ॥ भिंपिद दुखुनु ल्याहाँ वय , छाँ: छपिं दुःख सिये ॥ १०॥ मखु मिमंम्ह किजा भरत , विचा वं यायि छपिं ॥ श्री हरि ॥ पका धर्म वं तोती मखु, बिचा याना च्वं अपिं ॥ ११॥

## दोहा

खनेगु राजा ब्वाथे प्रजां—राजां खने संतान् ॥ राजा प्रजा मिलेँ जूसा जुयी—मुलुक यागु कल्याण् ॥१६५॥ अभे भजन

सकसिनं थ्व खँ नेना धाल विन्ति याना ﷺ झाये धाये मते प्रभु जिपि फुकं वाना ॥१॥। गथे च्वने िर्मापदत तोता प्रभु यात ¾ थ्व खँ नेना जिपि सकस्यागु नुगःग्यात ॥२॥

कि प्रभु नापं जिपि विया फुकं यंका 💥 कि ल्याहाँ झासँ प्रभु जिमि नुगःचोंका ॥३॥ नेताः छतः प्रभु याके फ्वनं विन्ति याना 💥 छि मरेका फई मखु च्वने जिएं म्वाना।।४।। लिसः विल प्रभुं मुसु मुसु ह्विला हवा नं 💥 गथे मूर्खतयें मस्यूगु खँ धर्मया नं ॥५॥ बुढ़ाम्ह व जिब्बा तोता छपि वय ज्वला Ж भिम्ह राजा ईश्वर धका छामसं मस्यूला ॥६ !! गुम्ह सिनं राजा यागु हिहिं दर्शन यायी 🗯 बैगु पःप नाश जुया निंगु गति लायी ॥७ ॥ राजा यात पूजा याये नारायण धाया Ж सेवा याय मिक्त तया मनं खुसि ताया ॥ ⊏ ॥ जिंगु बचन नेना छपि ल्याहा हुँ छुँ म्वाल 💥 पका वय सिंपिदं जि म्वागु धन्दा काल ॥६॥ वल अर्थे दुनीजात प्रभु लिसे खो खों 💥 रथं क्वाहाँ झाल प्रभु गङ्गा यात सो सो ॥१०॥ मन्त्रं सल तोंता विल दुलें : याकि धाया 💥 स्नान यात प्रभु पिसं तमासाँ तथा भाषा ॥११॥ सुमन्त्र नं घाँ:जा ह्या विल लासा लाया 💥 राम सिता नेम्ह सिनं दिल आराम काया।१२॥ रघु नाथं धाया दिल सक सिया न्ह्योने 💥 जिनु मित वल थौं छ छाक तोता चोने ॥१३॥ चछि थन च्वने तोना जल गङ्गा यागु 💥 कन्हे भोपि फुकं दना उत्तर वने मागु।।१४॥ थथे धाया प्रभु अन च्वना दिल बोसं 💥 च्वन अनसं हे दुनी जानं प्रभु आशं॥१५॥ लद्मण व मन्त्रि नेम्ह चिछित खँ व्हाना 💥 च्वन चिछ प्रभु यागु गुण वयान याना ॥१६॥ दुनीजात्यानुका वोपिं द्यन ख्युं या न्ह्यों नं 💥 फुक सिया मस्त याना वया च्वन न्ह्यों नं ॥१७॥ नासंचाया यिलें प्रमुं मन्त्रि यात घाल 💥 थिं थन थेना झीपि विसे वने माल ॥१=॥ फुकं लिसें विय नत्र तोति मखु झोत 💥 ब्वना यंके मखु धासा वेर मरू सीत ॥१६॥ प्रभुया खंनना मन्त्रिं रथ ठीक यात 💥 स्वम्ह गङ्गा स्नान याना रथेँ चौं विज्यात ॥२०॥ धाल प्रभुं मन्त्रि यात स्वया फुकं लाँ:नं 💥 उत्तर पत्ति यंका भति ल्याहाँ वया हानं ॥२१॥ यंकि दक्षिण पत्ति रथ यंगु सिमरेका 💥 तोता विन अले थिप लिस्यें वे मफे का ॥२२॥

#### \* दोहा \*

तोता च्वनेगु भिंम्ह जुजु—सुगां दयी मखु मन् ॥ विचा यायिम्ह उकिसनं—देश दुनीजा भन् ॥१६६॥

10

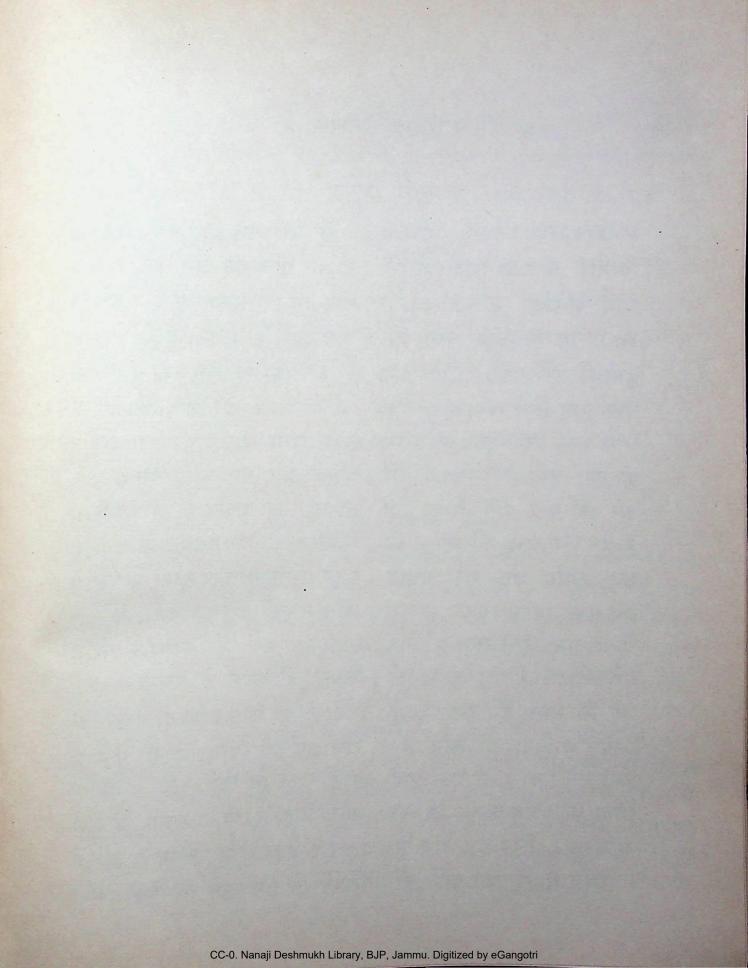

#### + हरि भजन +

मन्त्रिं फक रथ गारे यानाहे, भति उत्तर पत्ति यंका अनं ॥ हरि ॥ विस्तारं तीजक लित ह्याली, दक्षिण पत्ति यन प्रभु हनं ॥ १ ॥ योनं वांलाका खीया वयाली , न्हेलं चाल दुनीञात फुकं ॥ हिर ॥ अहो गम गन भाल धका जुल, इति मितिं कना फुकं दुवं ॥ २॥ दुनीजा तसें अले छेले दादां घाल , चिकार्थ्व कर्मस्य की ग्र धका ॥ हिर ॥ धाल गुम्ह सिनं स्वया स्वया राम , आ गन काल की तोता थका॥३॥ धाल गुम्ह सिनं दुःख ताया की , च्वोंगु वया न्ह्यो गथे मनं ॥ हरि ॥ करूणा मूर्ति श्री राम नं थौं, क्षीत तोता गन काल थनं॥ ४॥ पले स्वां यागु इःथें मिखा वया , ताहागु लाहा व गुम्ह सिया ॥ हि ॥ अत्यंत बांलाम्ह श्रीराम न थों , भीत तोता च्वन गुथाः दिया ॥ ५ ॥ छागु बोलि भेगु मरू वयाके , सदां मुसु मुसुं हिला च्वनी ॥ हिस्॥ िन्हि छक्व प्याहाँ काया प्रभु न , कीत नतुतुं इव सदां वनी ा। ६ ॥ बिचा याना जुयी सदां श्री गमं, माला मालाहे वं दुखि स्वया ॥ हरि॥ गथे ल्याहाँ वने प्रभु तोता भी , सियनु भी थनसं हे ख्वया ॥ ७ ॥ गंगु सिं माला इये वना गुओं, चिता द्येके नु फुकं च्वना ॥ हिर ॥ सियेनु मोःतया खुसि सिथें थन , राम रूप मनं ध्यान उवना ॥ ८॥ गुम्हं थथे धका हाला च्वन गुम्हं , मालेँ धका वन गुञी स्वया ॥ हिरे ॥ तोता थका प्रभुं फुकं अति अन , याना हाहा कार्चन ख्वया ॥ ६॥ भाल गुम्ह सितं हनं अन नु , वने रथ येंकगु चिंन्ह स्वया ॥ हिर ॥ माछेनु थनसं पका दयो चीं , सितिं थन छाँ: चने ख्वया ॥ १०॥

खःखः धाया चिं मामां वन अन , चिंन्ह तन भत्ति उत्तर वना ॥ हरि ॥ तोल्हे जुया च्वन फुकं अथें हे , चिन्ह व रथयाग्र अन तना ॥ ११ ॥ धाल गुम्ह सिनं जुया निराशा , भिंपिदंला भाय धाग्र थनी ॥ हरि ॥ भिंपिद दुःख निं सिया च्वने थन, अलेँ: प्रभु योत भीसं खनी ॥ १२ ॥ थथे धाया फुकं लिहाँ वन छेँ, श्री राम यागु वचन ज्वना ॥ हरि ॥ दुःख ताल फुक सिनं वनेँ: आत , देश अयुध्याया गति खना ॥ १३ ॥

# श्री दोहा क्ष

गुजू महुगु देगः जुल-धर्म महुगु देश ॥ शोभा द्वी मखु नियमिनि-गुथी मयासे शेष ॥ १६७ ॥

#### 🞇 श्री भजन 🎇

शिंवां मिजां दना देशें: ग्याना पुसे चोंगु \* बयान्सह छेँ ला पित च्वना ल्वया संगु॥१॥ ग्याना पुगु उति हानं ल्युने वया जोंथें \* खने मह मन् देशें: काल वया चोंथें ॥२॥ द्वाहाँ वन थःथःगु छेँ दुःखं पुकं खो खों \* दुःख जल कन अभी जाहान खोगुसोसों।३॥ मिसा मचा बुटा बुटो फुक सिनं धाल \* राम ज्वना मह :सें छाँ: तोता शके माल ॥४॥ न्हाच तकं आशां च्वना लित हयी धाया \* सोसो छिप ल्याहाँ वोगु लज्याहे मचाया ॥४॥ गन काल राम सीता गुथाँ: च्वना दिल \* थथें बने नत्र जिपि छुयाँ: थाँ: मसील ॥६॥ ज्वीत ल्याहाँ वया छिप राम सीता तोता \* मखु थें हे वल छिप जुया कम खोटा ॥७॥ छें बुँ मिसा माया काया वया छिप छाये कि नापं वया प्रश्च गन तोता थका हाथे॥ ॥ ।। छें बुँ मिसा माया काया वया छिप छाये कि नापं वया प्रश्च गन तोता थका हाथे॥ ॥ ॥ वन च्वनां झीसं पका मखु सुख सोगु \* स्वय मालो केकै पार्पि भीत दुःख वीगु॥ १०॥ राम गुली च्वया पापि भात त्याग याम्ह कि च्वने में ल स्वया केकै धर्म छुं मधाम्ह ॥ ११॥ राम गुली च्वया पापि भात त्याग याम्ह कि च्वने में ल स्वया केकै धर्म छुं मधाम्ह ॥ ११॥ भिगु जुयी मखु पका थन च्वनां कोषि कराम नापं वर्सा वह जुयी सुख सीपं॥ १२॥



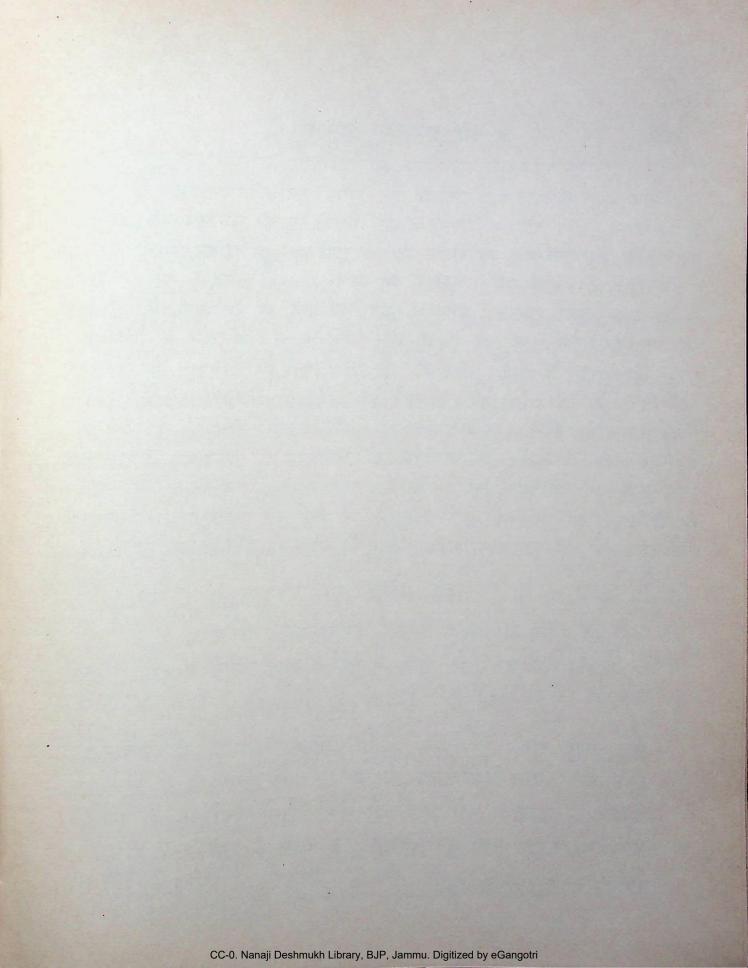

भात वात मधाम्हर्से भीत गोले धायी ¾ भरत राजा ज्य वनं सास्ति जक यायी ||१३||
दुःख सियी मखु झीसं राम नापं वंसा ¾ कल्याण ज्यी मखु थन केके स्वया चोंसा ||१४||
न्ह्याथाँ: वंस दुःख ज्यो मखु प्रभु रामया ¾ सत्कार्यायी फल मूलं प्रभु घन श्यामया ||१४||
फल सें:का विवा सिमां वे वखत ज्ञसां ¾ नायका वी भूमिं गुजी लासा छुं मह्ह्यां ||१६||
सत्कार याया जङ्गलनं रघुनाथ झाया ¾ खुसि हें ज्वी पाखा पर्व धन्य भाग्य धाया ||१७||
नदी नाला खुसी ज्यी प्रभुं थिय तुंह ¾ वनेतु झीस नं मँल व्वने थन सुं हे ||१८||
व्वना जिपि इत्या दिया खाया छाती दाया लिस: विलजाहान् तें त अति दुःख ताया ||१९||
व्वना जिपि इत्या दिया ख्यादाँ झासँ धाया ¾ धाय कि छि गुजी कासँ जिपीं साथँ काया ||१०||
जिदी याना नापं वासं व्वना खुंया द्योनं ¾ त्यानुगृही जिपि फुकं सिथें जुल न्ह्योनं ||२१||
प्रभु यात स्वया लिपा सुथेँ: न्हेचलं चाया ¾ रथ सारथी प्रभु मर्या माला धन्दा काया ||२२||
किपा मती वन प्रभु किंपिदं काँ:धागु ¾ भुटा ज्यी मखु प्रभुं पका जमान यागु ||२२||
किंपिदिला कायी उली व्वने काया आशा सिना वने झीपि प्रभु उली नं मझा सां ||२५||

# श्री दोहा 🕾

जवान मरूम्ह देला जुया—जुयी व नीच समान् ॥१६८॥

# की भी हरि भजन कि

उखे प्रभु यो तुई वले, काया तापाका भित ॥ श्री हरि॥ स्नान सन्ध्या यात दिका वरथ, आनन्द याना मित ॥ १ ॥ विकास विकास की शल श्री रामं स्वया ॥ श्री हरि॥ गामें चोंपि पुचः पुचः मुना, हागु थ्व ताल वया ॥ २ ॥ शिकार कामया वसे जुया केदेत प्रेम तया ॥ श्री हरि॥

द्शरथ रोजां तोता चन , गुञी श्री राम ब्छया ॥ ३॥ थिति पुलांगु सेंका विल, केकै अधर्मि जुया ॥ श्री हरि॥ कौशल्या ख्वया च्वन जुर्या , भरे च्वनि व सुया थथे धका फुकं हागु अन , श्री रामं नेनं अनं ॥ श्री हार्ग॥ कौशल देशया ध्वकां पिने , रथ थें के यंका हनं बेद श्रुति गङ्गा पार काल, दक्षिण पत्ति स्वया ॥ श्री हरि॥ अनं तापाका काया च्वन , गोमती गङ्गाः वया ॥ ६॥ यक्व साःयागु बथां खन, गोमतीं पारि वना ॥ श्री हरि॥ से दिका गङ्गा प्वीका यन , महेँ खा हाँ: यक्व क्यना मनुं ईक्ष्वा ब्कीत तः गुविया , कौशल देश स्वया ॥ श्री हरि॥ धाल सीता यात कना फुकं, सिमाना थें क वया धाल मन्त्रि यात प्रभुं, खलेँः ल्याहा जि वये ॥ श्री हिर्॥ सर्य जङ्गले सिकाम्हिता, गुँया तमास स्वये 11 3 11 मांबी सेवा योना च्वने , अत्यन्त भक्ति तया ॥ श्री हरि ॥ म्बलें अयोध्याः च्वने दयी , जहांन यात स्वया ॥ १०॥ किजा भरत अज्ञानी मखु, मांबौया धन्दा मरू ॥ श्री हरि॥ वये पक्का जि ल्याहाँ ग्वलेँ, वनी भिंपिद बरू ॥ ११॥

#### श्री दोहा 段

थःगु कुल्या धर्मेः च्वना—मांबौ योना दर्शन ॥ थःछे जाहान्मुना च्वने गुली—सुयां मदै मखु मन् ॥ १६६॥



# र्श भाग क

खँ लहात्रां सुवन्त नापं प्रश्च झाया चोचां 💥 कीवलया राज्य पुला झाल प्रमं सोसा ॥ १॥ लिया प्रभं लिकः स्वया लाहा विन्ति यायां 💥 अयुध्याःत धाया दिल प्रसुंदुःख तातां॥ २॥ क कुठ वंशि राजा तसें रक्षा यागु देश्त 💥 उकि चें।पिं देवतात दुर्गा व सहेशत ॥ ३ ॥ बिन्ति विद्या प्यते फुकं सिनं कृपा तेँ मा 💥 स्किंपिद ग्वीं च्वना ल्या हाँ वया च्वने फेँ मा॥ ४॥ थुलि घाया एववि तया प्रभुं दुःख ताल 🎘 ल्यु ल्यु वोषि फुक सितं म्वाल झासँ घाल ॥ ॥ ॥ जिंव नाप छिक पिंजाँ: दुःख याना भाँ: गुर्स लुसि जुय धुन म्वाल विछत कष्ट याँ: गु॥ ६॥ च्चने तिनी छिक पिंथाँ: ल्याहा वया हानं 🂥 गुजी भति च्चना च्चना सीता जि किजानं ॥ ७ ॥ थ्वं खें नेना प्रभुं चाक उला वन खोहीं 💥 विषय गामिनी गङ्गा च्वन प्रभुं सोसी। 🖂 🛘 अति मनोहरमु थाँ: ह्वयाचांगु स्वान 💥 देवलात वया अन निहन्हिं यायी स्नान । १ ॥ अश्वम नं यको देँका ऋषि मुनि चेंगु 💥 प्रभुषा मन वथाँः खना योंसे अति वंगु ॥१०॥ अति मनोहर गङ्गा वया नहवाना वें गु 💥 पतेँ स्वांत ह्या राज हंस म्हिता चें गु ॥११॥ देव पदिवनी नाम उथाँ: गङ्गा यागु 🎘 भगीरथं तप याना गङ्गा नहांना झागु ॥१२॥ थोंया चिछ यन च्वने धका प्रभुं धाया 💥 रथ दिका विल क्वसं च्युउरी सि साया ॥१३॥ सल यात फेना अने मन्त्रिलगाम् काया 💥 सोताराम लद्मण् स्वम्हं गङ्गाः व्वहा काया ॥१४॥ गङ्गा स्नान याना लिपा स्वम्हं अन वो वो 🛪 खुसि जुल प्रभु दथाः मनोहर सो हिसी ॥१५॥ लासा देँ का विल बाँजा सिमा कचा हहं 🎉 राम सोता दिलं नेम्ह आन्दनं सी सो ॥१६॥ विष्णुया चर्णार बिन्दं गङ्गा झाया चोंम्ह Ж तरे याना च्वंम्ह गङ्गा अन् मोट्ह वोंम्ह ॥१७॥ उनागु गङ्गाया तीरे प्रभु चोंगु कावा 💥 शृङ्गते पुर्योम्ह राजा गुम्हं सीका काया ॥१८॥ अति बंदला गुह राजा रोम मक्ति योग्त 💥 विष्णु सेवा याय दुसा सदौ खुसी ताग्ह ॥१६॥ सौगार् यक्व ज्वना वल लक्कर्वस्यें जोंका 💥 गुह राज़ा थेंकः वल प्रमु स्नागु खंका ॥२०॥ रघु नाथ तुद राजा खना दना काल 💥 नेम्द्र नाप लाना अन अति खुसि ताल ॥२१॥ धन्य िगु भाग्य याल गुहं विनित यायां 🥳 जाने दत्त सुखं छिगु दर्शन् याना भाषां ॥२२॥ थ्व राज्यत जिगु मखु खना प्रभु .यागु 🎘 च्वना दिसुँ राज्य याना पुरे याय सामु ॥२३॥

उद्धार्यांना विया जििं कृपा यांना सांगु ¾ प्रहण्यांना दिसँ भति सौगात हयांगु ॥२४॥ पवित्र छि यांना विया न्हुया जिंगु छैँ नं ३६ जि धुजाम्ह देँका मलो चवने चवरे नं ॥२५॥

> अपरात्तिका छन्द ।।।ऽ।ऽ,ऽ।ऽ।ऽ,

जय छिरास है विस्व नाथना : जुल जि यन्य थों स्वे चरणद्या ॥
गुगु जिल्लू चरण चर्च देवया ; कानि सदा ननं ध्यान नं स्वया ॥ १ ॥
छगु तुतीत जिं प्राण भाव नं ; फिन छिलू कृषां तोक्य आ व नं ॥
क्राण छुनि स्वया चोंगु योग नं ; दत मिखां जिलू स्वेव रूप नं ॥ २ ॥
जुल जि धन्यहे जन्म का वया ; जुल तरे जिलू पितृ वंशयो ॥
नस्तुत कष्ट फेँ मालि गर्भया ; मिन फुकं व आ स्वे छि जि दया ॥ ३ ॥
पूज छिलू कृषां दूगु भाग्य नं ; जिलु मस्तू फुकं श्री व राज्य नं ॥
पूज छिलू तुती तथा छाय हर्ष नं ; दिसँ जिथाँ: अनी याय आञ्च नं ॥ ४ ॥

धाल गुह यात पृश्च मुसु मुसु निहिन्ह ¾ स्वीकार्याय सौगात् छिगु फुकं जिंहे थिथि ॥२६॥ पृतिज्ञा जिगु थ्व वने मज्यू सुगां छेँन ¾ मज्यु राजा सुयागुं छेँ। देवना अन्त नेँन ॥२७॥ सलयात नका दिसँ ह्या भित दाना ३ छूपा तया दिसँ छिगु कुशल खँ व्होना ॥२८॥

#### अ दोहा 🛠

थः गु नेम थमं तोते मज्यू ; जुयी धर्मया नाहा ॥ धर्म फुयी धका न्हाह्म सिनं ; कायगु भि अति त्राहा ॥ २००॥ + हरि भजन +

'श्रीरामया' खँ नेना गुड़ अले , नकल सलवात द्वाना ह्या ॥ हिर ॥ भी भी भी फलमूल हः गुकाया काया , भोजन सक्तिनं यात स्वया ॥ १ ॥ स्नान सन्ध्या याना दिल प्यु नं , किजा मिला नापं गङ्गाः स्ना॥ हरि ॥ हानं हिला दिल गुजी छ्यव प्रभु , लक्ष्मण यात नापं पाला ध्वना ॥ २ ॥ हानं हिला दिल गुजी छ्यव प्रभु , लक्ष्मण यात नापं पाला ध्वना ॥ २ ॥



देनेगुथाँः ठिक यात गुहं अन , नायु नायुगु घांजा हया ॥ हिर ॥ सिसौ सिमाक्वेँ लाया बिल गुहं, आति हे नायीका कुश तया ॥ ३ ॥ मेपिं फुकं जवे खवे तया अले, श्री राम सीता दिल द्यना ॥ हरि॥ च्वना लक्ष्मण भक्ति तया अति , तीकल प्रभुया तुति च्वना ॥ ४ ॥ प्रभुया न्ह्यो वया द्ना लक्ष्मणं , गुह नापं खँ ल्हात हुनं ॥ हिरि 🛭 लक्ष्मणयाके विदा काया लिपा, ल्याहाँ वन गुलिं लस्कर्त नं ॥ ५ ॥ राजा ग्रहं धाल लक्ष्मण यात , छि छाँः मद्योंसें च्वना दिया ॥ हरि ॥ श्री रामया रखवार च्वने जिपिं, चौं छि मनेँ:त आनन्द विया ॥ चंम्ह सदां छि सुख सिया गुली , म्वाल छिंछाँ: दु:ख सिथा दिये ॥ हरि ॥ तापालंभाम्ह छिचनादिसँ प्रभु, जिपिं जागराम च्वना विये ॥ ७ ॥ धन्दाकाया दियेमते लक्ष्मण छिं, रामया सेवा मयायि धका ॥ हरि ॥ राज्य सुख जिं याना च्वनायु , प्रभु व रामयो कृपां छका ॥ ८ ॥ आशा लक्ष्मण जिग्र सदां हे , सेवा भीरामया याना च्वने ॥ हिर ॥ राम प्रभु व खुसि याना जि , छिपा भिंगु गति जुया वने ॥ ६ थ्वखँ न्यना लक्ष्मणं लिसः विल , गथे देने बन बास वया ॥ इरि ॥ श्रीसीता राम भूमी थेना अथें , गथे देनेंं थ्व जिं दु:ख स्वया ॥ १०॥ मांन्वाया धन्धा छुटेँ: मजु जी , मबल जि न्ह्यों नं पीर जुया ॥ हरि ॥ श्रीराम थुजाम्ह तोता जिब्बानं, गथे च्वनीयु ख्वा स्वया सुया ॥ ११ ॥ जिंस्वे म्वायिमखु पको जिञ्चानं, हा राम धाधां व सिना वनी ॥ हरि ॥ पति ब्रता कोशल्यां हरे सो , स्वया छु धैर्य वं याना च्वनी ॥ १२॥

जिदि मवतले ल्याहाँ जिद्या वो , म्वाना च्वनीगुया आहा मरू ॥ हिर ॥ सुमित्रो जि मां छह्म धायेमफु जिं , रात्रुध्नयाग्र एवा स्वया वरु ॥ १३ ॥ दुनिञात एवया गथे च्वन ज्वी , जिमांच्वा ज्वी गथे च्वना च्वनी ॥ हिरि ॥ देवया चक्र थ्व दुःख जुया थों , कष्ट जिमि अति जुल थिन ॥ १४ ॥ सोसो सीताराम चाँगु चना अन , बेंसं चत चत वाना अथें ॥ हिरि ॥ चनेंगु ला जि छु खँगुह न्यों , सिना वनेंगु जि यल थथें ॥ १५ ॥

# गुरुत हर है है है है दोहा

मांचा बुढ़ा बुढ़ी एविषि धका , सुयां मज्वी मखु पीर हु: विस्थवं सुखितसें , जुयि मखु मन थिर ॥ २०१ ॥

### 🞇 श्री भजन 🎇

गुह व लहमण नेम्ह अथें दुना चोचों । विति जुयावन चिल्ल खँ खि ह्वाना स्वस्वों ॥ १ ॥ रघुनाथ दना झाल पिखा मेमेस्याना । विनित याना च्वन फुलं प्रेष्ठ अनि याना ॥ २ ॥ दिशा जङ्गल यानामागु प्रश्न खुसिताया । स्नान संध्या यानादिल गङ्गाँ: प्रश्न झाया ॥ ३ ॥ क्रिया कर्म याना प्रश्नें सुथे यायेमागु । इल्ल केह्वी धाल प्रश्नें हानं वर्मा यागु ॥ ४ ॥ प्रश्नें धायों वर्षा दुरु ह्या गृहं धाल । वर्षा दुरु हल प्रश्न काया दिये माल ॥ ५ ॥ प्राम लहमण नेम्हितनं वर्षा दुरुकाया । ज्ञा वर्षा दिल प्रश्नें व्यापा वर्षा धाया ॥ ६ ॥ सुमन्त्र नं ख्वल दुःखंनुगः चेका । चिला नेम्ह दाजिकां च्वंगु जुटा दें का ॥ ७ ॥ सुमन्त्रनं विनित याना प्रश्नयात धाल । दश्में धाया हःगु नेना दिये साल ॥ ६ ॥ सुमन्त्रनं विनित याना प्रश्नयात धाल । दश्में धाया हःगु नेना दिये साल ॥ ६ ॥ स्थें तया थिं स्वम्हं गङ्गातक यंका । स्नान याका लित हिक जङ्गल छं खंका ॥ ६ ॥ राजाया वचन प्रश्नें दिस नानें याना । अयोध्या अनाथ ज्ञयी ज्ञल धका ग्याना ॥ १०॥ राजाया वचन प्रश्नें मज्यु लंघनयाये । लिहां मालँ म्वाल प्रश्नें जटा दें के छाये ॥ १०॥ राजाया द्या हत्या मंत्रि कपा कलु वोवों । मन्त ख्वें थें ख्वल प्रश्नें खात कायो ॥ १०॥ युलिधाया ख्वया मंत्रि कपा कलु वोवों । मन्त ख्वें थें ख्वल प्रश्नें यागु तुति जोजों ॥ १०॥ मृत्रियात थना कायो । दल प्रश्नें धाया । हिणिद मखु ला मंत्रि छाय धन्दां काया ॥ १॥ ॥ मृत्रियात थना कायो । हिण्ये धाया । हिणा प्रामात्र छाय धन्दां काया ॥ १॥ ।

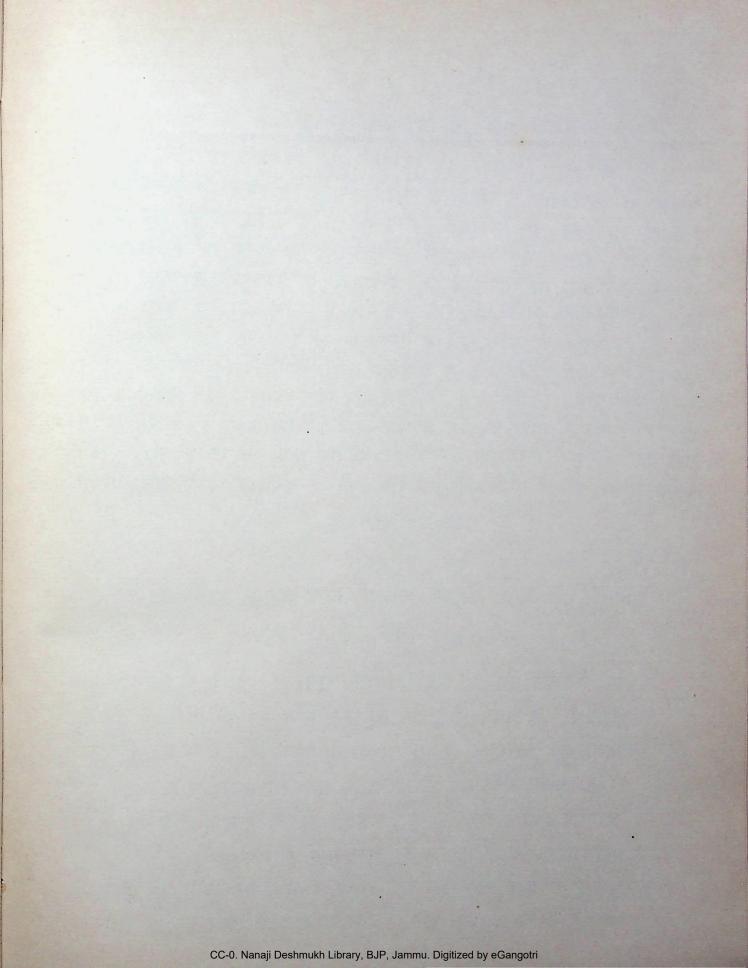

कायंथायेमान् मुख्य ज्याथ्य छं सम्यूला अवायात असत्य याना तसे कायं ज्यू ला ॥१॥ रंत देवं दुःख म्यूगु न्यों कि कने छंत असत्य धर्भें च्यनं गु थें मेगु धर्म मंत ॥१॥। रंत देव राजा स्यां दुःख स्वे मफुम्ह अपर उपकारी राजा अति धर्म दुम्ह ॥१६॥ धन्यागु ज्या छ धका राजांमतील्वीका अपरोपकार्यायेगु हे धन्या ज्या सीका ॥१७॥ घाल परोपकार्थनी ज्या सु मयाम्ह अधाये नज्यु सुख रस धन्या व काम्ह ॥१८॥ धन दुर्थे मनृतर्से परोपका यीये माज्यमानि धनी धका वैत छका धाये ॥१६॥ ध्ये मित तया राजां दुःखीते त सुंका अदुकृटि नं धन हया विया छ्विय सुंका ॥२०॥ धन फुना वन राजां हुःखीते त सुंका जि दुःख मन्यु स्वीतं वरु चन्न द्यां हे लालां ॥२१॥ दुःखिसया च्यन राजां सुंका जाहाने त जि जाहान्त नं द्यांहे लात मधा छुं हे वैत ॥२२॥ धन्य धाये राजायात धन्य जहान वैपि असु दे अथे सह याना जाहान्दुःख स्वैपि ॥२३॥ पीन्यान्हृत द्यांहे लात निराहार ज्वीका अपीगुन्हुखुनु सुनां हल ने गु जीका ॥२४॥

# श्री दोहा 🕾

तः धंगु धर्म मेगु मरु: परोपकार समान् थकािं धागु मानेः जुया: च्यनीिषं धन्य जहान्॥ २०२॥

# की श्री हरि भजन कि

घ्यो खिर्जल मनभोग ह्या , बिल धुनानं वया ॥ श्री हिर्र ॥ रंतिदेव व जाहान फुकं , लें ताल नें गु स्वया ॥ १ ॥ पीच्यान्हु निराहार च्वना , पित्याना च्वंपिं अति ॥ श्री हिर्र ॥ नें गु खना अति हुर्ष जुल , अभि फुकंस्या मती ॥ २ ॥ जाहान दक्व भुना च्वना , नयेगु फुकं ह्या ॥ श्री हिर्र ॥ नयेत ठिक यात फुकंसिन , ह्यतिं ह्यतिं भाग तथा ॥ ३ ॥ वल अले हे ब्राम्हण् छम्ह , नयेगु आहा तथा ॥ श्री हिर्र ॥ नयेमतेनि धाल राजाँ सुनां , ब्राम्हण् वोगु स्वया ॥ श्री हिर्र ॥ नयेमतेनि धाल राजाँ सुनां , ब्राम्हण् वोगु स्वया ॥ १ ॥ СС-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by Gangotri

तोता विल भाग् फुर्कासनं , खुसी अति हेँ जुया ।। श्री हरि ॥ थकालिया वँ न्येंपि थुलि, दयी जाहान सुया नकल राजां ब्राम्हण्यात , अमिगु भाग हया॥ श्री हरि॥ खुसि जुया अपिं फुकं अति , ब्राम्हणं नःगु स्वया नये धुनालि ब्राह्मण् दन , हानं छह्म शूद्र वया ॥ श्री हि ॥ पित्याना राजा व्याकुल जुल , नें माल घाल ख्वया राजां नका दिल बयातनं , नयेगु भाग हया ॥ श्री हिर॥ संतोष जुया वो दना वन , हिला व धका तया ॥ = ॥ शूद्र छहा वल मेहा हानं, खिचात नाप ब्वना॥ श्रो हरि॥ धाल पित्याना सीन जिपिं, राजाया न्ह्योने च्वना वैह्म ख़िचाँ:त वयात नं , नकोदिल करूणातया ॥ श्री हरि ॥ नल अमिसं नेगु फुकं, खुसिजुल राजां खया ॥ १०॥ बाकि ने गु छुं मंत अन, वन व द्को फुना॥ श्री हरि॥ जल्जूसां इना त्वने धका, आशां च्वन व मुना ॥ ११॥ हानं उथाँः क्यहे लाका अन , छह्म चाण्डाल वया ॥ श्री हि ॥ जल त्वंका जि सोन धका, हाला च्वन व ख्वया ॥ १२॥

श्री दोहा 🕾

तःधंगु ज्याखेँ न्ह्याम्हसितं : वयी आपत व छल ॥ फुसा याये सह लिपा : वयी उकीया फल ॥ २०३ ॥

### 🛊 श्री भजन 🖈

धाल राजां जाहाने त भीसँ त्वने म्वाल 💥 भीषि सीसां थिस वयातिन त्वंकेमाल ॥ १॥ परोपकार धायान हे धर्मया हाँ सोकि 💥 ईश्वर्ष्ट्रुसिज्या झीत धर्म दैगु थ्वीकि॥ २॥

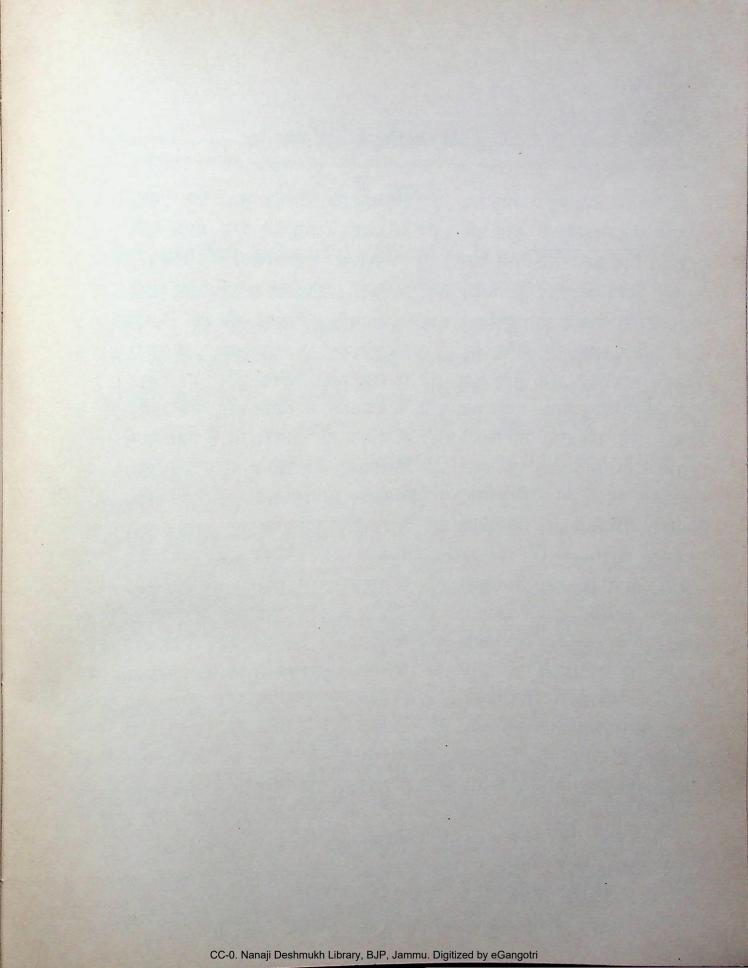

खुसि जुल जाहान्फुकं नेना राजां थागु अ धाल त्वंकादिसँ वैत जल प्रमु मागु॥ ३॥ धन्य उसा जाहान् वया गुलि धर्म स्युपि 💥 थका। लनं धायु नेना प्राण पाय फुर्षि।। ४॥ त्वंका बिल जल राजां प्राण पाना थःगु 🗯 परोपकारी जिया राजां घन्य द्या तःगु ॥ ५॥ त्रम्हा विष्णु सदा शिवं थ्वया धर्म सोसों 🗯 वर्फ्व राजाधायादिल खुसि जुया बोवों ॥ ६ ॥ वितियाना धाल राजां प्रभुवर्जि काय 💥 थमंन्ह्याथे दु:खस्यूमां परीपका र्याये ॥ ७ ॥ मयो जित सुख स्वर्ग मुक्ति पद व्यूसां Жपरोपकार्याना च्वने न्ह्याथे दुःख स्युसां ॥ = ॥ वसा विष्णु भिव झन खुशि जुया हानं 💥 राजा जाहाने तिवल मुक्ति वर दान ॥ १ ॥ थकालिनं न्ह्यागु धासां माने जुया काये 💥 थकालिया सत्यवचन मागु पाले याये ॥१०॥ थम्हं माने याये माम्ह सिनं न्हचांथे धासां 💥 माने मज्बीमत्यो सर्वा नहा गु अहाँ यासां ॥११॥ पाप लागि सितिं झीत मते जिहि याये 💥 धायान्यु न्वायात संत्रो ब्वर्षे छत धाये ॥१२॥ शोक याना दिये मते जिगु विति ब्वानं 💥 भींपिदं लिच्बने तिनि वया ल्याहाँ हानं ॥१३॥ ब्यहिथें जिं खना छंत विनित्याना धाये 💥 हेका तैति ब्वायातछं मते अथाङ गुहयो जाहान दक्तो ख्वलथ्वखँनै :नै : 🂥 धाल मंत्रि गथे वने खालि रथ केके ॥१५॥ रंति देवया खँ नेना लिस फुना वंका 💥 क्वलुनाव च्यन मिखाँ: ख्वबि तया दंका ॥१६॥ लदमणं छं व्यख धाल भतिकड़ा ज्वीका 💥 धाल ध्यख धैन्यु मंत्र ब्वायात छं ध्वीकाः ॥१७॥ थ्वखं ने ना प्रमुं धाल में ज्यू क्रोध याये Ж मिन्त्र यात धाल प्रमुं मते थ्व खेँ धाये ॥१८॥ धाय मखु घका मन्त्रि दिल जपय याका Ж घाल प्रमु तये मज्यू मांग्वाःत तं चाँ का ॥१६॥ हानं विन्तियात मन्त्रिं राजां धाया हः गु 💥 सीताछह्म उपूसा लित हित धाया तः गु॥२०॥ गथे विन सीता बने गनं हे भवंक्ष 💥 थः छें वंसां थन चोंसां सुख ितया चोंक्षा ।२१॥ ध्यखँ नेना सीता यात रघु नाथं घाल 💥 म्वाल छछे वना व्यापि वुझे याय मांव्या विचायाना चौँछ दुःख सिय मासां Ж सहयाना चौँछन्ह्यांम्ह सिनं न्ह्याथे धासां ॥२३॥

### ऋ दोहा ऋ

पतिया सेवा विना ग्वलेँ ; च्वनि सतीया मन्॥ भात तोती मखु पतित्रतां ; दुःख जुयीबले भन्॥ २०४॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

### \* हरि भजन

सीतां धाया दिल बिन्ति याना , छाँ: प्रभुं हुँ जितः धायादिया । हरि ॥ जि छम्ह नापं ब्वना यनां गुञी , मालि छि ब्वीगुलि दु:ख सिया ॥ १ ॥ सूर्ययात तेजं तोति गथे हानं , जल तोता न्या प्रभु गन वनी ॥ हरि ॥ छितः तोता प्रभु धैर्यं जुया थों, गथे जियु थ्व प्राण चनी ॥ २॥ प्रभुयात थुलि धाया हानं अले . घाल सुमन्त्रेत ग्वया दिया ॥ हरि ॥ र्पात तोता सती गथे च्वनीय, मर्म थुकि गथे छि मसिया ॥ ३॥ जनक थुजाम्ह जि बौ गुम्ह व , सारा सुख यागु अधिपति ॥ हरि ॥ रघुनाथ तोता जि अन च्वंसानं , ज्वीमखु छूं जितः सुख मति ॥ ४॥ द्शारथ थुजाम्ह ससबौ जिम्ह व , गुम्ह ईन्द्रं माने याम्ह छका ॥ हरि ॥ प्रभु तोता जि अन चेाँसां धाई, मखु जिगु मितं सुख धका ॥ ५॥ मरु बनवास्या कष्ट जितः छुं, प्रभु नोपं खुशि जुया वने ॥ हरि॥ जिंगु निस्तीं धन्दा काये मते छुं, खुशि जुया प्रभु स्वयो च्वने ॥ ६॥ धाया बिया दिसँ फुकसितं मते , मते जिग्र धन्दा काया दिये ॥ हरि ॥ थकालि फुकसितं प्रणाम् जिग्र , वना माल छि धाया विये ॥ ७॥ सुमन्त्र द्याकुल जुल अति अन , सीतानं धाया चूग्र न्येना ॥ हरि॥ बिन्तियात प्रभं कृपा तया दिसँ , दिसँ जितः गुञी व्वना यना ॥ ८॥ मन्त्रियात प्रभुंधाया दिल हानं , अनेक धर्मया मर्म केना ॥ हरि ॥ म्वाल लिहाँ हुँ छ धाल प्रभुनं , मिन्ति जियु छं वचन न्येना ॥ ६॥ रामया वचन नहि थाये मफु , बल्ल सुमन्त्र व माने जुया ॥ हरि ॥ ्रप्रभुअनियाना विदाफ्वना अलेँः , मन्त्रि रथेँ च्वन ख्विब हुया ॥ १० ॥



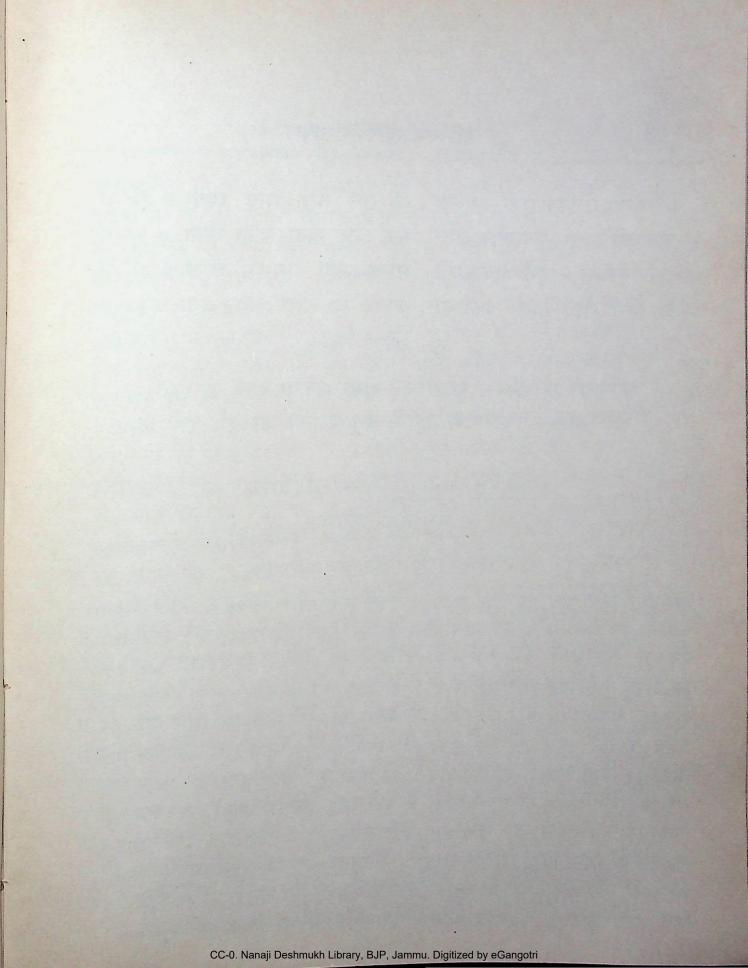

तितिन्हुया ख्वल फुक सल अन , श्री राम तोते मागु स्वयो ॥ हिरि ॥ स्वयाचो पि अन्फुकं खोल अति , सल खोगु खना कंह्ना चाया ॥ ११ ॥ बलं सलत बुभे यानाली , मन्त्रि लिहाँ वन रथेँ च्वना ॥ हिरि ॥ श्री राम तोते माल धका वो ; ख्वख्वं लि सोंसों च्वन वना ॥ १०॥

### 🔅 दोहा 🌞

करणा सिन्धु पुरेयाना विम्ह भक्तया आश् ॥ भक्त बत्सल धको नाम उर्कि वंगु जुया व प्रकाश् ॥ २०५॥

> भी रघु नाथयागु माभिं तुति सिका प्रभु नाप खंह्वागु

#### श्री भजन 🕾

थुखे डुंगा काँ:के ब्छत प्रभु पारि झाँ:त 🕁 हुं झा ज्वना मव मािक वल व खँ व्हाँ:त ॥ १ ॥ छुंपाँ:माल घाल मािक विंत याना वोवों छे मुसुमुसु हिला हिला प्रभु यात सोसों ॥ २ ॥ प्रभु धाया दिल जिपि विया पारि ये का छे छंगु दस्तुर गुलि माल घा छं जितः न्येंका ॥ ३ ॥ विसः विल मािक प्रभु ध्व खँ गथे याँ:गु छे खँ छुं मिक्का जिं गथे पारि यंक्य धाँ:गु ॥ ४ ॥ विसे जक झाझला छि मस्यु जिला छुं हे छे छि थुजाझ ग्याये माझ मरु धाया सुहे ॥ ५ ॥ घायि कपिटतेँ धन तिय पक मुंका छे काये तुंहे छिगु नाम खुया यनि सुंका ॥ ६ ॥ मांहे अथि जागु छिगु छि ज्वी गथिंजाझ छे सुदै सनसारे छितः खना ग्याये म्वाम्ह ॥ ७ ॥ नवा काम्ह लािक थन मांव्वायात ख्वेका छे नवा जिगु पुलांगु व आज्ञा बीत ख्वेका ॥ ६ ॥ विसाद्म्ह मिमा किजा नापं ब्वना झागु छे दुस्तिम्ह जि ज्या छितः खना ग्याय मागु ॥ ६ ॥ घायि ग्वलें मदैम्ह छि बंम्हा छिवं मासां छे खुसिजुसा झायिम्ह छि न्ह्यार्थिजाथाँ:लासां ॥१०॥ अद्मुतम्ह ज्ञया छिगु अद्मुत चाला छे ग्वलें ज्वने म्वाम्ह छि न्ह्यार्थिजाथाँ:लासां ॥१०॥ क्रिसा ताते ममुम्ह छि मल्हिं हुं गाँ:नं छ सुनानं हे मजुम्ह छि पर्थिमाम्ह ने ॥१०॥ तिसा ताते ममुम्ह छि मल्हिं हुं गाँ:नं छ सुनानं हे मजुम्ह छि पर्थिमाम्ह ने ॥१०॥ १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०० । १०

छितः म्हसिका जिंगथे पारि यंके फैला 🕸 छित पारि व्छया जितः थन सुख दैला ॥१३॥ तंचाया छि दिये मते खःगु सँ जिधाया 🕸 धायि दुखियात छिहे ज्वोम्ह माया कया ॥१४॥ उयुसा प्रभुं जि दुःखित मते ध्वखँ ह्राये 坐 दृखितयात फन दुःखि मते प्रभुं याये ॥१५॥ नया च्वना थ्वहे डुंगा यागु भरं खालि 坐 डुंगा छगः मंत धासा फ्वना नये मालि ॥१६॥ ल्वहँयात न्ह्या प्रभुं मन् याये फुगु 🕸 जिं स्यु प्रभुयागु तुति मुक्ति वोति दुगु ॥१७॥ छागु लोहँ न्ह्या प्रभुं विन मन् याना 坐 सिँव गुथे मन् मन्त्री जिला प्रभुग्याना ॥१=॥ हुंगा यागु भरं च्यना जाहानपाले याना 坐 मते मन् याये हुंगा प्रभुं करं ख्याना ॥१६॥ सिय वरु बानं के का लद्मणं जिस्यासा अ छितः पारि व्छये धेगु मरु जिके आशा ॥२०॥ सन्सारया समुद्र छि पार याना बीम्ह 坐 थीं छि जित गङ्गा पार यांकि घाया दीम्ह ॥२१॥ मिसल जि प्रभु थ्व छु अद्भुत जूगु 坐 न जित थौं आशा प्रभुं पुरे याना द्यु ॥२२॥ अंतर्यामी रामं माझीया खँ सीका काया अधिवाल प्रभुं विस्तार्जितः याये मते धाया ॥२३॥ धाल मार्झि फसात्जुल प्रभुं थये धाई 🕸 मफु धासा राजां जित यंका सजाँयाई ॥२४॥ सापाका च्छेँ मज्यूम्ह छि धका च्वना जिला 坐 पारि यंकि धाया दिल कर याना छिला ॥२५॥ पार याना विये प्रभु मलु ज्याला कांये 坐 छिनं माझि जिनं मािक गथे ज्याला धाये।।२६॥ सन्सार समुद्रं प्रभु तरे याना ब्छैम्ह 🕸 जिनं गङ्गा तरे याका ज्याला काया नैम्ह ॥२७॥ नौ याके सो नौनं प्रभु मखु ज्याला काई अ सँनं खाका बिई अर्थे म्वाल झासँ घाई ॥२८॥ तर जिला लामि भति छता द्विके धांये 🕸 वहे छता प्वने बरु मखु ज्यालाकाये ॥२१॥ सफा याना सीके फको छिगु तुति खेँत अर्छ छको नि छेँवना न्वना इये जाहान् तेँत ॥३०॥ जल भित त्वने प्रभु छिगु तुर्ति यागु अधि धुलि प्वने छिके प्रभु ज्याला काये मागु ॥३१॥ खुसि जुया धाल प्रभुं माझिया खँ न्यन्यं अ िह्वल प्रभु लहमएसीता सोया माझि क्यक्यं ॥३२॥ धाया दिल रघु नाथं मािक्यात सोसों अ सिका च्यु छं जिगु तुति नाहान न्यना हहं।।३३॥ खुसि जुया वना माझि न्यना प्रभुं धांगु अ जाहान न्वना हया न्ह्योने च्वन प्रभुयागु ॥३४॥ न्ध्र दोहा 😤

> उद्योग यासा न्ह्यागुहे नं ; पुरे जुया विन आश् ॥ खैलाधका खलें तोतेमज्यू ; याये मनं विश्वास् ॥ २०६॥

# ★ श्री हरि भजन ★

धाया दिं अीरामं हिला . लक्ष्मण सोता स्वया ॥ अं हिर ॥ काल आशा थों पूर्ण याना , मािक जुया थ्व वया ॥ १ ॥ स्यूला छिमसं मामि यात , न्यो जि छिमित कने ॥ श्री इरि॥ बियजुल जिं आशा थ्वया, पुरे याना व मने ॥ २॥ ह्यापा च्वन थ्व कविल्या जुया , क्षीर समुद्रे च्वना ॥ श्री हरि ॥ आशां चनो थ्व जीग्र सदां , तुति ज्वनेग्र वया ॥ ३॥ ॥ श्री हरि ॥ लक्ष्मीं तुति जितं तीकाच्वनी , शेष शैय्या जी चना धाई थ्वं थःग्र भाग्य यात , जीग्र तुतीत क्यना ग्वलें दई हुँ तुती छको , आनन्द याना ज्वने ॥ भी हरि॥ शेष व लक्ष्मो खुना ग्याना , गथे यानां जि वने ॥ ५॥ सदां मित थथे तथा च्वनी , जिग्र तुतो तीत स्वया ॥ श्री हरि॥ छन्दु लाला काया थिये तेन , आतेँ याना थ्व वया ॥ ६॥ शेषं तमं फुंकार याना , थ्वयात ख्याना ळ्वया ॥ श्री हरि ॥ निराश जुया भित लिहाँ बना , लिफ: स्वत थ्वं ख्वया ॥ ७॥ हानं छन्द्र थिये धका वल , मती वं धेर्य तया ॥ श्री हिर ॥ हुट याना छ्वत मूर्व धका , लक्ष्मी थ्व वोगु स्वया ॥ ८॥ कावल्या निराशं छिहाँवन , ख्वल जितः हे स्वया ॥ श्री हरि॥ थ्वहे आशां सिनावना च्वन , माभि जुया थ्व वया जिह्म भक्त थ्व हापां निसें , विये थ्वः याते गति ॥ श्री हिर ॥ थुला थव यागु स्तुति थन, धन्य ध्व यागु मति ॥ १०॥

#### अ दोहा \*

ईश्वर भक्त यायि सुनां, तया मनं विश्वास्॥ सुनां गुगु फ्वनि वैत उगु , पुरे जुया वनी आश् ॥ २०७ ॥ 😭 श्री भजन

आरि चाँना तुया हल माझि गङ्गाँ वोवों \* खुशि जुल माभी प्रभु यागु तुति जोकों।। १।। थाल माभिं प्रभुगत मते हथाँ: चाये # भित विस्तारज्ञां धूघाः फुकं सका याये ॥ २॥ सिके प्रभु छिगु तुति ५क सफा यांना \* जिगु हुङ्गा मनृ हुई धका अति ग्याना ॥ ३॥ तुति भागि यात ह्वापां माभिष्युलि धाया \* पुतु विकां स्वत तुति ज्वना ह्वाना दया ॥ ४ ॥ सकसितं न्यंका मार्भि खुशि जुया धाल \* ज्वने धुन बल्ल तुति मेगु जितः म्बाल॥ ५॥ तोटक छन्दः **HSHSHSHS** 

गुलि शुद्ध पवित्रगु पालि अगु ; दत नाथ थिये गुलि भाग्य जिगु ॥ गुगु पालि तई मति शङ्करनं ; ऋषि, शेष, गरेश व देदरणं॥ १॥ तिय आश चराचर फूकसिनं ; इगु पालि थियेफत राम जिनं।। गुगु पालि सिला व प्रजापतिनं ; सिल भागीरथी श्विवया मतिनं :। २ ॥ च्चन शङ्करनं वो जटास तया ; गुलि यात स्थार व भूमी वया।। मेगु आजित मानिछु आश तये ; धुन दर्शन याय् उकीत पये ॥ ३॥ निगु जन्म निगू कुल धंन्यजुया ; धंन्य निमां व नि वो नि बुया ॥ करूणा रघुनाथ छिगू थ्व दया ; अनि याय् व पाछि सिरेन फया ॥ ४ ॥ ्रभ श्री भजन 🐯

तुतीत सिकल मार्कि मिक्तं ज्वना काया \* फुक तो दहे जुल माझियात धन्य धाया ॥ ६॥ पुष्प बृष्टि याना इया देवगण इाल \* धन्य भाग्य ध्वया गथीं जागु सोसो धाल ॥ ७॥ गुगु तुति त्रम्हां सीका गङ्गा सृष्टि यागु \* उगु तुति प्रेमं सीका सोसा माभिकाःगु। = ॥ त्वन मािक जल जाहा ने य इया त्वंका \* मािझयागु पितृ पुर्खा दक्क स्वर्ग वोंका ॥ ६॥ डुँङ्गाँः तल मास्ति भक्तिअले प्रभुषित येका \* गुह लहमण राम सीता यना डुगाँ थेंको ॥ १०॥ डुगांयंका च्वन माझीं फुक खुशि ज्वीका # गंड्रालभुथाहाँ वल प्रभु झागुसीको ॥ ११॥
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

प्रभुयाग् तित थीगु गङ्गायागु आका \* लभु वटे जुया वया ग्यात मेपि धासा । १२। गङ्गाजीनं आज्ञा यागु काया प्रभु सीका \* इड़ां तित पित हया बिल न ले थिका ॥१३॥ था छे अनी याना गङ्गा खुि जुल भारी \* गंगायात सोसों फुकं थेंकः वन पारी ॥१४॥ दना च्वन हिला प्रभु इङ्गां काहाँ झाया \* मािकं प्रभु अनि याना प्रवन विदा काया ॥१५। मािझत छु मच्यु धका मित तथा द्यू गु \* सीतां बुझे जुया थ्व खँ अङ्गु त्वया च्यूगु ॥१६। अनि याना मािकं धाल मखु ज्याला काये \* मुख्य मांगु काये धुन अङ्गु जितः छाये ॥१७॥ छत्ते याये मते अङ्गु केना मन स्यंका \* ज्यालो प्रवने छिगु भक्ति तये मने यंका ॥१०॥ धन्य धन्य थव्या भक्ति धका प्रभु घाया \* मिक्त वर बिल मािझयात खुि ताया ॥१६॥ धन्य भाग्यमानी धका सकसितं धाल \* प्रभुपि म्हसीका मािक उद्धार जुया काल ॥२०॥ प्रभुं स्नान पाट पूजा सन्ध्या याये धुंका \* खुिस जुया दिल अति गङ्गा जिगु दुःख सीको ॥२१॥ गङ्गायात धाल सीतां बिन्तियाना थ्वीकां \* खुिस जुया दिसँ गङ्गा जिगु दुःख सीको ॥२२॥ कुपा याना गङ्गामार्यी जितः दया तेयेनो \* मोत किजाभत नापं लिहाँ वये फें:मा ॥२३॥ खुिस जुल गङ्गा अति न्यना सीतां धागु \* खना नम्र जुया सीतां थःत बिन्तिः यागु ॥२४॥ खुिस जुल गङ्गा अति न्यना सीतां धागु \* खना नम्र जुया सीतां थःत विन्तिः यागु ॥२४॥ खुिस जुल गङ्गा सीतां थःत विन्तिः यागु ॥२४॥

# 🔅 दोहा 🌸

न्ह्याम्हं खुसी ज्वी तःधंपिसं : ह्वाःसा नम्न वचन् । न्ह्याह्मासित नं मज्यू अति : तःधं जुयेगु चलन् ॥ २०८॥ ॥ रघुनाथ प्रियागे : भाया प्रियागया वयान कंगु ॥

### की हरि भजन कि

गङ्गां धाया बाह्रि जुया हल, सीत।नं बिन्ति यागु खना ॥ हरि ॥ धन्य छिं बिन्तियाना जितः थों , इज्जत् तया बिल तीरे द्ना॥ १ ॥ हारि ॥ हारि ॥ छतः जिं ईश्वरी सीता , जगत्या मांह्म छि मालिक् धका ॥ हरि ॥ लायक् मजूसां बिन्तियाना भित , सुवा छित जिं विये छका ॥ २ ॥

फेँ माल हानं स्वम्हं लिहां भाय , अतल प्रभुपिनि कीर्ति तयो ॥ इरि ॥ च्वने प्रभुपिं इच्छा पुरेयाना , द्या फुकं सितं तयेफया ॥३॥ गङ्गानं धाया हःगु न्यना अन , सीता खुसि जुया दिल अति ॥ हरि ॥ विघ्न ला,पक्का जुयी मखुत , धका तयादिल सीतां मति ॥४॥ म्वाल लिहा हुँ धका प्रभुनं , बिदा सकसितं वियाछ्वया ॥ हरि ॥ विदा श्रीरामं व्यूगु खना गुहं , व्याकुल्जुया प्रभुयात स्वया ॥५॥ धाल गुहं अले विन्तियाना जित , धायेमते प्रभु तोता छ्वये ॥ हरि ॥ स्वन्हु प्यन्हु छित्र नाप स्वनाजिं, जङ्गलया लँ केना छि तःवये ॥६॥ न्यगु प्यंगु म्वीँ हिनि हिलाक्यने , राजि जुइ प्रभु गुथाँः च्वने ॥ हरि ॥ बन्दोबस्त भतियाना उथाँजि , वने मासा अले लिहावने ॥७॥ प्रेमयागु बचन् न्यना गुह्यागु , श्रीरामं मंजुर यानादिया ॥ हरि ॥ लिहा हुं धाया विदा वियादिल, प्रभुं मेपित छ्वयाविया ॥=॥ भागीरथी शिव गणेश मतिनं , अनियाना प्रभु श्रीरामनं ॥ हरि ॥ सीता व लक्ष्मण गुह नापंत्रभु , खुसि जुया भाल गुईं अनं ॥६॥ उखुन्हू सिमाक्वेबासं दिया अन , लक्ष्मण गुहं ठिकयाना वियो ॥ हरि ॥ चिछ च्वना सुथाँद्ना प्रभुनं , मागु सन्ध्यास्नान् यानादिया ॥१०॥ अनं भायाली थ्यनाप्रियागें , याना प्रभुनं स्नान हनं ॥ हिर ॥ खुशिजुयो अलें कनाहल प्रभुं , व तीर्थयागु वयाननं ॥११॥

# वा दोहा वा

तीर्थ बरोबर, मेगुमरू, ज्वीगु पवित्र शरीर तीर्थया स्नांनं छुटेजुयी 'जन्ममर्णया पीर ॥ २०६॥





# क्का भजन क्का

तीर्थ राज प्रयाग धन्य धंका प्रभु घाया 🛡 प्रयागया बयान्कनाहल खुसिताया ॥१॥ तीर्थराज् धार्थे मंत्री सत्ये श्रद्धा धैम्ह रानी ● माधवनारायण चेत्र धार्थे भाग्यमानी ॥२॥ धर्म अर्थ काम मोक्ष भगड़ार्गु म्हस्यागु 🍽 तीर्थ चेांम्ह चेत्र तें:त कील्लायाना मागु ॥३॥ क्षत्र तें:त पापं मखु थिय फौगु 🗨 पवीत्रगु देश वया मुखुक् याना तैगु ॥४॥ तीर्थराज्या फौजमेग फुकंतीर्थ धाको 🛡 पाननोश याना फल विया चोपिंमाको।।५।। सिया सिंघासन त्रिवेणो व धागु 🐿 कुयाचोम्ह कुसाअक्षे बट सिमायागु।।६॥ यानालमु गङ्गा जमुनाय 😵 सेवक वया धर्मातमा चौंपि धर्मधाया ॥७॥ चमपं खा बेद व पुरान दको बया स्तुति यापिं कि तीर्थ सेवायापिं मनु भुक्तिमुक्ति कापि ॥=॥ स्नान यायेवले गुम्हसिनं प्रयाग धायी 🎔 वं यानाव तको पाप न्हिन्हि नाश यायी॥ह॥ दको पाप नास यायीम्ह तीर्थराज धाये 🛡 सुनां फयी बयान् तीर्थराज यागु याये।।१०।। सीता लद्मण गुहयात द्युगुप्रभुं धाया 👁 न्यना तीर्थ अनीयाना झाल खुसी ताया॥११॥ किंवा गुजी स्वया प्रभु खुसी ताया • भरद्वाज मुनीयागु जुटी थेंक काया ॥१२॥ भरद्वाज यात अनीयांना मागु 👽 इति मितिकन मुनि खना प्रभु झागु।।१३॥ त्यादिल मुनि प्रभु थना काया 🗨 सुवाविल घेंपुना जि धन्य भाग्य घाया ॥१४॥ च्चिविवल भरद्राज्या हर्षयागु धारा ● धाल पूर्णजुल प्रभु तप जिगु सारा ॥१५। इशासने तया प्रभु पूजायात खेका ● भरतद्वाजं स्तुतियात हर्ष खेवि वेका ॥१६॥

# श्री दोहा अ

हे नाथ सुरेश्वर प्रभु हि। अभिक्तं छि ज्वीम्ह प्रकाश कोटि नमस्काछित जिग्र अ दुस्व छि यायिम्ह नाश ॥२१०॥ हे करुणामय प्रभु हिर अ यायिम्ह भक्त उद्धार कोटि नमस्काछितः जिग्र अ छ्वैम्ह छि भवन पार ॥२११॥ हे विश्वव्यापि प्रभुहिर अ तैम्ह भूमी छि धरम कोटि नमस्काछितः जिग्र अ कायिम्ह अनेक जनम ॥२१२॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### हे पुर्ण ब्रम्ह प्रमुहिर & देकिम्ह छि सन्सार कोति नमस्कार्छित जिग्र & यायिम्ह पाप संहार ॥२१३॥

इन्द्र वजाञ्चन्दः; ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ

हेराम आशा छिगु मात्र काथा। ग्याना च्वना दुःख खना थ्व मायाः॥
हेराम छि आ जत भक्तधाया। नाल प्रस्ते ते शरणे दुकाया॥ १॥
हेराम भूभार प्रये छि माम्ह। लीला केनेयात गुजी छि झाम्ह॥
योगिम्रुनि ध्यानसदाछि याम्ह। त्रम्हा शिव हे जगदीश धाम्ह॥ २॥
हेराम भूमी प्रम्र धर्म तैम्ह। लोभादि माया गुवले मदैम्हः॥
थे चोम्ह धाँनंछि सुनां मफ्तेम्ह। भक्तिजक दर्शन याय दैम्ह॥ ३॥
हेरामयायेम्तुति गे छिसीका। सैगे जि छिहे करुणाः मबीकाः॥
यानाअनीजिं छिगुनामकाये। प्रेमं पवने आं सुसिज छि धायेः॥ ४॥
हेनाथ च्वनाजिं छिगुनामकाये। सन्सारी माया दुम्बनं जि ग्याना॥
हेनाथ च्वनाजिं छिगुनामकाया। सपुणं तोमा छित नाथ धाया॥ ५॥
याछि जिरक्षा भव दुष्टि सिका। तंकाविया व्याधित फे नप्बीका॥
हेनाथ प्रमुजिं बरदान धाये। आनन्दयाना छिगु भक्तियाये॥ ६॥

# ★ श्री भजन ★

थुली स्तुतीयाना लिपा भलाकुसल्ने का । अतिमानेयांत प्रभुपित दुनेयंका ॥ १७ ॥ फलमुल हया मुनि अति भक्तियाना । भोजनयाकादिल फलम्ललवल्हाना ॥ १८ ॥ भरद्वाज खना प्रभु अति खुसिताया । मुनियागु मनोरथ विल पूर्णधाया ॥ १८ ॥ सकिसनं सिल अन प्रभु भाल धाया । मुंवल विष्कृमुनि दको हपंताया ॥ २० ॥ खुसि च्यनादिल प्रभु व ऋषिमुनिमुंका । देनादिल भरद्वाजनाप खल्हाँ धुंका ॥ २१ ॥ खुसि च्यनादिल प्रभु व ऋषिमुनिमुंका । देनादिल भरद्वाजनाप खल्हाँ धुंका ॥ २१ ॥

चिछ अन्चना प्रभु सुथेँ दनाकाया । प्रयागे म्नान्सन्ध्यायानाझालहर्पताया ॥ २२॥ भरद्वाज मुन्याके विदाक्षना धाल । कल्याणज्जीत मुनिजिपि गुरंबँ बनेमाल ॥ २३॥

### 💠 दोहा 💠

धाल शङ्करं श्री रामया 💪 चधं जुयगुहेचाल तधं ज्वीपिं न्ह्याह्मितं 🌽 यायिम्हदुःखहवाल ॥ २१४ ॥

# श्री हरि भजन 🕾

भरद्दाजमुनि न्हील अति १ श्रोरामं धागु न्यना ॥ श्री हिर ॥ धाल गुखेिजं छ्वयेप्रभु १ हेराम छितलँक्यना ॥ १ ॥ सृष्टियायिम्ह मायागुम्ह १ सन्सार्चरा चरनं ॥ श्री हिर ॥ उजाम्हसेंसो जिके नेना १ धागु वने जि गनं ॥ २ ॥ धन्य छिलीला अपाछित १ पासाछ्वये लँक्यना ॥ श्रो हिर ॥ सामान्यिपमनं धाँथेजित १ धांयादिल छिन्यना ॥ ३ ॥ वम्हचारी त सःता प्यन्ह १ श्रीरामनापं छ्वया ॥ श्री हिर ॥ धाल मुनिनं तयाथकी १ गुँ यागु लँतस्वया ॥ १ ॥ भरद्दाजयाके विदाकाया १ माल १ भु अननं ॥ श्री हिर ॥ गुंयालँस्वावंन्हिलान्हिला १ गुंवी श्री सम हनं ॥ १ ॥ खगु यांमया पिन्य थेना १ काल आराम श्रया ॥ श्री हिर ॥ वम्हचारी प्यम्ह सित १ वित छितह छ्वया ॥ ६ ॥ वम्हचिदाकृत्वनालिद्दाक्रम्

गांयापिने मनुयक्ववया ७ च्वन श्री राम स्वयो ॥ ७ ॥
गनगनगांया पिन्यथेनी ७ दिना प्रभुपिं च्वनो ॥ श्री हिर ॥
लस्कर्तमुंविप्देत्अति ७ खुसि जुयाहे वनी ॥ ८ ॥
मोह जुयावस्वस्वं फुकं ७ श्रीराम सीता खना ॥ श्री हिर ॥
जनमसाफल्ययानावनी ७ अमीवया नकना ॥ ६ ॥
थथेयानाश्रभुभायाच्वन ७ सकसित सुःखविया ॥ श्री हिर ॥
वालतपस्वी वलछम्ह ७ श्रीराम भागुसिया ॥१०॥
भक्तिअ त परिपूर्णजुया ७ चोंम्ह व तेजद्या ॥ श्री हिर ॥
तुलसीमालांदुम्हकक्वी ७ वैरागी भेषवया ॥११॥
हषैयांख्विव सिखाँतया ७ वोम्ह जन्मालाज्वना ॥ श्री हिर ॥
प्रभुअनीयात यानंनिसं ७ बेंसन्तु गोतुवना ॥१२॥

#### व्याहा आ

प्रेमतयामनं याफुयिसुनां & श्रीरामयाग्र ध्यान् जन्ममरणया दुःखफुना & जुयी कोटि कल्याण ॥ ११५॥

# 🎇 श्री भजन 🎇

अति माया तया प्रभुं दिल थनाकाया 🚭 खुसि जुल घन्य वाल तपस्वी छ धाया ॥१॥ मणितंम्ह नागयात हानं मनि लुथें 😂 अति दुखि कंगालित मति घन थुथें । २॥ तपस्वीनं हर्षयात प्रभु नापलाना 🥩 प्रभुयात स्तुतियात लाहा विन्ति याना ॥३॥

सुसुखी छन्द ॥॥ऽ॥ऽ॥ऽ

जयजय राम छि धन्यद्या । प्रभु गुजिझागु द्या ध्वतयाः ॥ मरु छिगु गम्य शदाशिवया । सुरनर शेष व नौरदया ॥ १ ॥ छिगु व द्या-०थुक्ति धारिक सुनक्षित्र मुक्कि मुक्कि मुक्कि सुनों ॥

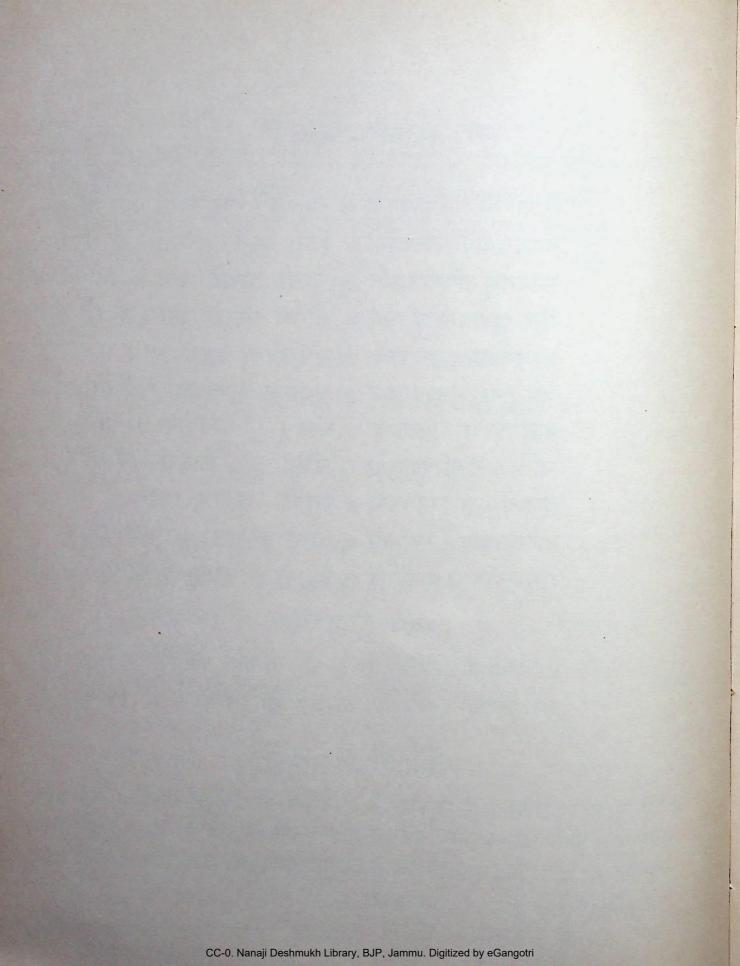

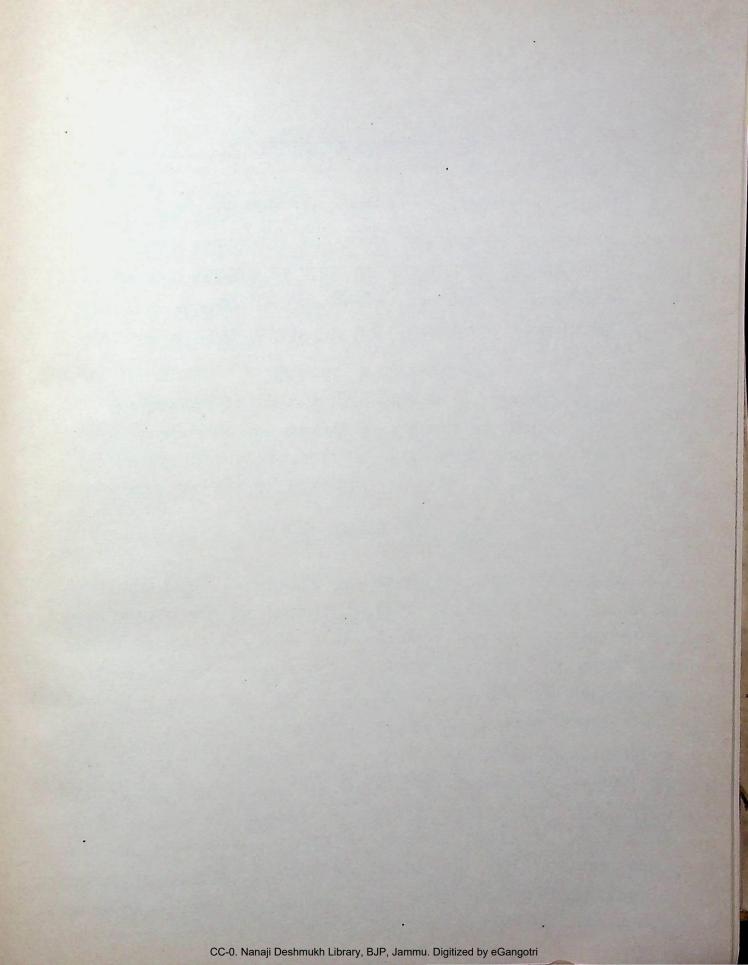

भवभय हारि व धायगु नां। तिनि मितवैगु अज्ञान फुना ॥ २ ॥ अज्ञ अवि नाशि व नाम सुया। दरशन बीम्ह छि राम जुया ॥ ऋषि सुनितेँत छिवैम्ह लुया। छिगु करणां बल बुद्धि बुया ॥ ३ ॥ धुन छिखने फुत पाप हनं। जुयि जुल मोक्ष जि बंशतनं ॥ जनम जिआ जुयमालिगनं। छिगु तुर्ति योयअनी जि मनं ॥ ४ ॥

उद्धार्षिणी छन्द ऽऽ।ऽ॥।ऽ॥ ऽ।।ऽऽ

हेविश्वया अधपती प्रसुहे छि राम ; न्हिन्हिं सहस्र छिगु पौलि जिगूप्रणाम ॥ हेभक्त बत्सलहरी प्रसु मोक्ष्य धाम ; न्हिन्हिं सहस्र छिगुपालि जिगूप्रणाम ॥१॥ हेदीनबन्धु भगवाण अनंन्त नाम ; न्हिन्हिं सहस्र छिगुपालि जिगूप्रणाम ॥ हेत्रह्म पुर्ण हिर हेप्रसु भक्त धाम : न्हिन्हिं सहस्र छिगुपालि जिगूप्रणाम । २॥

# 🎇 श्री भजन 🎇

सिल ब्बना पृथु अनि याना वना हान के सीता अनीयात यान को छुका कपान ।।१॥ अनंदना वया लिपा लहमण अनियाना कुरिस जुयाच्वन पृथु पित नापलाना ।।२॥ तपस्वीत अनीयात गुह दना वोवो प्रेमयात तपस्वीन भक्त गुह जोजो ।।३॥ तपस्वी म्हमम्यु सुनां फुकं ताजुप चाल वालमीकी वा हनुमान गुम्हसिन धाल ।।४॥ गुम्हसिन धालज्वीथ्व भक्त तुलभीदास सीकेमफु थुम्ह धया मजु व प्काश ।।४॥ स्वेत वयाचोपि अन यक्त्रमनु वोवों तोल्हे जुयाच्वन पुक्त प्रथुयात सोसों ।।६॥ हालांच्वन मिम्तमुना सुया थिप काँपि सन्सारे थमी मां व्वा मायामरु घाँपि ।।६॥ गथे छ्वयाहल गुजी थुजापित तोता ध्रमी मां व्वा जुयाच्वन घार्थे कर्मखोटा ।।८॥ द्वास्युपिसं धायी राजा दगरथया काँपि दाजिकजा न्यद्वाथिए राम लहमणा धाँपि ।।६॥ माज अधर्मी ज्या गुजी थिप वागु गुलीत सकनाच्यने थिम मां व्वा खोगु ॥११॥ स्वयाच्वपि सुना सुना च्वन थि हाहां प्रभु स्वय धाया मने व्रतिहर्ष यायां ।।१॥ विदाविया प्रभु जले गुह्यात धाल किहा हु छ गुह द्वीत दुःस्विसिय म्वाल ॥१२॥

सन्तीप जि ज्रयपुन छगु भक्ति सो सो अति दुःख सिल जिमिनिति नाप वोवो ॥१४॥ मते गुह जिगु बचन् नाहि धका धाये नापलाय तिनि छन्त मते धन्दा काये ॥१४॥ प्रश्निष प्रणाम याना विन्तियाना सोसों निहि धाय मछा गुह लिहावन खाखों ॥१६॥ गमसीता लदमण स्वम्हं अनं दना भाल विन्ति याना स्वस्न सिनं यम्रनाथ्य धाल ॥१७॥ सूर्यया सचाँ यम्रनाजी स्वसों स्वस्नझाया लें लेंचोंपि जोतिष पण्डीत्फुकं अद्भुतचाया॥१८॥ धाल फुकिसिनं प्रभुपिनत खना हाये निहि राजा ज्य मापि वल दुःख सिया छाये ॥१६॥ भुटा जललाका गये ज्योतिष शास्त्र धाया हि हालाच्वनज्योतीष्ट्यवमुना अद्भुतचाया ॥२०॥ ज्योतीष् दक्व मुनावना प्रभुपीत धाल हि हालाच्वनज्योतीष्ट्यवमुना अद्भुतचाया ॥२०॥ ज्योतीष् दक्व मुनावना प्रभुपीत धाल हि हालाच्वनज्योतीष्ट्यवमुना अद्भुतचाया ॥२०॥ मीसा जात व्वना गुनी त्यना गन भाये हि दिसँ जिपि वयागुँया लंत क्यना धाये ॥२२॥ प्रभुलिसे वया ज्योतिष् तसें थथे धाल हि फुकं सितं बुझेयाना छ्वया प्रभु झाल ॥२३॥ प्रभुलिसे वया ज्योतिष् तसें थथे धाल हि फुकं सितं बुझेयाना छ्वया प्रभु झाल ॥२३॥

#### # दोहा \*

याके बराबर माग्रुछग्र 🛭 ज्घोतषयात बिचार॥ शान्ति स्वस्तिनं जुयावनी 🗗 मिंभ जुईग्र लीं पार ॥२१६॥

# श्री हरि भजन् 😭

भोरामवनवास भायाच्वनअन • सारायात अतिसुख विया ॥ हिर ॥ ले ले मनुतफुकंवया च्वन अन • प्रभु थनंभाइ धकासिया ॥१॥ गलगल गामें पिने थेनी अले • प्रभुकायु फुकं सिनंन्यनी ॥ हिर ॥ दर्शन याके प्रभुयायु धका • मच्त बुढ़ा बुढि नांपंथनी ॥२॥ मोहजुयीफुक प्रभुस्वयास्वया • खुक्ति जुया च्विन फुक्रतीया ॥ हिर ॥ धाया जन्म भी सफलजुलथों • श्री राम थननं भायादिया ॥३॥ प्रभुंन्हुयाविया धायि फुकंसिनं • धन्य थ्वगाँया भाग्यधका ॥ हिर ॥ प्रभुंन्हुयाविया धायि फुकंसिनं • धन्यभाग्य थोगांयाधका ॥ श्री प्रभुंन्हुयाविया धायि फुकंसिनं • धन्यभाग्य थोगांयाधका ॥ १॥ प्रभुंन्हुयाविया धायि फुकंसिनं • धन्यभाग्य थोगांयाधका ॥ १॥



सिमाया क्वे प्रभुदिना दियेवं असीमा अतीखुसि जुयासनी ॥ हिर ॥ धन्यसिमाया भाग्यधका फुकं कल्पवृक्षते हाला च्वनो ॥५॥ भूमीखुसिजुिय प्रभुं न्हुयाअन अपंक्षि खुसिजुिय रामश्वया ॥ हिर ॥ धन्य भाग्यकी धाया च्विनगु अपूँ या पंक्षीत मुनावया ॥६॥ धुँकिसिबनयोजन्तुमुनागुलिं उचनी प्रभुया न्ह्योनेवना ॥ हिर ॥ वैरत्यया भाव मया खुनानं अमस्या वं वैत खुनां ज्वना ॥७॥ भायिष्रभुहानं खुसोछीनागनं अहर्षताया खुसी च्वनीअती ॥ हिर ॥ टत्तधंगु तीरथं वयान यायो अधन्य व खुसीया धक्का गती ॥६॥ हे पार्वती गुलि कना च्वनेजिं अखुसिज्वीगु गूजीयापिंस्वया॥ हिर ॥ कीट पतंग क्वोहँसारा फुकंहे अखूसीजुयाचोंगु व पर्वया ॥हा॥

## वै दोहा वि

खुसि मज्वीपिं सुदैमन ● स्वया श्री राम चरन्॥ बडे बडे वोयोगींजक ● ध्यान व याथि द्रशन्॥ २१७॥

## 🖈 श्री भजन 🛊

रघुनाथ न्हापा झायि लिपा लक्ष्मण ततं ; दथ्वी सीतां प्रभ्रपागु झायी पाली स्वसों ॥१॥ समं पला तःगु थासे सीतांयतः पाली ; पलातया झायि सीतां बीचे बीचे खाली ॥२॥ अथेहेतुं लदमणनं पाली स्वसों वंगु ; न्ह्याथाँहेनं मनुतसें वया स्वया चोंगु ॥३॥ थासे थासे प्रभ्रविसं च्वनी आरास्काया ; अथे भुना वयी मनु प्रभ्रस्वये घाया ॥४॥ मीस्तवनी सीतायाथाँ अति खुसितातां ; न्यनी थन छाय झाया कारण छ घायां ॥४॥ झायाला छिकवि थन जिपि दुखीमोका ; दर्शन् विया जिपि फुकं सितं उद्घान्नींका ॥६॥

जिमि गामें च्वना दिसँ मते भायधाये : धाल बुढा बुढी पिसं सीताया खँः नेने ; धाल फुक सिणं सोता सती धाये लोम्ह धाल गुम्ह सिनं सती यात सुध्य छाये पति सेवा यायगुथे मरु मेगु धर्म थथेहाला च्चचों प्रभुंअन इश्रा यायी धाया दील लक्ष्मणनं मनुतेँक न्योन्यों थ्य खँनेना फ़ुकसिनं अति दुःख ताल ; मिसातसे विन्तियाना सीतायात धाल फ़कसितं चित्तदुझे याना अनं झाया ; सीता थके जुलधका रघुनाथं सीका ; पाली च्यन लदमणनं ध्नुष् बाण कोया ;

नेंकादिसँ खुक छिगु महुतुयागु बोली ; कल थौं जिमित छिगु मिखायागु गोली ॥७॥ छिम्हसुथे अपिन्यम्ह दिसँ छक्क धाया ; खँखि ल्हानादिसँ जिपिं खना कंन्ह।चाया ॥=॥ त्यानुल जिब छिगु तुती गनंनिस्यें भागु ; विया दिसँ चिकं बुके सेवायाये मागु ॥६॥ विचायाना छिकपित माक्व सेवायाये।।१०॥ जिपिं फुकं मिलें : जुया तये माने याना ; माक्य विय छिकपित सकसिनं ल्हाना ॥११॥ थ्वख न्यना रामसीता मुसु मुसु न्ह्यू न्ह्यू ; थिम प्रेम स्वया सीतां च्वन लिस ब्युब्यूं ॥१२॥ उम्ह किजाभत थुम्ह भात राम धाम्ह ; बौया वचन पालेँ याना बनवास काम्ह ॥१३॥ गूञी काय मांगु कारण कन फुकं थ्वीका ; राम सीता लक्ष्मण वका फुकंसिनं सीका ॥१४॥ पति सेवा यागु विधि फुकं घाया सेसे ॥१४॥ धन्य पति सेवायाँ:त राज्य तोता वाम्ह ॥१६॥ फुकं धर्म तोता सतीं पति सेवा याये ॥१७॥ पति सेवा सतीयागु मुख्य धाय कर्म॥१८॥ ; लद्मणनं बुझेयाना वन्ये धका धायी॥१६॥ वन्य जिपि विदाविया भिंभिंगु लँ क्योक्यों ॥२०॥ ल्याहा झायबले थनं झासँ न्हैलाधाल ॥२१॥ माया मारे यायेमते धका फुकं हाल।।२२॥ गुजी स्वस्घं भाल प्रभे अति खुसि ताया ॥२३॥ बरसिमा क्वसं बासं च्वन ठिक ज्वीका ॥२४॥ कः दम्ल फलनया च्यन खुसिताया ॥२५॥

## क्क दोहा

यौगीतपस्वी अक्त च्वनी 🔊 कायाव यागु आश्रा भक्ते त दर्शण मालाबिये 💿 भागु उकिं बनवास् ॥ २१८॥

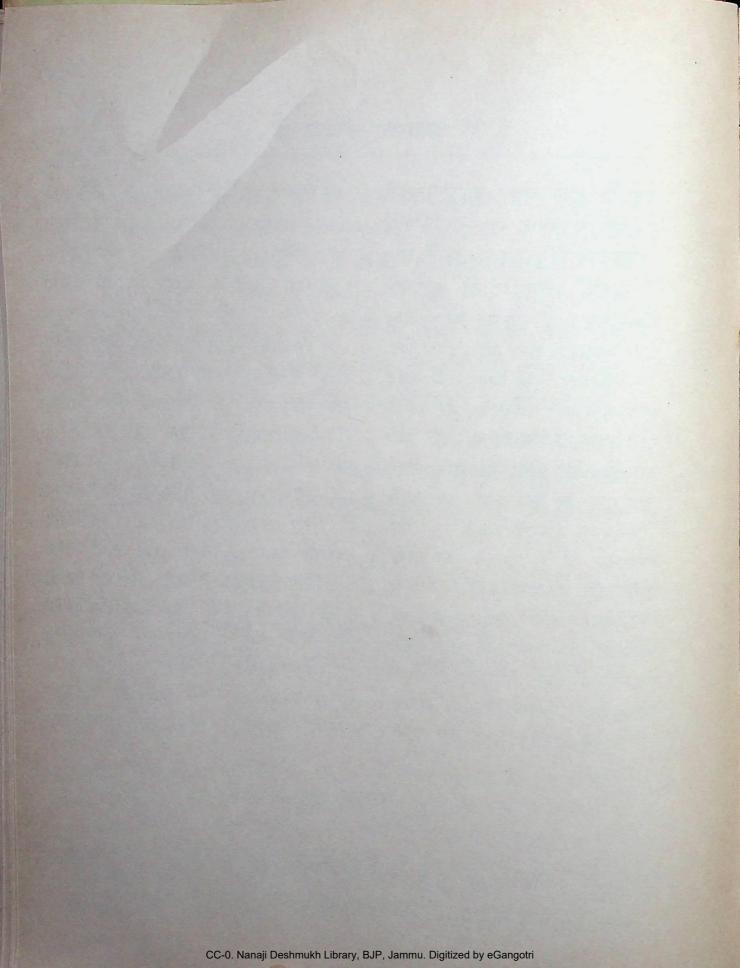

बालमीकी ऋषिया आश्रमेः रघुनाथ झायाड्यूगु

## 🞇 श्री हरि भजन 🞇

स्नान संध्या याना दिल 📎 कन्हेँ हापां ह्यद्ना ॥ श्री इरि ॥ कंह्ना चायादिलश्रीरामनं 🕸 सीता या दुःख खना ॥१॥ भाल सीता द्थ्वी तया 🕉 जङ्गल पाहाड स्वया ॥ श्री हरि॥ धाल प्रभुनं खुसि जुया 🕉 स्थान मनो हर्वया ॥२॥ गुली बांलास्व जङ्गल्थन 🕸 फल फुल यक्व सया ॥ श्री हिर ॥ गुली बांकागु पुखु हान 🕸 पले स्वां होगु द्या ॥३॥ पले स्वांउफ़ोस्वांहूयाच्वन 🕸 जात् जात् यागु गुथाँ ॥ श्री हिर ॥ जन्तमिलेँ जुयाच्चिनमर 🔌 सुयां बैर त्व थु थाँ ॥४॥ सीता छक्ष्मण यन प्रभूं 🗞 युँयोतमा स क्यना ॥ श्री हिर ॥ बाल्मीकीया आश्रमेँथेन 🕸 प्रभुं खँ कँ कं यना ॥५॥ **उँसोवल पिने थेंकाऋषि 🔌 प्रभुपिं** भाग्र सिया ॥ श्री हरि॥ अत्यन्तखुसि जुलऋषि 🕸 श्री राम भाया दिया ॥६॥ नापलातलँ वि चेँचा विं 🔌 श्री राम चन्द्र अन ॥ श्री हिर ॥ बोल्मोकीऋषिषातप्रभुं 🕲 प्रणाम योत मनं ॥७॥ आशीर्वादविलक्षिंअति अभी राम चन्द्र ख्या । श्री हरि । प्रभृपिंआश्रमें ब्वनायन 🕸 बाल्मीकी लँस्व वया ॥८॥ भोजनयाका दिलऋषिं अ भिंभिंगु फलमृल्ह्या ॥ श्री हिर ॥ भिंभिगुआसनहयाबिया 🕸 प्रभुपिनीत तया

बाल्मीकिमोह जुलअति अ श्री राम यात स्वयो ॥ श्री हि ॥ ईतीमितीकन ऋषिउथाँ अ हर्षया ख्यवि वया ॥१०॥

### 🚁 दोहा 🐰

रामायण द्यकल कथा 🔌 सुना तया तन मन् ॥ खुसि ज्वीग्रवो धायगुली अ द्याराम दर्शन् ॥ २१६॥

## 💥 श्री भजन 🎇

बालिमिकी यात प्रभुं थःम्ह भक्त सीका ; धाया दिल रघुनाथं ऋषि खुसि ज्बीका ॥१॥ बौया सत्य पुरेयाना केकैं घोयां इयुगु ; खँ जिं न्यना बया ऋषि दर्शन् छिगु दुगु ॥२॥ सन्तोष् जुय धुन ऋषि छित नापलाना ॥३॥ भरत्यात राज्य तोता केके खुसियाना ; त्रिकाल्सिया चोंम्हखः छि ध्यानं स्वयतु है ॥४॥ खँ कनेजिं मागु ऋषि मखु छित छुंहे ; खँकन थ्वं धायमते सीकेजिंहे फुगु॥४॥ तर अथे जुसां छित कना खँजिं जुगु ; थुलि घाया रघुनाथं बिन्ति याना भाल ; शाँथी क्यनादिसँ जित गनच्बनेमाल ।६॥ पीस्वीतंऋपि जिपिच्वनायागु ॥७॥ थमजु ऋषिम्रनि खुसि थनु सुखसिया मागु ; बालमीकी न्हिलन्यना प्रमुं थथेधाया ; लाहाविन्ति याना ऋषि धालखुसिताया।।८।) थौं जिस्वय दत वहे प्रभुं कृपायाना ॥ ६॥ मरा धैगु ऊल्टा नाम ऋषिपदलाना ; केकैनं वक्वंगु हानं दशरथंव्युगु ; जिगुभाग्यं प्रभु वनवास कायाड्यूगु ॥१०॥ स्तुतियात वालमीर्कि अतिखुसिताया ॥११॥ धनयप्रमुं कृपा याना दर्शन् विल धाया ;

इन्द्र वजाछन्दः; SSISSIISISS

हे राम नारायण धर्म झण्डा 3 यायीक्ष इद्धार्सनसारिफंदा ॥ हे राम नारायण विष्णु औतार 4 याये छिगु पालि जिगु नमस्कार ॥१॥ हे राम नारायण लोकया नाथ 3 दुःखी खना माक्ष गुली कृपासाथ ॥ हे राम नारायण भक्त आधार 3 याये छिगु पालि जिगु नमस्कार ॥२॥

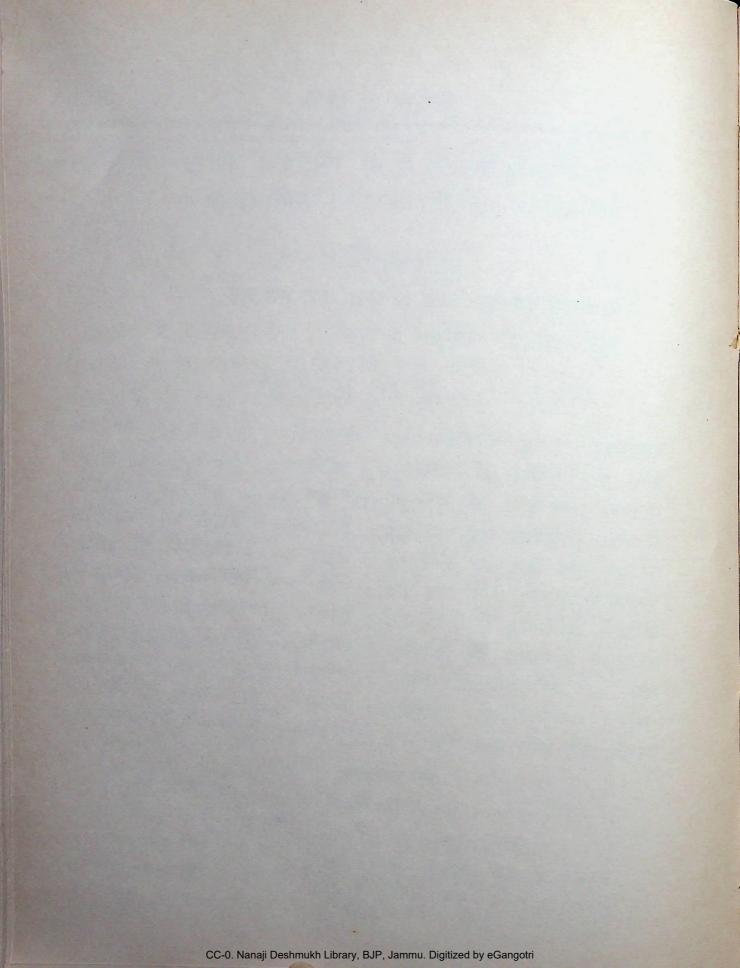

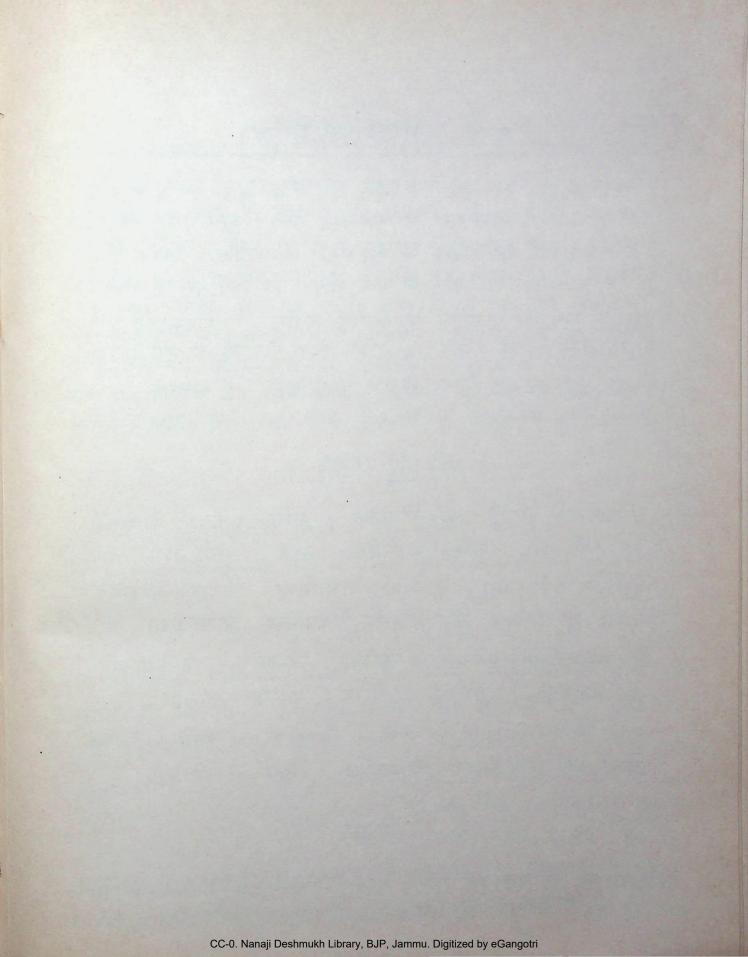

हे राम नारायण देव ईश्वर थाये छिगु लोक ग्रुन चराचर ॥ हे राम नारायण बेदया सार याये छिगु पालि जिगु नमस्कार ॥३॥ हे राम नारायण ज्ञान वीम्ह मूर्धे त मोहं त्वपुया छि दिम्ह ॥ हे राम नारायण धर्मया सार याये छिगु पालि जिगु नमस्कार ॥४॥ लदमा व सीता छिगु आसकाया बम्हांग्ड़ देकीम्ह व योगमाया॥ शोपावतार्जक्षमण लोकया नाथ पृथिवी ल्हना चोम्ह वहे कृपासाथ ॥४॥ हे राम नारायण ब्रम्ह औतार याये छिगु पालि जिगु नमस्कार ॥ श्री राम सीता प्रभु लक्ष्मणें त याये छिगु पालि जिगु नमस्कार ॥ श्री राम सीता प्रभु लक्ष्मणें त याये अनी पाप जिगु फुकेत ॥६॥

## \* श्री हरि भजन \*

लीलायाना दियी प्रभुं अनेक जन्म जुया॥ श्री हरि॥ खालि छि भक्त जकंसियी अचरित्र नाथ सुया॥१॥ हे दिन द्याल प्रभु हरि रक्षा थायिम्ह जगत्॥ श्री हरि॥ दुःखी तुहुरा भक्त लिहे अशुंण कायिम्ह फगत्॥२॥ हे राम ज्वीह्मिल युगे युगे अभूमीया भार द्या॥ श्री हरि॥ दुःखीया दुःख रूपबिप्रभु अहुयीम्ह करूणा तया॥३॥ हे करुणामय प्रभु लिके अप्रेमया भक्ति प्वने॥ श्री हरि॥ विया दिसँ प्रभु कृपातया असदां ि नाप च्वने॥श॥

### की श्री भजन कि

लीलास्वया प्रभु छिगु मूर्ख मोह ज्वीगु ; प्रभुयागु माया न्ह्याम्ह मीहन त्वप्वीगु ॥१॥ न्यनादिल प्रभु जिके गन च्वने धाया ; छित थाँ मख नागन क्यने सीका काया ॥२॥

छिकेनि जिं न्यने प्रभु दिस जित धाया; अले क्यन्ये छित थाँ जि प्रभु खुसि ताया ॥१२॥ गन खाँछ मरुगु थाँ जित क्यो छि ध्वीका; अनहे जिं तय प्रभु छित खुसिज्बीका ॥१३॥ मखनानी जिंला प्रभु गन छि मरुगु; आपालं जिं स्वयधुन न्ह्याथाँन छि दुगु ॥१४॥ वियादिसँ प्रभुं जित लिस थुकियागु; त्वल्हे जुल जिला छित गन तयमागु ॥१५॥ ध्वर्खं न्यना रघुनाथं न्हिला मनं धाल; क्रिषयागु भक्ति फुकं मिनं सिकाकाल ॥१६॥ धन्य ध्वया भक्ति धक्ता च्वन प्रभुं सोसों; लिसवी मक्या च्वन ईतिमिती कँकं ॥१७॥ लदमण सीतान्यम्ह च्वनत्वल्हें जुया न्योन्यों; वालभीकि धन्यधका अमिमती तःतं ॥१८॥ धन्य बालमीकियागु राम याक्य भक्ति; रामायण दयक्यगु गुम्हसिके शक्ति॥१६॥ खुसि जुल बालमीकि राम अन काया; न्हिला च्वन राम धन्य बालमीकि धाया॥२०॥

#### श्री दोहा 🕾

थःतद्यातिय पिंतखना र्क्षे खुिंसजुियगु मन् ॥ बालमीिकया जक मखु रू फुकंसिया द्यचलसू॥ २२०॥

## क्कि हिर भजन

धालबालमी कि बिन्तियाना १भ अ छित च्वनेगु थाँक्यनाबिय ॥ हरि ॥ लक्ष्मण सीतानाप तयाछि अ माल खुसि अन च्वनादिय ॥१॥ श्री रामयानां न्यनागु ह्य स्या अ मजु थतुप्तनं न्हेपं वता ॥ हरि ॥ वयागु नुगलेँ च्वना दिसँ छि अ बैकुण्ठ धायाव भक्त श्रया । २॥ गृह्मिसनं छिगु आशा कायाच्वनी अ दर्शण प्रभु छिगु यायधका ॥ हरि ॥ सीताव लक्ष्मण नाप तया छि अ वैके च्वनेगु लायक छका ॥३॥ गृह्मिसनं राम नामकाया च्वनि अ न्हिन्हं अत्यन्तहे प्रेम तया ॥ हरि ॥ उ ह्म स्या नुगलेँ च्वना दिसँ छि अ सीतालक्ष्मण वो भक्त स्वया ॥ श्री

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

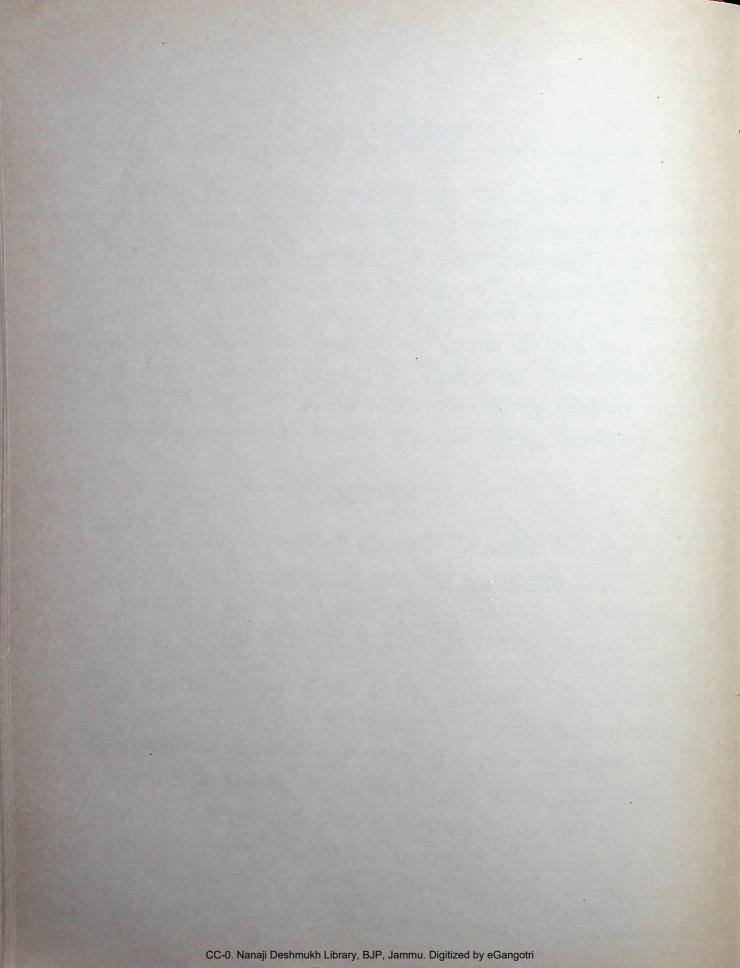

आशाकाया च्विन गुम्हिंसनं छि 🦚 छिगु प्रसाद नय त्वन्य धका ॥ हिरे ॥ उम्हस्या नुगरें खुसि जुया छि 🦚 हे राम बास अन यायछका ॥५॥ गुम्हिसनं निय प्रसाद छिगु प्रभु 🌣 अमृत खनो प्रभु भक्ति तया ॥ हिरि॥ वैगु मने छि सदा च्वनादिसँ 🦚 सीता व लक्ष्मण नाप स्वयो ॥६॥ गुम्ह सिनं छित पुजा यानाच्विन 🎨 नित्य जिम्ह थ्वह्य प्राणधको ॥ हरि ॥ उम्हस्या नुगले व्वनादिसँ छि 🖈 हे राम बैकुण्ठ वहे छका॥७॥ गुम्हिसनं वस सद्ां तिया च्विन 🗣 न्हापां छायाहे राम छिके ॥ हिर ॥ उम्ह सिके छि वास याना दिसँ 🌣 हे राम वोगु थ्व बुद्धि जिके ॥ 🖂 ॥ सा ब्राह्मण देवता व छित ए पुज़ा याना च्विन गुम्ह सिनं॥ हिर ॥ सीता व लक्ष्मणनाप खुसि जुया 🦚 उम्हस्या नुगलेँ दिसँ छिनं ॥ हा। आशा यानाच्विन गुम्हिसनिछिगु 🤉 तीर्थ व ब्रत फुक छिद्दे धका ॥ हिर ॥ ऊम्हस्या नुगले प्रभु सद्ानं 🏗 हे राम च्वनेगु छि लायक छका ॥१०॥ जप तप होमव दान धर्म यायि 🦚 गुम्ह सिनं छिगु भरे च्वना ॥ इरि ॥ ऊम्हस्या नुगलें च्वना दिसँछि है सोता व लक्ष्मण नाप च्वना ॥११॥ कामकोध लोम तोता मोहप्रभु ६ सेवा यायी गुरुयात सुनां ॥ हरि॥ हेराम कृपायाना च्वन।दिसँ नुग 🦚 वैकुण्ठ थें ह्य खः वयागुनं ॥१२॥ सुःखदुःख समयाना च्वनीगुम्ह ६ परोपकार्जक मती तया ॥ हिर ॥ हेराम उम्हिसके च्वनादिगु छि 🦚 नुग वयागु पिबत्र स्वया ॥१३॥ जायत सुषुप्ति स्वप्नाँ नापं हे 🤏 यायि भक्ति सुनां छिगु मनं ॥ हरि ॥ हे नाथ वयाके च्वना दिसँ छि ६ घाथें सच्चा छिम्ह भक्त वनं ॥१४॥ परधन परस्त्री तुच्छ खना मनं 🌣 फुकं सिया जय सुनांस्वयी ॥ हरि॥ वैके प्रमुं वास याना दियेगु ६ तोता दिये मत्ये बैत रूवयी ॥१५॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

मां ब्बा ईष्ट मित्र बन्धु गुरुनं ६ फुकं छि धाया सु च्वनी मनं ॥ हिरि॥ सदांछि वैक्यहा च्वना दिसँप्रभू ६ हेराम छिम्हहा खः भक्त वनं ॥१६॥ अवगुण तोता गुण ज्वनीसुनां ६ साँ ब्राम्हण याग्र ईश्वर्धका ॥ हिरि॥ वयाग्र नुगले हे च्वनादिसँ छि ६ तः धंम्ह भक्त व छिम्ह छको ॥१७॥ थःग्र वैग्रुण व गुणिसयी छिग्र ६ गुम्हिसनं छिग्र भरे च्वना ॥ हिरि। हिरिभक्त प्रेम्याना च्वनी सुनां ६ च्वनादिसँ छिनं वैकेवना ॥१८॥ छे बु धनजन त्यागयोना मनं ६ च्वनी छिग्र सु भरे च्वना ॥हिरि॥ सदां वयाग्रहे मने च्वनादिसँ ६ सीता सक्ष्मणन्यम्हं प्रभु व्वना ॥१६॥ प्रेम तयाअति ध्यानयाना मनं ६ छिग्र भरे गुद्धासिनं च्वनी ॥हिरि॥ हेराम वयाक्यहे च्वनादिसँ छिनं ६ वैतहे धायग्र परम धनी ॥२०॥ छिहेछहा आश्वनाया च्वनिगृह्य ६ सुख सन्सारया सुठा खना ॥हिरि॥ वैक्ये तोते छि मते च्वनादिसँ ६ छिग्र कृपाया सुदृष्टि कना ॥२१॥

# 💥 दोहा 🚃

राम कथा च्विय पिनी जुल 🎨 कनी न्यनी पिनि मन॥ तया दिसँ छि कृपा सदा 🗞 खना अपि छिह्म गन्॥२२१॥

।। रघुनाथ चित्रकूट पर्वते आगु ।।

## 💥 श्री भजन 💥

थुलि धाया बालमीकि, विन्तियात हानं ; क्यने थाँ जि प्रसुद्धित, खानागु मिखानं ।१।। चित्रकृत परवतेँ, दिसँ प्रसु झाया ; खुसि जुयि ऋषि मुनि, छितमाल धाया।।२।॥



अति बाला पर्वत व, जन्तु यस्य दुगु ; अनसुयां तपयाना , तपोवन रजुगु ॥३॥ देव नदी मन्दाकिनी , स्वर्गं वया चोंगु ; ऋषिम्रुनि तपयाना , न्योर्छि वेद वोंगु ॥४॥ ऋषिम्रुनि यस्य चोंपि , याना अन याग ; अत्रिम्रुनि चोंगुकाया , तप मुःख भीग ॥४॥ ऋषिम्रुनि फुकिति , वियादिसँ दर्शन् ; सन्तापिछि याना दिसँ , ऋषिम्रुनिया मन् ॥६॥ बालम् कि धागु न्यना , प्रभु विदा काल ; लक्ष्मण व सीता , ब्वना प्रभुअन काल॥७॥ गुि बांला घाट धका , धाल प्रभु झाया ; बचन विल लक्ष्मण छं , कुटी दें का धाया॥=॥ यशस्वीनी गङ्गायागु , उत्तर पत्ति भीरे ; थाँनं क्यन प्रभुयात , मन्दाकीनी तोरे ॥६॥ किरात्ज्जया देवतात , ईन्द्रवाना वोवों ; आश्रम्न्यगुदें काविल , ठीक्रयाना सोसों॥१०॥ तःधंगु आश्रम छगु , छुगु चिकि धंगु ; वयान्मक ड्योत वया , वांलाकेत सँगु ॥११॥ सीता व ल्वन्मण नाप , प्रभु अन चोचों ; प्रभु च्वना जङ्गल नं , मङ्गलजुयावोवो॥१२॥ दिगपाल यक्ष किन्नर् , नाग दक्व वैगु ; फुकिसनं विन्तियाना , प्रभुयात स्वैगु ॥१३॥

1771

तारक छन्द '।ऽ।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ

जब राम छि भक्त खना खुशि ताया । ज्वन देव गुनं छिगु आश्व काया ॥ जव राम छि भक्त खना खुशि ताया । दयका त्वह चेांम्ह गुन्नी प्रभु भाया ॥१॥ जय राम दया अति द्म्ह मणे नं । प्रभु माम्ह छि भूमिभार फुके नंः ॥ स्थिति धर्म मनातन माम्ह छिहे नं । भय पोप फुका जय धर्म तते नं ॥२॥ सुर शेप गणेश महेशव हानं । दिकपाल चराचर जीवत यानं ॥ दिय शान्ति सदा छिगुहे करुणानं । तर दैमखु छुं छिगु भक्ति विनानं ॥३॥ प्रभु ईश्वर यागु वरं जक खाली । बिल दुख व गवण पापि वया लीः ॥ प्रभु नं व फुका विय राज्ञम माली । छिगु याय अनि अति शुद्धगु पाली ॥४।

दुःखिवया रावण नं , च्यना दुःखं धाया ; सुःखज्ञीनआला जिमी, धाया प्रभुक्ताया ॥१४॥ रावण्या खँफुकँकना , वन देवता त ; पुष्पवृष्टि यानाह्या , च्वन प्रभुयात ॥१४॥ आश्रम्दे काचित्रकूटे , प्रभु च्वना दीदिं ; ऋषिम्रनि द्क्व वल , सियाफुकंन्हिन्हिं ॥१६॥ सुसिजुल ऋषिम्रनि , प्रभु दर्शन याना ; वे वे पुत फुकसिनं , राम नापलाना ॥१७॥

ऋषिम्रिनि फुकसित , प्रभुं अनीयात ; ऋषीम्रिनि सुवावीया , हर्ष खँखीं ताल्ह ॥१८॥ धंधा वन प्रभु काया , ऋषिम्रिनि यागु ; च्वन फुकं सुःखं जप , तप याना मागु ॥१६॥ किरातित वल हानं , सिया प्रभुकागु ; फलमूल धौ दुरु घ्यो , सौगातज्वना मागु॥२०॥ फुक सित खुसियात , प्रभु न्ह्योन्य काया ; खुसिजुया किरातितें . भंक्त धन्य धाया ॥२१॥ प्रभुं वास याना फुकं , सिया जुल मङ्गल् ; सदानं वमन्त ऋतु , जुया च्वन जङ्गल् ॥२२॥

### वि दोहा वि

दुःस्व सुखं थोमखु गथे ६ ज्वीवं ज्ञान प्रकाश पापं थीमखु अथें मित ६ हिरं याय व वास् ॥२२२॥

## क्षी हरि भजन 🞇

जङ्गल अति वांलाना वल र फलफुल यक्व सया॥ श्री हिर ॥ फुकंसिया अति सुःख जुल र श्री रामचन्द्र दया॥ १॥ वैरत्व तोता ह्यिता च्वनी र जङ्गल या जन्तु मुना॥ श्री हिर ॥ हिरण भारे म्हिता च्वनी र व्वांवना क क छुना॥ २॥ पंश्ली हाला च्वनी प्रभुस्वया भ मधुर शब्द तया॥ श्री हिर ॥ महें खांप्याखंल्हुयी खुसिजुया श्री गम यात स्वया॥ ३॥ हजार कोयिली श्यामा पत्त क्वयीग न्ह्योने व्वया॥ श्री हिर ॥ अति खुसिजुया हाला च्वनी र श्री रामचन्द्र स्वया॥ १॥ अति खुसिजुया हाला च्वनी र श्री रामचन्द्र स्वया॥ १॥ चहतु वसन्त जुया अन र च्वोंग्र व स्वांत व्हया॥ श्री हिर ॥ नस्वा नस्वाग्र वास ज्वना र च्वनीग्र वायु वया॥ ५॥ स्वया स्वयाथाँ फलस्थान्वन र रसनं पुर्ण जुया॥ श्री हिर ॥ जङ्गल बांलाग्र स्वया मने र मोह मन्वीग्र सुया॥ ६॥



पुनं हे छातेँ यानागु थें श्रे अति वांलागु सिमा ॥ श्री हिर ॥

बुत्ता तयेथें जुना च्वनी श्रे को बाज बोरि इमा ॥ ७ ॥

कुमुंदां सेवा याना च्वनी श्री राम याथाँ वया ॥ श्री हिर ॥

सारा हे मोह जुया वनी रचिनाथ यात स्वया ॥ ८ ॥

निर्मल खुसि न्ह्याना च्वन स्वेहे मनोहर अति ॥ श्री हिर ॥

जलजन्तुखुसो म्हिताच्यनी हिर्षं अमिगु मित ॥ ६ ॥

हँस म्हिताच्यनी थासेँथासेँ न्यम्हितपुनोजोच्चना ॥ श्री हिर ॥

जोकाया जुयि पंक्षि पशु अतेन्त प्रेमं सना ॥१०॥

वैरत्व भाव सुयां मह महिता साँसिंहच्चनी ॥ श्री हिर ॥

खुसिजुया अति म्हितावया वाज बखुं नापं वनी ॥ ११ ॥

सर्पं न्यायिगु स्यायिगु सुनां धायगु मन्त हनं ॥ श्री हिर ॥

पशु पंक्षि सीमा व्वहँ पुक

## **से दोहा** 🗱 🤝

वैरत्व तोता म्हितं म्हितं 🦚 जुल अन अति प्रेम्॥ न्हिन्हिं वैगु अन जुयावन 🗞 स्वर्गया द्योतेँ नेम्॥२२३॥

## श्री भजन कि

धन्य भाग्य चित्रकृद्या , गुलि बयान याये ; वन जन्तु यागु भागे , सुना फिय वाये ॥१॥ किराति ते भाग्यहाने , पशु पंक्षियागु ; सिमाल्वहँयागु भाग्य , धन्य धायमागु ॥२॥ गुझ सिनं राम धका , नाम जक कायी ; उझ न्हाथे पाविज्ञसाँ , मुक्ति पदलायी ॥३॥ ब्रह्मा शिव जपयाना , न्विन राम यागु ; दर्शन व आसयाना , न्विन गुम्हस्यागु । ४॥

खुसीजुया च्वनी सीता प्रभु यात सोसों ; अयोध्याया सुखफुकं त्यागयाना छोछों ॥२॥ सीताया छुवाना मर्वी न्हापा यागु सुःख ; प्रभु सदां नाप दया मरु छु हे दुःख । १०॥ लदमग्मीता यातप्रमुं अति प्रेमयायो ; न्यह्मसितं खुनियाना प्रमुनं खल्हायी ॥१२॥ दुःखतायि सीतांधका प्रभु अति ग्योना ; जुिषप्रभुं सीतायात अति विचायाना ॥१२॥ ऋषिम्नि च्वन सीता मग्नजुया सु:खसिया मागु ; सदां जुिव प्रभ्रनाप दु:खज्बी छुयागु ॥१६॥ सु:ख यागु खानी गुझ पूर्ण व्रम्ह राम ; मक्त वतसल व्रम्र सन्त सुखधाम ॥२१॥ मोहजुयाच्वनी सीता प्रभुया च्वा सोसों ; प्रभु उति खुसिज्वीगु सीतानाप तःतं ॥२२॥ लदमणनं रामयाम्ह भक्तं सन्सार्सुःख तुच्छ यायी ; रामयागु सेवाजित अहो सु;खधायी ॥२४॥ उम्हसिया

उजाम्ह श्रीराम सीता निहर्निद् दर्शन्याना ; च्वनाचोपि अमिभाग्य फुयि मखुल्हाना ॥५॥ थिम भाग्य थुलीधका सुनां फिय घाये ; जि थुजाम्ह मुर्खं च्वया गथे वयान् याये ॥६॥ हरि भक्त ऋषि मुनि अति मुखसिका ; चित्र कूटे च्वन प्रभु सारा खुसि ज्योका ॥७॥ सेवा या य लक्ष्मणनं राम सोता यागु ; पुरे याना लद्मणनं प्रभुपित मागु।(८): बनजन्तु लिसे सीतां जिय पासा याना ; ख्याखायानाजिय जन्तुनापळु मग्याना ॥१३॥ सीतानापं ख्याखीयायी पक्षीतनं वोवों ; मोहजुया च्वनी सिमा झारपातं सोसों ॥१४॥ ऋषितेँ मिस्तेत सीतां जुयि मानेँयांना ; मिजास् यानाजुयीसीतां ससःमापिंखाना ॥१५॥ ऋषितें मीस्तनं न्हिन्हि सीतायाथाँ वोवों ; खुसिजुया च्वनीअती सीतायात सोसों।।१६॥ वयाच्यनी खुसिजुया हानं ; सीतां मानेयायि ससः वौर्पित समानं ॥१७॥ निय सीता रामं फल अमृतथेँ धाया ; देनार्दियी घाजांलाया अतिसुःखताया ॥१८॥ नामयाना भवदुःख प्रांगु ; उम्ह नापंच्यना ग्वलेवैत दुःख ज्वीगु ।।२०॥ च्यनी प्रभु पित सेवायाना ; प्रभुपिसं दुःखतायि धका अतिग्याना ॥२३॥ किजा मिसां सुख; त्यागयागु ; उक्तिछु अदर्भु तचाया शंका कायमागु ॥२४॥

### श्री दोहा 🕾

ब्रम्हा ऋषिमुनिं काया च्वनी • स्वयेवयात आश् । वहे नापं च्वनी पिनि छुया 🗨 जुयो दुःखया त्रास् ॥२२४॥



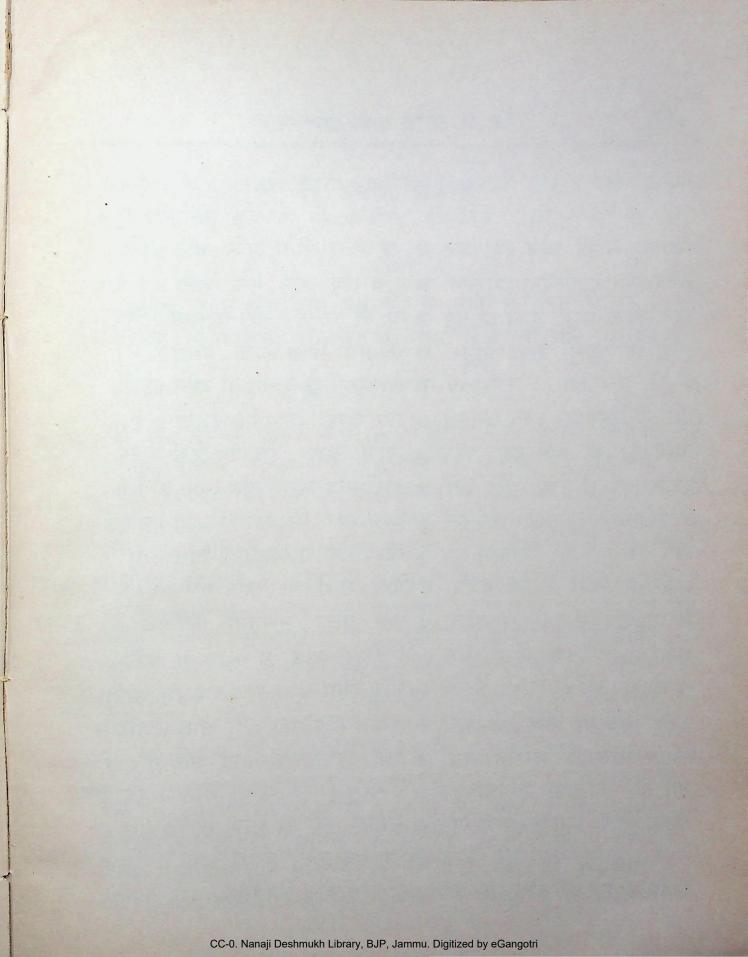

### की हिर भजन कि

श्री राम नापंहे च्वनं द्या अन 👁 उक्ष्मण व स्रीता खुसि अति ॥हिरि॥ राज्यनोता गूजोच्चना ड्युसानं 👁 दुःख मजु अमि मने भति॥ १॥ म्बलें म्बलें प्रभुं दुःख तायिगु 🖨 मां बो भरत लोवना वया ॥हरि॥ म्बलें ख्वविष्रभुं तया दिगुनं 🛭 धैर्ययायी मिसा किजा स्वया ॥ २॥ प्रभुं दुःखताया ड्युगुखनेवं 🕏 लक्ष्मण सीता दुःख़ताथी अति ॥हरि॥ किजा मिसाया दुःख खनाङी 👁 रामं खल्हायिहान निहलाभांत ॥ ३॥ वाखं कनेधका कनादियां अले 🍙 न्हापा न्हापा जुयावंगु फुकं ॥हरि॥ लक्ष्मण सींता मोह जुया अथें 👩 वाखंन्यना च्वनी अति सुखं: ॥ ४ ॥ रक्षायायि गथे मोखाया पुसानं 🕳 विचायाना मिखायात अति ॥ हरि ॥ अथे प्रभुं रक्षा यानच्वनीगु 😝 सोता लक्ष्मण न्यहसितं मित ॥ ॥ मुखतसे सेवा तोता हारयो • थःगु सरिविचा यायि गथे ॥ हरि ॥ लक्ष्मणया सनं श्री राम सीता € सेबा याना सुखतागु अथे॥ ६॥ थुखे प्रभुपिं च्वनादिल गूजी 🍙 चित्रकूटें अति सुःख स्वया ॥हरि॥ त्वल्हे जुल उखे गुह वना अति 👁 चोंगु खना व सुमन्त ख्वया ॥ ७ ॥ सरयु गङ्गाया तीरे च्वना व 🖨 सुमन्त नं ख्वया चोंगु अति ॥ हरि॥ ख्वया चोंगु सल दक्षिण स्वया ७ मवं स्वया अयोध्याया भित ॥ ८ ॥ हारोम रामधाया एवयाच्यन ಿ वेँसं चतुवाना मन्त्री अति ॥ हरि॥ ख्वल गुहनं व्याकुल जुया अन 👁 सुमन्त खोगु व सोया मित ॥ ६॥ धाल सुमन्त यात गुहं अलें ❷ छो थनसंहे छि च्वना दिया।। हरिः॥ अयोध्या मभासे मौन्हुदत थन 💿 हरे सो चोंगु छि दुःख सिया ॥ १०॥

देनेँगुला गन गनजुल छित ● तोता चोन छिं नये त्वने ॥ हिर ॥ दुःखस्वया छिगु हरेजित थों ● पीर जुयोच्चन अति मने ॥११॥

#### 🏶 दोहा 😽

माल तौता छोच राम प्रभु 🛭 गथे मज्त्री भी पीर्॥ दैवं गति बलवान अति 🖨 याना दिसँ मन स्थीर्॥२२५॥

#### 🛊 श्री भजन 🛊

लिस; बिल सुमन्तनं गुहयात खोखों 😝 राम तोता गथे वने अयोध्या जिसोसों ॥१॥ यन्यमञ्च सलयात न्ह्याक कोदां दासां 🍙 एवया ल्याहाजकवनी न्ह्याक साला कासां ॥२॥ खनेदतलेँ ला वल थिंप सुंका 😥 अथें दिनाच्वन प्रभु खनेमरे धुंका ॥३॥ नःगुमखु सलतसें न्ह्यागुहया व्युलां 💣 नाहेनापं तेांगु मखु खुसियंकाव्युसां ॥४॥ हीहीजक हालाथर्पि व्वनीअथे खोखों 💿 चान्हीवंगु मसील जिं होस जिगु वोवों ॥५॥ रामविना अयोध्याजि वने लज्याचाया 🌚 थन ख्वयाच्वना गुह सियधका धाषा ॥६॥ गथेवन्य अगोध्याजि प्रभ्रयात तोता 😸 वा वैम्ह श्रोराम सौजि गुलि कर्म खोटी ॥७॥ छुख कने राजायात बना अयोध्या जिं 🕤 दुनियां छुवायि ल्याहा बनानं छुवाँजिं।।⊏।ां राजां गथे प्राम्तिय फैंगु 🌚 अयोध्या बहरे छुछु दुःख स्वयदैगु ॥६॥ छुधायिगु जित लोकं रथखालिं यका 🚳 अभागी जि वावम्ह थौं राम थन थैंका ॥१०॥ रघुनाथया ख्वाजक मिखाँ घाना चोंथें 🐟 सनेनं मुक्त जिला काल्वया जो थें।।११॥ धाल गुहुँ धैर्ययाना दिसुँ मनं थ्वीका 😨 कर्मगति फुकसिवेँ बलवान सीका ॥१२॥ िकिपिद्नि च्यनेनेना वचन रामयागु क किंपिद मझासा झिपी सिययाना मागु ॥१३॥ आपादिदी यानाजिन ल्याहाहुँ छ्धाया 🔊 झिंपेद जि वयधाल छाय धन्दाकाया ॥१४॥ तोतिमखु बचन् प्रभुंपका ल्याहाँझायी 🚳 मक्तवत्सल प्रभुं मखुझीत वायी ॥१५॥ अतिबुझेँयाना लिपाम्बाल झासँ धाया 🚳 प्यम्ह मनु पासाबिल गुहं कंन्हाचाया ॥१६॥ गुहया खँन्यना मन्त्रि ख्वरूवं दनावोवों 💣 वल्ल बल्ल धैर्ययात रथेँ वन । चौचो ॥१७॥



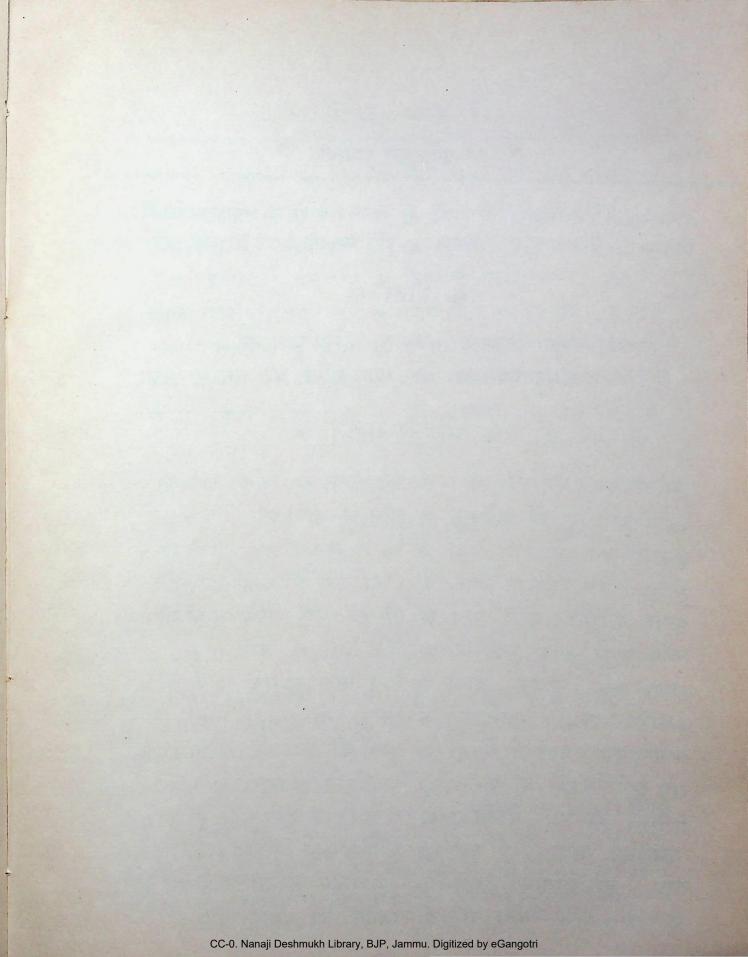

पासाप्यम्हरथे तया मन्त्रीलगाम् जोजों 💿 सुमन्त व मन्त्री अनं ल्याहावन खोखों ॥१८॥ लिसेवन मन्त्रीनापं गुह दुःखताया 🌚 भति वना ल्याहो वल विदावादी काया ॥१८॥

### \* दोहा \*

ख्बरूबं वंगुया बयान्मरु ● सल सुमन्त्रया मन्।। द्शरथ राजां छुधायि धका ● ग्यागु मन्त्रि वो सन् ॥२२६॥

### \* श्री हरि भजन \*

सुमन्त्र ख्व ख्वं रथेँ च्वना ● धन्दाकाया व अति ॥ श्री हरि॥ लिहा वना छु खँ कनेधका ● च्वन खँ ल्हाना मित ॥ १॥ दुनीञा वयी ग्व राम धको 🌑 थ्व रथ खन्यव छका ॥ श्री हिर ॥ धायि सीता रामयात गन ● तोता वया छं धका ॥ २॥ वाना थकेघुन गूजी धका 👁 गथे जिं धाया च्वने ॥ श्री हिर ॥ धायि पःका अपि फुकंसिनं 🗨 में छ जिपि नं वने ॥ ५॥ द्शार्थ विस छुजुल धाया • विय छिसँ छु धका ॥ श्री हिर ॥ पःकाहे राजा म्वायिमखु • सिना वनी वछका ॥ ६॥ मचाम्ह साँ स्वया विषये मां • न्यनी कौशल्या वया ॥ श्री इरि॥ राम गूञी काल धायव 'नं 🏚 हत्यावियि वं ख्वया ॥ ७॥ सुमित्रा च्वनीगे धेर्ययाना • वं छु जित धायिगु ॥ श्री हरि॥ उर्मिळाया हत्या स्व कन् • वंगुळि सोक्यायिग ॥ 🗷 ॥ केक कुळाङ्गार्यागु गथे • सेवायाना च्वनेगु ॥ भी हिर ॥ भरत् यात राज् वीगु गथे • स्वयेत जि वनेग ॥ ६॥
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

भरतं राज्य यायमिखु 😵 धायितिनी वं वया॥ श्री हिरि॥ जिके मन्योंसे छ मंत्रि जुया 🔊 छाँ राम तोता छ्वया ॥१०॥ तंचाियतोनी जिखना वनं 🕲 राम गूजी छ्वतधका ॥ श्री हिरि॥ दुःख स्वयीम्ह अजै फया 🕲 धिकार्जि पापी छका ॥११॥ श्रीक स्वेभावी जिगु जुल 🕲 धिकार्जिगु थ्व जनम् ॥ श्री हिरि॥ श्रीरामवावय माम्ह जिसी 😂 गुलि अभागी करम् ॥ १२॥ गथे मसीत जि नुगमुया 😂 भागु स्वया श्री राम॥ श्री हिरि॥ गुजा कठार्गु छाति जिगु 👽 ज्वीकाजिम्बाम्हबदनाम॥ १३॥ राजा पकाहे सिनानी 😂 वयागू धम शरीर्॥ श्री हिरि॥ पापया थाँला जुल जिहे 😂 कासां मसिम्ह जिपीर्॥ १४॥

## 🕮 दोहा 🕮

तोता राम च्वनीम्हस्या 💿 जूयी गनं कल्याण्॥ कल्याण ज्वीगु मेगु मरु 🕲 श्री रामनाम समान्॥२२७॥

#### श्री श्री भजन 🕾

मिन्त वनाच्वन ख्वख्व मितनं खँवहादहां अतमासा गङ्गाया सिथे थेन दुःख तातां ॥१॥
गृहं छोयहिषं प्यम्ह पासायात घाल कि न्याहा हुँ आ छिष थनं जित पासाम्बाल ॥२॥
सुमन्ते त अनियाना वन पासा वोषि अमित्र फुके जुया स्वयाच्वन सल खोषि ॥३॥
पासावोषि पेम्हसितं लितछोय धुंका देशे बनेयात च्वक विचायाना सुंका ॥४॥
निहने गथेवने धका दुनीञात ख्वेका कि न्हिछ् अथे च्वन स्थ सिमाया क्वेयंको ॥५॥
देशेँ दुने वने यात च्वन थाकुचाया अगथेबने सकसिनं खंका देशेँ धाया ॥६॥
स्थेँ च्वना वन मिन्त्र बहनि ख्युयाली अधोकाँ स्थ तया लुखाँसतुं च्वन खाली ॥७॥
होजिकेके छोत मिन्त्रं छोया पाँलेते त कि राम ल्याहा झाल धका बल फुकं स्वेत ॥८॥

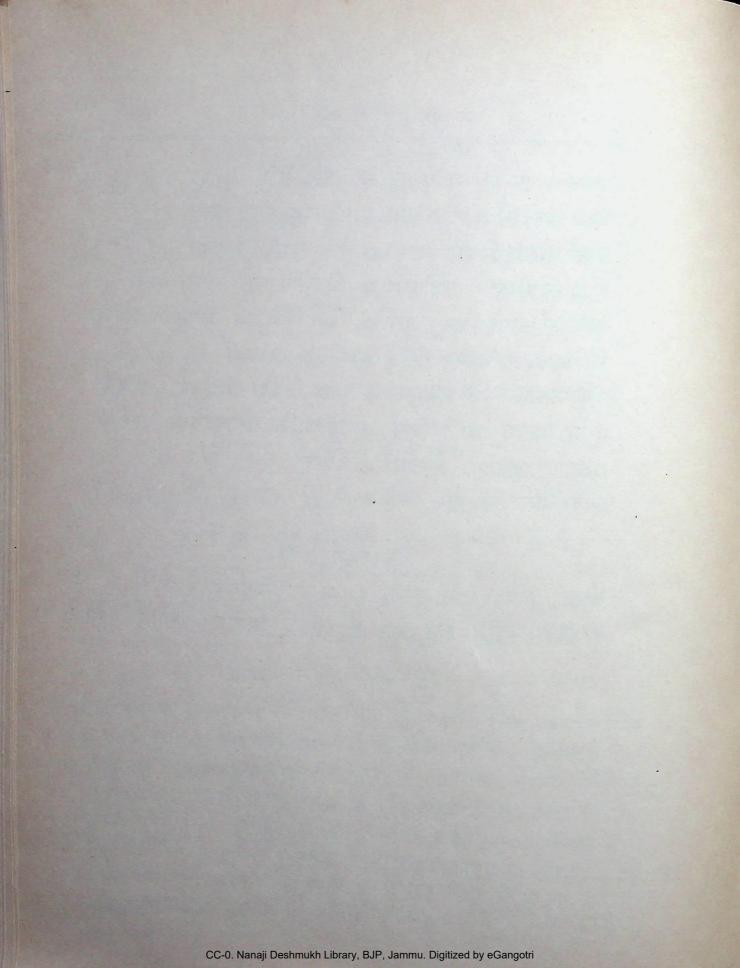

हल्ला जुयावन राम ल्याहा मझाधाया 🚳 अयोध्या श्वहरेचोंपि च्वन दुः खताया ।१०॥ जिंगां मिंजा देशा लाँक मसानथें उदीका 🧉 काल दहा वया चोंथें च्वन ग्यानाप्वीका ॥१२॥ रानी तसे नवनी स्वरूवं वया दुःखलातां 🚳 राम सीता लक्ष्मण् गन तौतावया घोषां ॥१३॥ विन्तियाना चौन मन्त्रिं राजा अनियाना 🐞 राजाया चेहरा खना मन्त्रि अतिग्याना ।१७॥ वचुसेहे च्वना राजा मिखा गागावंगु 🍅 घातेँयन्य त्ययाचेांम्ह व्यरामीथें चेांगु ॥१८॥ राम सीता लदमणया खाली नामकायां अ मिखानं मकंसे राजा चेांगु दुःखताया ॥१६॥ बलं मिखाकना स्वत मन्त्रिया सः ताया 🍩 थीका तल प्रमयाना वावा मन्त्रिधाया ॥२०॥ दुःखं कथुचिगु छुटें मंजुंराजायाके 😝 मन्त्रियाके न्यनेमफु मवो म्हुतुं वाके ॥२१॥

रथहः गुतागु खंपिं गुम्हं गुह्मं बोबों 🚳 स्थ स्वया खाली खना वन अति स्वय्वं ॥६॥

कजो वुँ ल लाँकु दुने दक ज्वक खोगु 😩 मन्त्रि खालिस्थ उवना स्वयां ल्याहाबीगु ॥११॥

लिसँ विय मफु स्वीतं मित्रि अन छुंहे 🕲 कलोर्शन्द जुल देशेँ ध्वर्खासयतुं हे ॥१४॥

भ्यातों न्यम्ह प्यम्हवया सन्त्रिञ्चनायंका 🚳 तल कौशल्या व रानीयागु क्वथाँ थेंका ।१५॥

द्बर्थ चौंगु खन हाय राम धाया 🍘 गोगोतुला सना चौंगु ख्वया छातोदाया ॥१६॥

डुछ डुछ स्त्रयाच्यन ख्यबि सोसो वेकां 💿 राजास्यसों मन्त्रि मूर्छा जुल नुगस्वेका ॥२२॥

## अह दोहा अह

थुथाँक्य जुगु दुःख अमी 🛭 धायगुली व अपार्॥ न्यनाचें। पसं थः थसं 🛭 याय मनँह्य बिचार् ॥२२८॥

## श्री हिरि भजन् 👸

रो जां धायंदिल खाखा तुला छं 🥹 जि काँपित गन तोतावया ॥ हिरि॥ छुया जि पापी सिनामवं सो ● म्वागु जिकाँपि वाकेछोया॥ १॥ राज्य वियेधका ठिकयाना जि ● वायिम्ह बौन छु बौधका ॥ हिर ॥ मधासें वन हा छुं खँ जित थौं 🛭 जि भौव काँपिसं वानाथका ॥ २ ॥

सोसो ग नाम्इ पापि हरे जि 🛭 जिथें अधर्मम्ह मंत सुनं ॥ हरि ॥ रांडयबिये धका ठिक्याना 🎁 🛭 जिक्रांपि गूजी वाकछायधुन ॥ ३ ॥ तयेयंकि छं जित अनहे 🕲 रामसीतालक्ष्मण्याथाँ यना ॥ हिर ॥ मन्त्रिन्या नत्रजि स्वायि मखुत 🕲 जिकाया शाक जितलज्वना ॥ ४ ॥ जि काँय(रुवा गनवना स्वयेग 👁 होरामजिकाँ जिम्हप्राणधका ॥ हरि ॥ काधा मन्त्रि जित जिकायावँ छ जिकापि छंगथे यानाथका ॥ ५ ॥ मिन्त्रं लिसबिल खाखातुला अले 🛭 राजायां दुःखवं स्वयाख्यया ॥ हिर ॥ धैयं यानादिसँ राजा भित निं 👁 कर्मं भाग सुखदुःख स्वया ॥ ६॥ हे राज शादु ल ज्ञानया खानी 🛭 साधुसंग याना जुयीम्ह छि ॥ हरि॥ विया बुद्ध धेर्यया हुक छि 🛭 दुःखया खँगुलिधायगु जिं॥ ७॥ सु:खदु:ख जुल जनम मरण थे। 🐠 संयोग वियोग व दयीगु पवी ॥ हरि॥ धायि व राजा ज्ञानी गुणीम्ह 👁 सदां चान्ही समखना सुज्वी ॥ 🗆 ॥ ग्वलें खिउसे च्यनो स्युंमलां ७ ग्वलें व त्वीमलां त्वीसेंच्वनी ॥इरि॥ थःगु कर्मभोग सुःख दुःख नं 🛭 सदांद्य चाचा ह्यु इंचनी ॥ ह ॥ दुःखजुल धाया ६वया जुथी सु 🕲 सुःख जुया चनी यहान्हिला ॥हरिं॥ दुःख सुःख स्याळ्कािय गुह्मसें 🕫 वाथेंहे मूर्ख उह्य मधाियला ॥१०॥ िछहे फुकंसितं यायिम्ह गक्षा 😥 माल प्रभु छिं चित्त तये ॥हरि॥ न्यनादिसँ धैर्ययाना छिं 😝 खँजिं श्रीरामया कनाहये ॥११॥ राजा

## क्क दोहा 🚃

हे राजशार्ट् ल धायगुली 💿 जुगु ऊथाँ जित पीर् ॥ राम थुजाम्ह तोता गुञी 💿 सुदा जुयी मन स्थिर । २८६॥

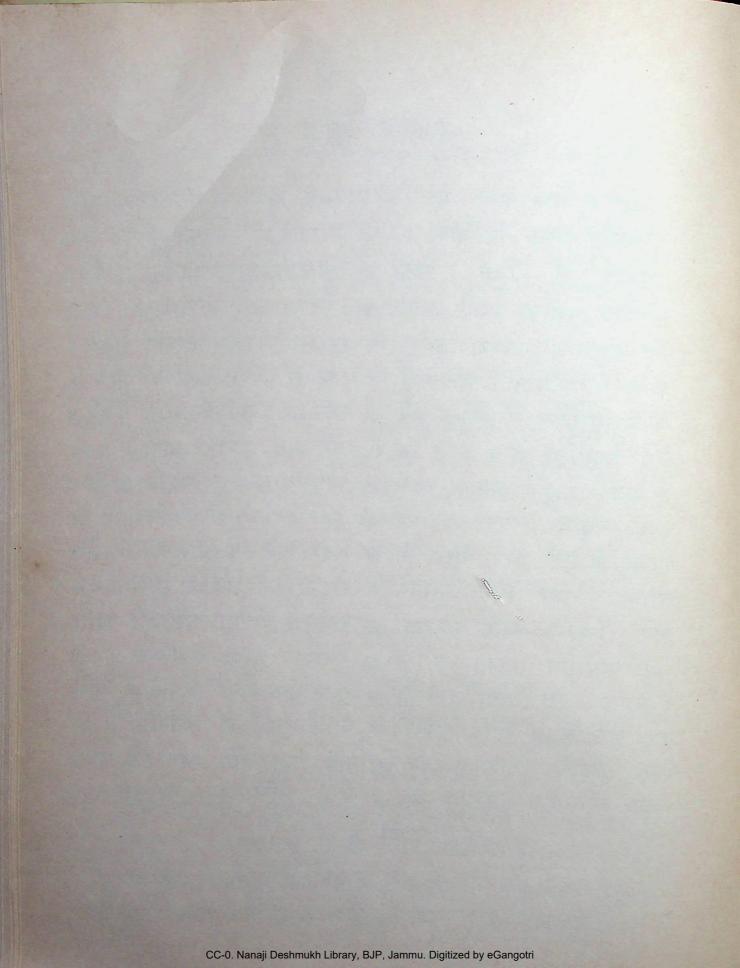

#### **अ** श्री भजन 🗞

क्रिकपित तोता राजा जिपि थनं बोबों; तमासा नदीया तीरे वासंच्यना खोखों।।१।। स्वम्हं अथें ड्यना स्नान याना जलतातों ; कन्हेखुन्हु जिपि गङ्गातीरे थेंक वीवों !!२।। श्रृङ्गवे पुरे व प्रभुं गङ्गा सोया चोचों ; सेवायाना विल गुह म्यपिं लस्कर वावों ॥३॥ चिछ्न अन च्वनो स्नान्याना दुःखताया ; लक्ष्मणनं पालोच्वन धनुष् वाण काया ॥४॥ कन्हेखुनु वर्ग दुरु प्रभुं कैन्ही धाया; जतादेँका दिल प्रभुं च्वना दुःख ताया॥४॥ राम लक्ष्मण् न्यम्हिसनं छिना जता सीरे; जुल भोजपत्र फिना फकीर्थें शरीरे ॥६॥ गुहं इङ्गा काँक्यछोत वरु माभी वार्ग; राम सीता लक्ष्मण् गुह झायधका पारी ॥७॥ ज्युसा ितहयधाया विन्तियाना खोखों ; व्वखँ धाल रघुनाथं जितखोगु मोसों ॥=॥ धायाव्यु व्वा यात वना मते शोकयाये ; जिगुनिति मां व्वा पिसं मते धन्दाकाये ॥६॥ जिमित आनन्द धका मां व्वा यात धैव्यु ; जिगुब्बएँ कना मांब्वापिनी चित्त तैव्यु ॥१०॥ दग्ड़वत् याना धैन्यु ब्वायातिनं न्हापां ; दुःख जुयि अम्युजित छिगु प्रताप ॥११॥ मिंपिद्त हिला गुत्री ल्याहावया हान ; सेवायाय तिनीपकाफुकं मां व ब्वा यानं ॥१२॥ मांपिं विचायानादिसँ स्वम्हं उर्ति सीका ; ख़्वेके मते चेापिं अपिं दुःखं नुग हिका ॥१५॥ बिन्तियाना हल धैन्यु, बिश्षिटेत हानं ; न्यायात छि हेकादिसँ न्ह्याथेहे जुसान ॥१६॥ शोकयायि धका व्वानं फिक्री गुरु खार्ला ; व्याछि हेका दिया गुरु कृपातय माली ॥१७॥ नोक चींक दुनिञात फुकंसितं धैंन्यु ; जिगुिबन्ती फुकसीतं न्वाया चित्त तैच्यु ॥१८॥ थमया जि न्वानं सोक जिपि मन्त धैगु ; फुकंसिनं सेवायाना चित्त तैव्यु किजा भरत्यात घैंब्यु जिगु ब्वखं घाया ; दुनिआदिचाया किजा शान्तचालाकाया ॥२०॥ विचायानाति छं स्वम्हं जिम्ह मांपिंघाया ; दुनिञात फुकं ऊर्ति खँछं राज्यकाया ॥२१॥ मां ब्वा साधु सन्त तेँगु सेवायाये मांल ; जिमितनं मायामारे यायमते लदमणं छुं धायत्यन लिपा झर्क जुजुं; धाँके मन्यु रघुनाथं लाहाज्वना लुलुं।।२३।। लक्ष्मण थ्य मचातिनी दिल प्रभुं धाया ; मांच्यापिनी न्ह्योंनेथ्यखँ कनेमते झाया ॥२४॥ मिखाँ ख्विवतया सीतां तेन छुं खँ धाये ; वाके चन्ध जुगा मफ़त वं छुं खँल्हाये ॥२५॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

भाल जिगु निर्ति दिय मते भंभाकाया ; प्रणाम् यानाहलधैन्यु मन्त्रि छिहेझाया ॥२६॥ अले प्रभ्रयागु ईश्रा मार्मिकाया ध्वीका : इङ्गाँ तया यन फुकंपारि खुर्सिप्नीका ॥२७॥ स्वचा न्वना प्रभ्रभागु अथे वाकुछिछीं ; प्रभ्र खनेमर्यावन अथें इईमीमि ॥२८॥ सिना मवं न्वना अथें स्वया प्रभ्रभागु ; खँ जिं कनेधुन राजा छिथाँवया मागु ॥२६॥

# 🕸 दोह्य 🌞

जता देँक बले छका प्रभु • ज्वीथें व बाल फक़ीर ॥ हरे हरे छित कने गथे • जुगु जथाँ जित पीर ॥२६०॥

# \* श्री हिर भजन \*

द्रारथ मूर्णं जुयावन • सुमन्त्रया खँ न्यना ॥ श्री हरि॥ कौशल्यां ज्वना तलववें • कुतुं बन्येहे त्यना ॥ श्र॥ जुल छटपटे दाहजुया • सन अत्यन्त स्वया ॥ श्री हरि॥ हाराम राम धाधां अथे • शिथिल जुया ववयो ॥ २ ॥ राजाया स्वा वचुसेहे वन • मिखातिसिनाल्वया ॥ श्री हरि॥ ग्यात अनचोंपि फुकं अति • जुग्र उथाँक्य स्वया ॥ ५ ॥ स्वल फुकं इतिमितिकना • रानी त दक्व वया ॥ श्री हरि॥ मन्शोक बन्हेजुल फुकंसित • राजाया दुःस्व स्वया ॥ ६ ॥ धाल कौशल्यां बिन्तियाना • दशस्थ यात स्वया ॥ श्री हरि॥ दुःवेँ तना दुःवजुल जिमी • छिग्र ध्व दुःख स्वया ॥ ७ ॥ धर्मे यानादिसँ मते प्रभु • कमया भोग स्वया ॥ श्री हरि॥ व्यादिसँ चित्त फुकंसितं • शोकिंकितोताळ्वया ॥ प्री हरि॥ व्यादिसँ चित्त फुकंसितं • शोकिंकितोताळ्वया ॥ प्री हरि॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotr

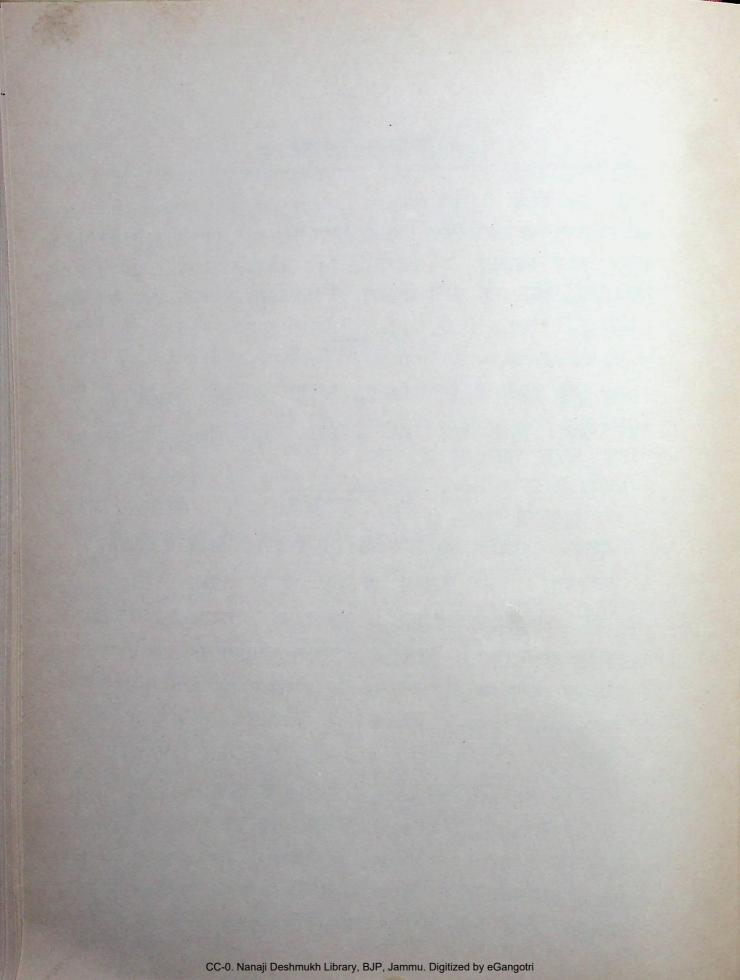

रामया शोक समुद्रलें • जाहाजअयोध्याजुया ॥ श्री हिरि॥
फुकं च्वनाच्वन पर्देशिथें • मचात नापं बुया ॥ ६॥
छुकुं बीन प्रभु द्विक्कुकं • क्रुपाछिं याना दिय ॥ श्री हिरि॥
भाभी जुयाथ्व तरेयाना • पार छिं यंका बिया ॥ १०॥
मन्त सुयायुँ आधार थन • जुल छिगुहे भरे ॥ श्री हिरि॥
छिथथे शोक यानादियां • जुयी में दुःख तरे ॥ ११॥
तोतावन राम सीतांगूञो • बुढा बुढ़ीत तया ॥ श्री हिरि॥
गथे धेर्य जुिय जिमीप्रभु • मते क्येने छिं छ्वया ॥ १२॥
रामं तोता वंग्र पीरिसवें • जुल जिमी पीछिग्र ॥ श्री हिरि॥
मते प्रभु सहयानादिसं • कर्म स्वया थ्व जिग्र ॥ १३॥

#### श्री दोहा 🕾

ज्वोग्र जुयोविन मज्वी मखु ● थगु कर्मया भोग ॥ न्ह्याह्म सितंह्य ज्वीग्र सदां ● दुःख सुःख संयोग ॥२६१॥ (मास वर्ष सीताराम यागु थुकी च्वैगु; अग्निवेश ऋषिं च्वगु रामायणें स्वैगु)

## 🛨 श्री भजन 🛨

कौशल्यानं धागु न्यना दश्तरथं धोल श धन्य पित मक्त रानी छन्त धाय माल ॥१॥ अन्य छंगु पित मिक्त धन्य शहन शक्ती श धन्य छंगु क्षमा रानी थन्य छंगु मिक्त ॥२॥ मखु धाय मफु रानी छं धागु खँ फुकं श तर मज्यु सहयाय चित्त जित दुःखं ॥३॥ न्योरानी छंखँ जिंकन्य न्हापाज्यावों गु श वहे आपं पुत्रश्चोक जित ज्या चेंगु ॥४॥ छन्दु जि सिकारवना न्हापाक्रीज मुंका श लिबाना जि बासंज्यना गुकातीरे सुका ॥४॥ ८०० अवता प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार ।।४॥

घ्वार्घ्वार सवया किसि जल तेांगुथे तुं 🛷 किसिवल जुयिधका बाणंके का एंत्र ॥६॥ बफुँरा तक लवना शद्ववेधीवाणं 🕭 हादैव जि सितधका धायाहरू ग्थिंजाम्ह पापिंजित हया बाणंके का 🕭 सिनां वन्य माल छाती बाणंजि हिवेका 🖟 🛚 : अंधार्षि जि मांब्वायात सुनांविचायायी ? हादैव जि मां ब्वा यात सुना शरणकायी ॥६॥ थथे धया हागु अले वया शब्द ताया 🦈 जिपिं वना स्वयाका थ्व स्वीतलात धाया ॥१०॥ बाणं कया छम्इ मनु चेांगु थासःपाया 🤣 अहो छ सु धाया अन न्यना वैत धाया ॥११॥ लिसविल बंनं जित न्यो जिगु खँधाये 🦈 अमन धैगु नाम जिगु ऋषिया जि काये ॥१२॥ अंधाअंधि मांब्वा जिम्ह तपयानाचेांपि 🕭 सेवायाना च्वना म्ह जि वृद्धजुया वेांपि ॥१३॥ जलत्वनेधाल जि ब्वा अति प्यासचाया 🏈 जलकाय धका वया कमगड्छकाया ॥१४॥ कमगडल्वी जलतुया शब्दवेका 🤌 ग्वारातुला बनजित हया बाणंकेँका ॥१५॥ थ्वखँन्यना ग्यानावैकैविन्ति यानाहानं 🔊 घ्वौर्घार सवया किसिधका के काबोणं।।१६॥ घायाजि मसिल प्रभुक्षमा यायेमाल 🔊 जिगुविन्ति न्यनाहानं लिसविया धाल ॥१७॥ अधार्पिजि मांब्वायात सुनां विचायायी ? जिलाचमा यायछन्त जिमांब्वा छुधायी ॥१८॥ जलत्वंके यंकि अपिंच्यन प्यासचाया 🙋 अलेँ वया विया जिके थ्य बाण लिकाया ॥१६॥ सिनावन्य जिला सुंका श्रापछुं मब्युसें 🏈 के कल छं छुयाँ जित जिथका मस्युसे ।।२०॥ श्वख<sup>ँ</sup> न्यना हतपतं जलतुया ये'का 🔊 जलज्वना अंघाअंधियागु न्ह्योन्यथे'का ॥२१॥ अंधां धाल छाय बाबु विस्तार्यानावैगु ? लोमनला जिपि प्यासचाया च्वन धेगु ॥२२॥ भ्वख न्यनाजुक्कधाया नुगजिगुग्याना 🦈 तधंगु थ्व हत्याखना 🛮 लाहा विन्तियाना ॥२३॥ हाहा अनरथ धका अंधा अंधी हाल ? बुढा बुढी न्यहासिनं जित हानधाल ॥२४॥ वैश्ययांगु जातिजिपिं च्वना भरेकाँ:या 🤌 अनाथयों चुलिजिपीं जिकाँ: सितधाया ॥२५॥ सुया भरे च्वन्य सुनांनिक त्वंकि नाहे ? जिपें न्यम्हं जिकाँनापं सिनावने आहेँ ॥२६॥ जिमिन्ह्योने तैव्युह्या जिकाँयात न्हापं ? दाह्या छ चितादे का जिपि स्वम्ह नापं ॥२७॥ श्राप वियमखु म्यगु हथ्या मरु म्वाल ? तर छनं जिथें पुत्र शोकं सियमाल ॥२८॥ थ्यखं न्यना ल्याहावना ह्यावयाकाँत ? चितादें का विया स्वम्ह सितं दाह याँत ॥२६॥ अग्नि संस्कार्ज्या अपितरेश्रया बींगु ? न्यो कौशल्या जित बहेश्रापं ज्वना चींगु ॥३०॥



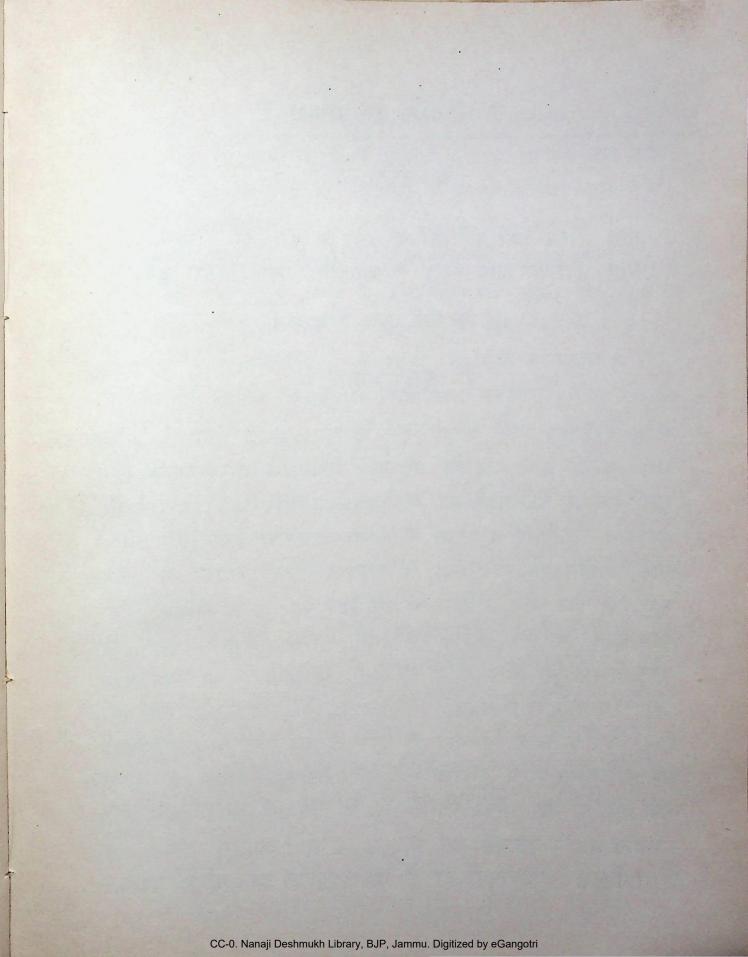

#### % दोहा %

धन्य धन्य प्रिय पतित्रता 😻 मन्यु छं छुं जित दोष ॥ मागु कौशल्या याय थ्वख 🖲 पतित्रता तसे होस् ॥२६२॥

( दशरथ राजां प्राण तीता झामु )

#### की हिर् भजन कि

राजा हालाहल ध्वखं कँकंहे 🎱 में ल जि म्वाय्यु सिनावन्य ॥हरि॥ राम मरेका प्राण तयाजिं 🛭 गथे फियगु जि म्बाना च्वन्ये ॥१॥ फुना भिंप्यद भिंन्यादकेन्यवं 🤏 बिश्वामित्र ऋषिं जिं काँ यन ॥हिरि॥ पुरेज्वीबं भिंन्याद् व रामं 🥯 सीता स्वयंम्बर यानाक्यन ॥२॥ प्यम्ह काँपित ब्याहायानाविया 🎱 कंकेहया जित वना अन ॥हरि॥ खुद द्या च्वन सीता उथाँक्ये 🗣 भिन्यान्ह राम जनक्पुरेच्वन ॥३॥ मीन लग्न श्री सुर्य बुश्चीकेँ 🏻 मार्ग शुक्ल पञ्चमी हनं ॥हिरि॥ ऋतु हिमन्तेँ ज़ुगु ब्याहा अमि 🖲 जंत लितह्या थन अनं ॥४॥ व्याहो यानालिचन अयोध्याँ 😉 जिकाः िक्तिनद जिया थन ॥हरि। राम नीन्हेँद सीता िकंच्याद् 🖲 दुपिं छ्वया गथे तये मन ॥५॥ बैशाख कृष्णया षस्थि खुन्दुजिं 🥯 धुन जिका गूञी वाक्य छ्वये ॥ हिर ॥ राजे बीगुव्वां धका चोंम्ह काँ 🔮 वंगु जिं बनवास माल स्वये ॥६॥ रामयात प्रेमजिं यायगुळा गन 🥯 धुन उल्ता बनवास छ्वये ॥हरि॥ अपराधविनाजिं डण्ड्वीयाजिकाँ 🗣 ग्वीं छ्वयापापं जि मविल तये ॥७॥

हा रचुनन्द्न हाजिम्ह प्राण 🌣 हा बाबु राम छ हा घनश्याम ॥ हरि ॥ जनकपुत्री हा हायछ लक्ष्मण 🖲 रघुकुल चन्द्न जिकाँछ राम ॥ 🗆 ॥ चितरुपी जिग्र चातक् यात छ 🏓 हाय जिकाँ राम मेघ समान ॥ हरि ॥ हारघुबीर छ होय सुखधाम् 🗣 हारामचन्द्र छ हा जिम्ह प्राण ॥ ६ ॥ हारामराम धाया हया न्यक 🕲 भित लिपा राम धाया दिना ॥हरि॥ हानं लोपो न्यको रामधायाली 🧶 हानं राम धाया वनस्निना ॥ १०॥ राज़ा द्शरथ सिनावन मतो 🔮 ख़ाली श्रीरांमया ध्वानतया ॥ हरि॥ जीबन मरण सोफल्य जुयानं 🕲 किर्ती च्वन पृथीवीलेँ वया ॥ ११॥ साकास्व सोंहे श्री रामयागु 🗣 आयुवन वया म्वाना च्वना ॥ हरि ॥ आखिर्श्वीरामया नाम कायाहे 🗣 मुक्ती जुल वो सीनावना ॥ १०॥ ष्वल फुकँदे छाती दायाअन 🗣 हाहा अनर्थ थों जुल धका ॥ हरि॥ दुःखं तोषुगु अयौव्यादेशेँ भन् 🕲 राजा सिगुया शब्द छका ॥ १३ ॥ कौशल्याख्वल छातिदादांअन 🏿 ख्वल सुमीजा हा प्राण धका ॥ इरि॥ ख्वल रानीत फुकं मुनाअति 🗣 द्शरथ राजां तोता थका ॥१४॥ नोकर्चाकर्त ख्वल अतिहें 🖲 द्शरथ महाराज सिगू स्वया ॥ हरि ॥ दुनिञा द्कनं ग्यानाच्वनअन 🖲 रांजा मंत्रथका एवया एवया ॥ १५ !। वळो जुंचावन खोगु इध्दनं 🤁 सारा बनुतअन ख्वया जुया ॥ हिर ॥ कौशल्या स्वयाचोंगु हरे अन 🕲 धाय समर्थ व द्यिसुया॥ १६॥ हंके मफु कौशल्या सुनानं 🛭 दुःखं अत्यन्त व च्वन ख्वया ॥ हरि॥ ख्वयाकौशल्यांबीरहयानाअति 🗣 गुरु बशिष्टऋषि न्ह्योनेवयो ॥१७॥



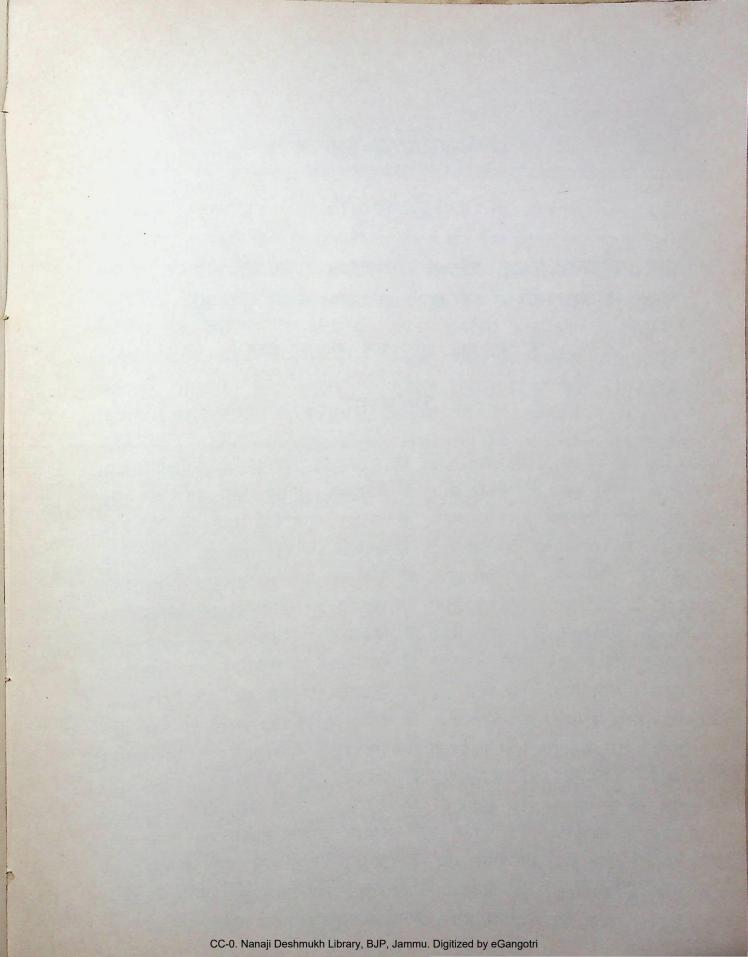

#### वि दोहा वि

धन्य पतिब्रता गुजागु सो 😉 कौशल्याया मन्।। तोता छ्वया वं रोम बरु 😉 जैांह्मव भात वचन् ॥२६३॥

[ कौशल्या यात बिशेष्ठ ऋषि बाखंकना हेकगु ]

#### श्री भजन 🚳

बिशष्ट ऋषिनं घाल तोतीरानी ख्वेगु 🌚 सुःख दुःख धैर्ययाना थःगुकर्मं स्बेगु न्हापा जुयावंगु कन्ये दिमँ न्यना काया 🕲 कालयात सुनापने मफु आसेघाया अतिबल्ला कालरानी न्ह्याम्ह जुसांस्यायी 🌑 जगत थो सन्सार्कालं न्ह्यागु नाशयायी 11311 अवीक्षित राजाया काँ मरुत्राजां सीका 🗨 बृहस्पति गुरुतया यज्ञयात जीका 11811 गुगीगुगु अश्वमेध यज्ञ याय धुंका ● हानं यज्ञ यायधाल ऋषिम्रिनि मुंका 1 411 बृहस्ताी गुरु मा ईन्द्रंपेव पाना ● बृहस्पति मविज्याना मरुन्तव ज्याना ॥६॥ नारदनं न्ह्योनेव राजायात च्याल 😉 जिंगुखन्यो राजा छ हेधन्दाकाय म्वाल 11911 सम्वर्त ऋषि व दिन कासी च्वनाचोंगु 😉 वैत यज्ञ याकि राजाथिक जुया वोंगु 11211 बृहस्पति यागु निवेँ अति शक्ति दुम्ह 🕲 शिवमक्त शुद्धयाना यज्ञ याके फुम्ह 11311 ध्वखँ न्यना मरुत्राजा वना कामीथे का 🗢 सम्वर्त ऋषित इया मल्हायीत न्यंका 119011 साविक यागु सामाग्रात मगा ऋषिधाया 😻 कुवेग्यागु निधिम्हेया धनमाक काया 113811 अ र्विगु अथमेघ क्रियाका लुगु 🖰 रहत्तवेँ जियमका ्ईर्द्रनं मन्युगु ॥१२॥ यज्ञ वनेपते घांल द्योत ईन्द्रं मुंका 🕲 द्योत यज्ञ वयम् छा च्वन अथें सुंका 118.311 यज्ञधाया ब्रांम्हरतमें हल हं मयाना 🕲 यज्ञभाग कोिषि सुंवीगु मखु ग्याना 113,811 सम्तर्तनं सीत्मा ईन्द्रं कपतयाना धागु @ धर्म बिया बैदिक् मन्त्र यात छन्हुयागु 112411 तमं बीभकाया 🕹 द्योतवल ग्याग्यांअन अति लज्याचाया सम्बर्तनं होमया : 112511 ईन्द्रक्या च्वन यज्ञ विघ्न यायधाया 🙃 ऋषि स्यायधका तमं वज्रनं पाछाया 118911 CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

ऋषिं खना इन्द्रयात दिल हुँ कार्याना 💣 सन्यमफु ईन्द्र तक ब्वन लाहां ल्हाना शिव ब्रम्हा फ़ुकंवया ऋषियात धाल 🚱 अन्याय खः ईन्द्रयागु क्षमायायमाल 113811 ऋषियात बन्लबन्ल विया शान्तयाना 🍘 दासजुया यज्ञ अन च्वन द्योत ग्याना मरुन्तगनपी गुम्ह सितं भांछेयाना 😝 विस्वेदेव च्यन यज्ञ विचायाना ग्याना 112811 थथेयाना यज्ञ ऋषि पूर्णयाका ड्यूगु 🚳 मरुतनं फुकंसितं यक दान ब्युग ॥२२॥ दानन्युगु कायां मकु वाकीलेनाचोंगु 🍙 हिमालय दनी पर्व धनलेना वोंग् 11२३11 मरुतनं अति तत्थंगु 🕤 वथुजोम्ह राजा सुंहे मरु जुया बींग् धर्मयात किसायास्व बहत्याकाहाँका घ्योयाधारा 🍙 झिनिदत यझयाना अखगड्नं सारा ।२५॥ उजाम्हसितनं छन्हु ज्वनवयाकाल 🕳 कालबसे जुयारानी वनंसियमाल ॥२६॥ मतातमुं कालरानी न्ह्याम्हिमतंजुसां 💿 काल त्याकेमफु सुनां न्ह्याथे बलदुसां ॥२७॥ कालं सिनावनराजा छायछिख्ययागु 🕲 ख्वय सत्ता तरेयाछि क्रयायाना मागु ॥२८॥

# दोहाँ हैं। उसे अने अने उसे कार्य

कालगतिवल वाण अति • यानादिसँ छि होस्। देह धारिसिय मालि छन्हु • मखु थ्व रोगया दोस्।। २६४॥

# और श्री हरि भजन 💥

धालविशिष्ट कन्य धका है हानंदिसँ छिं न्यना ॥ श्री हिर ॥ उतथ्यया काँ सहोत्रया हिल ऋषिनं कना ॥ १ ॥ देवराज ईन्द्र खुसिजुया है राजा सहोत्र स्वया ॥ श्री हिर ॥ दिच्छ छुँया वा गाको बिल € अखण्ड देशेँवया ॥ २ ॥ जल चर गङ्गा देशजुल € सुबर्ण मयहे जुया ॥ श्री हिर ॥ राजा सुहोत्र धनीजुल € असंस्य द्रव्यथुया ॥ ३ ॥ राजा सुहोत्र धनीजुल € असंस्य द्रव्यथुया ॥ ३ ॥ сс-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri



यज्ञ पूजां जक फुका छ्वत 🔮 उजागु धन वं थ्रया ॥ श्री हिर ॥ थौं हे तकं नां व्यनाच्यन 🖲 त्रिभुबन थर्केजुया ॥ ४ ॥ तः धंअति वो दशरथिसवेँ 🛭 वन सिनाहे वनं ॥ श्री हरि॥ कालयाग्रहे सन्सासिय 🗣 मागु सियोकि मनं ॥ ५ ॥ अङ्गदेश पति बृहद्रथं 🖲 यज्ञ वं यागु कने ॥श्री हरि॥ छको वं यज्ञ यागुबलें 🗣 दाण वं ब्युगु खँन्ये ॥ ६ ॥ त्वीपि सल भिगु लाखह्या 🔍 लुँया सामान तया ॥ श्री हिर ॥ भिगुलाख् कन्या यात लुँया 🎱 तिसां तियीकाहया ॥ ७॥ भिगुलाख् किसित माकफुकं 🏓 सामान्तयावं दिया ॥ श्री हरि॥ लाखों वासा तीकातिसां 🗢 ब्रम्वहीत दानविया ॥ 🗖 ॥ सिच्छिकोतक वं यज्ञथात 🔍 उलीहे दोन्बिया थी हरि आखोसिनावन छन्ह्र वनं 🛭 कालया चक्रं थिया ॥ ६॥ छाँ छि ख्वयादिया रानीथथे 🗢 दशरथ व सीत धका ॥ श्री हरि ॥ कालं तोती सुं मखु न्ह्याह्मं 🥝 छन्हु वं यंकी छका ॥ १० ॥

किंनां सित्र धार्यी सात के स्वयानोंस्ट स्य

सरीसिनां सित धार्यी मखु 🗈 च्वनाचें।म्ह स्यानाम्॥ पश्चमृतया सरीर्छन्हु 🔊 कालहे योक तमाम्॥२६५॥

### 🎇 श्री भजन 🎇

धन्य व सो शिवि राजा श्ररण् रक्षा याम्ह 👁 वःखुं छम्हयागु निति थःगुप्राणपाम्इ ॥१॥ धर्मयागु तेजं शिवि शूर्य द्योथें चोंम्ह 👁 अति धर्म दुम्हधका नामिजुया बोंम्ह ॥२॥

खाली अर्थे मखुसालं कारसुद्धातिका 🧖 यज्ञपति थुली दानवीया भगिरथं हया भागीरथी थन झागु 🎨 हय छित रथपति सर्च्छिकिसि सामान्दुपि मोको 🗞 किसिपति अलंकार वनं सच्छ अश्वमेध यज्ञयाना ड्यूगु यज्ञपतिं तीसां तीकाकिसी दोखिन्युग् अपूर्व सामाग्रीवया छँ यासामान खालि प्याखं हुया च्वनी अन गंधर्वत वीवों डजाम्ह नं आयु फुना छन्हु सीनावंगु प्रतापि मांधाता युवनाश्वयाम्ह काये स्वर्गहे व्हगनीथें चेां धनुष्तंकावेंगू अश्वमेध सच्छि राज सुयसच्छि हानं उजाम्हनं सीनावन आयुफ्रना वैगु नहुस्या काँ ययातिनं यात यज्ञहाण वपोषन वन छन्हु राज्ययाना चोचां ९ आंखीसिना वन वनं क्रालवया जोजों

उनाम्हनं आयुफ्रना छन्हु सिनाबींग 🌊 खालिवया नामजक् वाकि ज्याचींगु ॥३॥ भरत न्यो सञ्जन्तला दुष्यन्तया काये 🦚 न्यनादिसँ रानी वैग यज्ञयासँ धाय ॥४॥ िक्तस्बदो व चयप्यम्ह म्हम्ह पत्ति उंका 🎨 दोछिम्ह ब्राम्हणते त साँदा एयातखँका ॥५॥ सिच्छ वो सुयीस्वक अश्वमेध यात 🎨 उजाम्हनं आंयुफुना छन्हुकालंस्यात कना वयागु खँ यज्ञ यागु ॥८॥ कन्यादान योतवं न्यो झिगुलाख्युंका 🥸 कन्याजक मखु धाय न्यनादिसँ सुंका रथ कन्या पतिं छुगु प्यम्ह सल खेला 🎨 छँया सिखं चिपिंकिसि तिसादुपिं न्योंला ॥१०॥ तीकाँहयधाको ॥११॥ तीकामाक तयाचिल हयांसिंच्छ साँनं 🦚 साँम्ह पर्ति फैय च्यलेँ दोछि दोछि हानं ॥१२॥ फैतदो छि च्वले दो छि साँग्ह पतिंथ्यांका 🤏 दानयात थुलि फुंकं राजा ईन्द्र ग्याका ॥१३॥ गुम्हसिया तपं गङ्गाभागीरथी झागु 🦠 न्यनादिसँ रानीगङ्गां लोक उद्घार्यागु ॥१४॥ गुम्हसिनं भागीरथी स्नान यानाकायीं 🤏 पलापत्तीं अश्वमेच यागु धमलायी ॥१५॥ अर्थीजाम्ह भगीरथ वनं सिनावंशु 🦠 कालयागु फुकं रानी आहार्जुया चोंगु दिलीप राजायाखँ कने न्यनादिसँरानी 🧖 प्रतायीम्ह राजा दिलीप अतीभाग्यमानी ॥१७॥ 🚱 यज्ञ पतीं आचार्यत कन्येदान व्युगु ॥१८॥ **े** वयायज्ञे सुवर्णया मौलायाना ड्यूग् ॥१६॥ कि विश्वावस् गवर्ववयाद्य मेहाली ॥२०॥ 🦚 बैत दर्शण्यापि मनु बनी स्वर्ग सोसों ॥२१॥ 🦚 न्यनादिसँ सन्सार्फ् कं काल्या बसेचोंगु ॥२२॥ 🦚 न्हेग् द्वीप त्यांकम्ह छन्दुं बीर वैतधाये ॥२३॥ 🗣 त्राही जुया फुकिसनं वयांवल स्वैगु ॥२४॥ 🗞 दानवियां माछि यज्ञयात मांधीता नं ॥२५॥ 📭 मखुरानी सुनां कोल त्याका व्वने फैगु ।:२६॥ 🐧 बाजपेय सच्छि अश्वमेध सच्छि पर्व दानबील लुँया पर्व स्वोंगु देँका 🦠 अकंतक साम्राज्यनं यात राजां हवेका ॥२८॥

#### 🚃 दोहा 🕮

स्वयादिसँ सनसारे सुदु 🔊 जुया च्वनीपिं स्थीर् ॥ नांतया वम्ह सित धका 🔊 यायेमागु छुपीर् ॥२६६॥

# श्री हिर भजन्

राजा अम्बरोषया व न्यनादिसँ 🤻 नारायण याव भक्त अति ॥ इरि ॥ सुद्रमेन चक्र रक्षायाना वो 🦠 तः ह्य धन्यवया धर्म मति ॥ १ ॥ वया प्रजाँत छन्हु धाल चौतसे 🦠 म्वाम्वाकं स्वर्गयने यौलाधका ॥ हरि ॥ सुंहे माने मजु स्वर्गवनेगुलि 🔊 उलीत सिंह्य अम्बरीष्छका ॥ २ ॥ कालगति हरि भक्तराज ऋषि 🤏 सिनाँवन छन्द्र उजाम्हनं ॥ हरि ॥ न्याम्ह सितनं कालं मतातिगु 🥸 ज्या न्वन आयु फ्रयेवनं ॥ ३ ॥ राजासमुबिन्दु भाग्यमानीिकयु 🤏 ळाखम्हं काँ गुम्हिसया द्या ॥ हरि ॥ ज्याहायानाविल फुकंसितं व 🦠 म्हतिं सिच्छिसच्छि कम्याह्या ॥ १ ॥ केंसिकन्या महपति सच्छिकिसी 🎨 किसीम्ह पतिं प्यम्ह संछतया ॥ हरि ॥ म्ह्रेगु रथिबल छुगु रथ पतिं 🤏 ब्वीकासिच्छसलं सोमान्ह्यो ॥ ५ ॥ हानं सिच्छ सासल महपतीं च्वलें 🌣 सिच्छ फैत नं सिच्छ तया ॥ हिर ॥ उलीमछी कस बियाहग् फुकं 🤻 राजांदुकाल खुसीजुयास्वया ॥ ६॥ धनी दानी मरु व थुजाम्ह सं ९ कालंसिना छन्हु वन वनं ॥ हिर् ॥ कालंताती मखु रानी सुयातं 🤏 छीला ईश्वर्यागु सीकिमनं ॥ ७॥ = राजा गयं हानं यज्ञयात न्या 🦚 सच्छिद् तकहे अखण्ड नं ॥ हरि॥ न्हीन्हीं ने गुयात यज्ञप्रसाद वं 🦚 अत्यन्त तधंगु खना मनं ॥ 🗆 ॥ देबतातवया वैत बर्दान बीछ ९ वयागु धर्मवं अतिजुया ॥ हिरि ॥ धाल जुयमा धर्म अचल्मती ९ दानयोसां धन वेमा बुया ॥ ६ ॥ अक्षय धनप्तना दानयात व ९ राजा गयां अती सुः खसीया ॥ होर ॥ राज ऋषीं गय उजाम्हन न्या ९ छन्द्रु वन प्राणताता दीया ॥ १०॥ प्रतापी न्याछम्हराजासगरअती ९ तः धमु नां पृथीविले वया ॥ हिरि ॥ आखीसीनावन वनं न्यो रानी ९ थःगु आयुयात फुकाळ्वया ॥ ११॥

# द्वाहा द्वाहा

दुः खक्ष्टे छका ज्ञानीतसे : यायीगु धेर्य बीचार् ॥ साहसमतातुसे यायजतन् , दुःखं जुइगु उद्धार् ॥२६७॥

(भरतयात बर्शिष्टनं काँके छ्वगु भरत सत्रुघ्न थेंक झागु)

# पूर्व क्षार्टिक का उन्हाइ हम हम् । इस्ति का कि का

वेन राजा यौगु लाहा मथे यानामागु ; पृथुराजा उत्पती सिया अनयागु ॥ १ ॥ व्र महा विष्णु द्योत वया साम्राज्यहे व्युगु ; साम्राज्य राजाज्ञया पृथुं सुख स्युगु ॥ २ ॥ राजा मध्ये पैलाधका पद्वी पावे जुम्ह ; तः धंम्हव पृथुराजा अतिधम दुम्ह ॥ ३ ॥ साँ ज्या पृथिबी माता वंलिहका चौगु ; वया दुरु स्वंगु लोक्या तृप्तज्ञया बौगु ॥ ४ ॥ धितमाता पृथुयाम्ह ज्या म्ह्याँहेथेतुं ; पृथिवीहे धैगु जुया वन नाम ऐतुं ॥ ४ ॥ पृथुयागु नाम गुम्ह मनुष्यनं कायी ; वया फुक कायसिद्धि ज्यीधका धायी ॥ ६ ॥ पृथुयागु नाम गुम्ह मनुष्यनं कायी ; ज्या व्यन कालं स्वीतं वाकीहे मतैगु ॥ ७ ॥ उजाम्ह नं सिनावन आयुफुना वैगु ; जुया व्यन कालं स्वीतं वाकीहे मतैगु ॥ ७ ॥ छाँछि व्ययादियौ रानी शोक्याये छाये ; माहाराजा दश्रिथ भाग्यमानी धाये ॥ ८ ॥ वृयानिति रानी छुंहे मते सोक्याये ; धाथे भाग्वमानी राजा दश्रिथ धाये ॥ ६ ॥



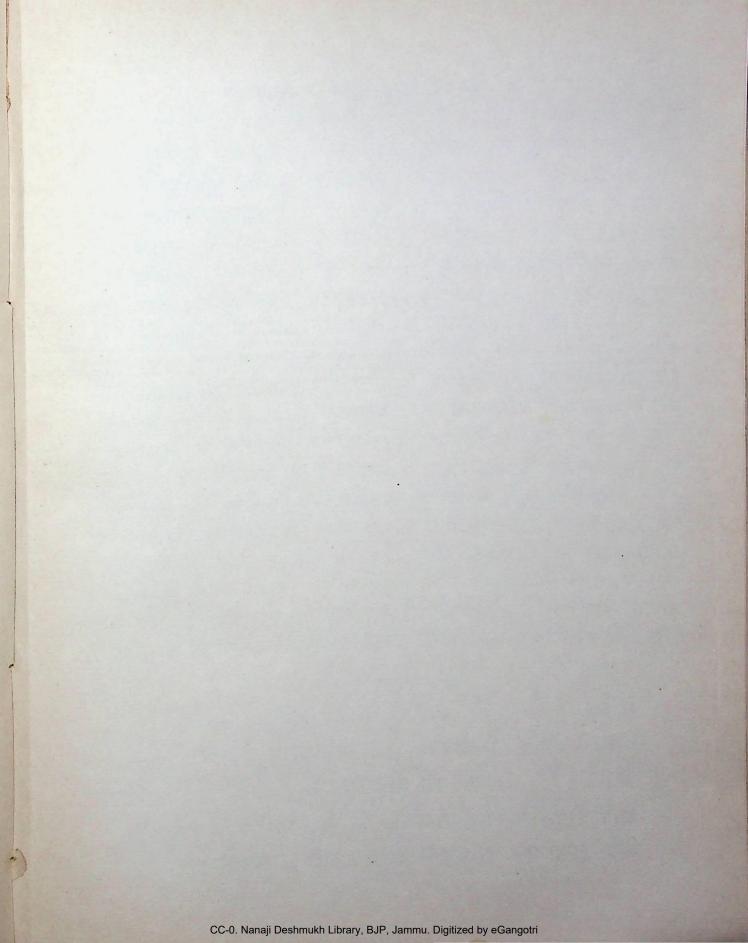

क्वीदो दला नावेजुयाच्वन गुम्ह स्वाना ; अन्त्य वन राम धाधां प्राण त्यागयाना ॥१०॥ थ्वसँ फुकं सुनां न्यनी अहा मनं थ्वीका ; वया ग्रह द्शा फुकं वनी शान्ती ज्वीका 115311 धुली धाया विश्वष्ठनं कौशल्यां त हेको ; दशरथ फिनातल चिकं जःसी यंका 118 311 काँक्य छ्वत दुत तेँत भरत् शत्रुध्नेँत ; धाल बशिष्ठनं विस्तार याये मते वेत 118311 सुयातंहे घायेमते राजा मन्त धाया ; भरत शत्रुव्न काहुँ थर्थे हथाँचाया 118811 भरत वो शत्रृष्ने त यकां ते है यंका ; गुरुं काक्य हल धका व्यनाहिति न्यंकां 112411 ऋषिया बयन न्यना द्व अनंबोंबों ; दिये नये देने मधा सदां न्यासे चाेचे। 113911 उखे इलक्षण जक भरतया ज्वीका ; शिव पूजा याना जुयी धंधानुगहीका 119911 मांग्वा दाज्जकीजायागु अतिधन्दाकाया ; त्राम्हण् भाजनयाकि शान्तिज्वीलाधाया 113511 अति धन्धाकायाभरत क्वानंख्युकाचांगु ; अयोध्यान वोपि अले अनथे कवांगु 113811 बिश्रष्टनं धार्थे दुतं भरतते त धाया ; ल्याहा भालदा जिल्ला विदावादि काया 112011 भरत व शत्रुव्ननं सल्गया झागु ; अयोध्याँ थें क्यत अपिं अति इथाँचागु 115 511 अयोध्याँ छुजुलवका अति धंधाकाया ; वायुवेगं सल ब्वाकाचान्हि याना झाया 112211 अयोध्याँ व थें क काल दा शुक्तिजा झाया ; दना जिंजां मिजांदेशेँ ग्यानाधनधाकाया 112317 दुनीजात खन फुकं ख्रयाजक बोगु ; खन पस फुकंतिना सून्य जुयाचांगु गरशा छम्हन्यम्ह नापलापिविन्तियाना बोवां ; छुंहे घायिमखुसुनांच्वनी भ्वाभ्वाँ सोसां 112411 धायिमनं राजाज्वीम्ह वल थका धाया ; राम लोवंकाहे फुकं एवयिदुः ख ताया 113511 तंम्बेकल दुनीवातेँ भरत् बोगु सोसां ; म्हुतुं धाय मछासुनांग्याना नुग खोखाँ 11291 61

🕸 दोहा 🤏

थःजक सुःख स्वयी सुनां क विया फुकंसितं पीर् ॥ धार्यि वयात धिकार्धका क जुसां न्ह्याथे हे बीर् ॥२६८॥ \* श्री हिरि भजन \*

भरत दोगुल हिं न्याकुं चाया 🤌 आरित मागु तया ॥ श्री इरि॥ केके छुखाँ वन खुसिजुया 🤌 हय तवों लस्ववया ॥ १॥

आरित याना थतह्या 🤌 कथाँतल वयना ॥ श्री हिर ॥ भरत रात्र्वः अनीयाना 🤌 हल कुशल्वं न्यना ॥ २ ॥ न्यन भरतं केकै याके क दिल व्वोगन बच्चना ॥ श्री हिर ॥ तातपा ज्वीथां च्वना वया 🔊 दिसँ छिं हालकना ॥ ३ ॥ आनन्द् जुला ब्वायाजुल 🤌 दाजु तताजु होनं ॥ श्री हिर ॥ मां कौशस्या सुमीत्रा नं 💋 किजा लक्ष्मण यातनं ॥ ४ ॥ लुलु जुल फुकं स्वयाच्वन 🤌 देशेँ उपद्र अति ॥ श्री हिर ॥ ्खना मखोम्ह छिहे छम्ह 🔊 त्रास जुल जिमति ॥ ५ ॥ नापलापिं फुकसिनं जित 🤌 तमं स्विययु हनं ॥ श्री हिर ॥ तेन्हे मयाग्र मनुतसेँ 🤊 कने गुळीत खँनं ॥ ६ ॥ छे "छे "नं मनु त खोया च्वन 🤌 बजार बंध फुकं ॥ श्री हरि॥ गर्न मवंसें वयाछिथाँ 🤊 च्बंगु फुकंहे दुःखं ॥ ७॥ दाजु ग़न मां धायादिसँ के दाजुया थाँनिं वने ॥ श्री हरि॥ अलें तिनी मां छिकपिनी 🤌 न्ह्योने वयाजि च्वने 🖟 🖂 ॥ असकुण आपालं खनाथन 🤌 ग्यात नुगनि अति ॥ श्री हरि लेँ नं अशकुन जकजुल 🤌 संकुण मखं छूं भित ॥ ६॥ पंक्षिहां छाच्यिन सिमाँ ख्वया 🧖 जित जकहे स्वया ॥ थी हिर ॥ लँ त्वाल्हाना बेँ वनी हानं 🛪 सर्प तसें नं वया ॥ १० ॥ विस्तार मयासे धायादिसँ 🔅 दाजु तताजु गथे श्री हरि धन्दा जुल जिग्र मने अति 🤊 जुल छु दुःख थथे ॥ ११ ॥



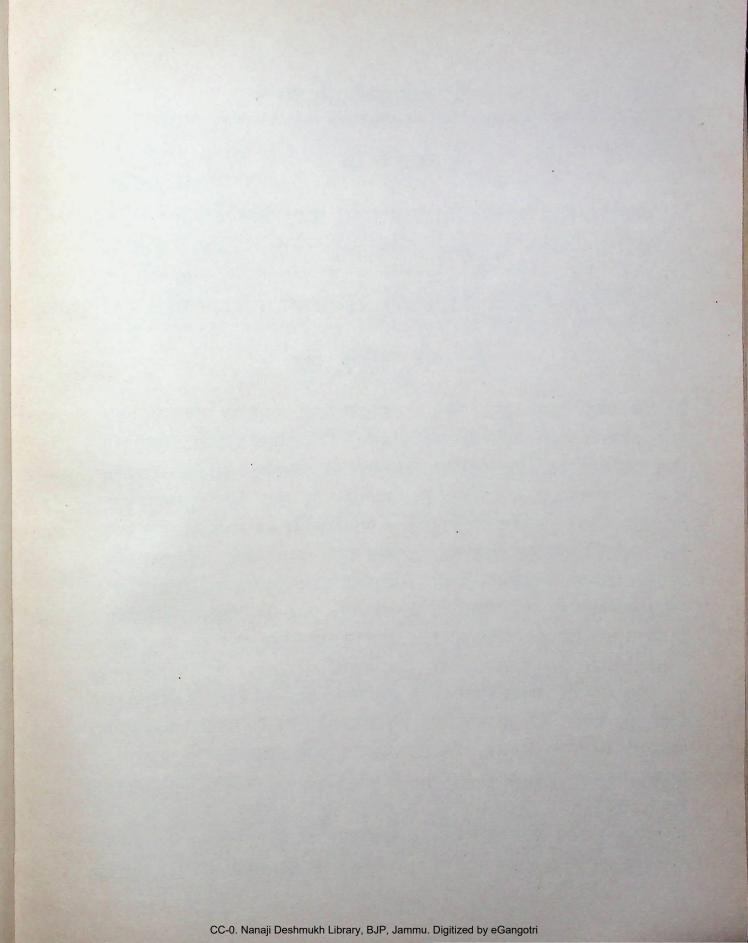

#### श्री दोहा 🕾

सच्चा सेवक यात जुयी ; मालीक याग्र अति पीर्।। हुनीञा ख्वेका जुयीमखु ; राजायाग्र मन स्थीर्॥ २६६।

( भरत शत्रुव्न थेंक काया विरह यागु केकैयात भरतं तुच्छयाना धागु)

# 🛨 श्री भजन ★

केर्केंघाल भरतनं घागु फुकं न्येन्यां ; हर्षज्ञसां मिखाँ रूववितया मतिखोंखां ॥१॥ अति बुद्धिमानी लिपा जुयिगुखँ स्युम्ह ; मंथरा सी हीत झीम्ह फुकं सल्हा न्युम्ह ॥२॥ लिपा दुःख सियिधका जिगु नुग ग्याना ; न्योर्जि ज्याख बन्दोबस्त फुकठीक्याना ॥३॥ राज्यविये यात थिकजुगु रामयांत ; राज्यवियलागु जुसा झिसं दुःखम्युगु ॥४॥ तर मित ईश्वरनं आखीर्ड ;ख न्युगु ; छं न्वा प्राणतोता छगु स्वर्गझाया छ्युगु ॥५॥ ध्वखं न्यनेतुँ हे भरत् हाय जिन्नाधाया भरत शत्रुध्न न्यम्हं ख्वल छोतिदाया ॥६॥ भरतनं धैर्ययाना केकैयात धाल मंत ब्वा छुरोग जुया कना दियमाल ॥७॥ अन्तकाल लावांलाला दाजु द्या निंतिं ; पाजु पिथाँ वनागु जि जुयावन सिर्ति ॥ = ॥ फिक्रीजुल अन्ते जित स्वामखना ब्वाया रामयागु न्ह्योन्यसित जुिय राम धाया ॥६॥ रामधायां शिनांवनी गुम्हसिनं थ्वीकां व वैक्रुण्ठे वनी जनम् मरग्छुटे ज्वीका ॥१०॥ प्राणंतीता भारुज्वी व्वापका रामधाया ; ज्यि ब्वाला पका च्वन बैकुएठेँ व झाया ॥११॥ स्यानाचांगु घायात मन् मलेवताप्केथे ; खंखिकन केकै ख्वया थिकयाना ख्वेथे ।।१२॥ केकैयाग् मति भरत खुसिज्यि वाया ॥१३॥ खँकन वें। जुक्ब फुकं थथेजुल धाया मरतनं न्यन राम गूजी झाल धागु ; लोमन ब्वा सिगु दुःख शोकयांयेमांगु ॥ १४॥ ; नुमनासें च्वव रामयात व लुवंका ॥१५॥ ख्वानं वचुसेहे वनं म्हुतुसिनं गंका ; पाके जुयाचांग् घाले चिचुं क्वाका ब्वीथे ।।१६॥ स्यानाचांगू नुगयात जोगू चुपिंस्वीथें केकें घाल बाबु खाँछं शोकयाना घाया ; खीदोदहे दुम्ह बुढां छंग्वा सीना शाया !!१७॥

भाग्यमानी राजा जनस्मिर सु:स्वस्युम्ह ; बृद्धकाल ज्वीका म्वाना स्वर्गभायां ब्यूम्ह ॥१८॥ भोकतोतां ज्ञ्या राज्यचले याद्यं ज्वाया ; यायधुन वन्दोवस्त च्वोछ सु:स्वकाया ॥१६॥ राम लदमण गूजीवन भोजपत्रं तिति ; धंन्दामन्त स्वीग छन्त च्वोछ सु:स्वकी सिं ॥२०॥ छुया ग्यानाच्वना बाबु राज्यचले याँत ; सुया तागत् राज्य छन्त वियमस् धाँत ॥२१॥ कानु जिहेच्वना छन्त राज्यथथें वीग ; छन्तराजा याना स्वछं झीसं सु:स्वसीगु ॥२२॥ मंथरानं बुद्धिसेना नासो वरकाया ; बन्दोवस्त याना ज्यास मत्योजि मधाया ॥२३॥ यानाविय धुन माक्व बन्दोवस्त छन्त ; राजा जुया च्वछ बाबु छुंहे धन्दामन्त ॥२॥

#### \* दोहा \*

सुःख सिययात धायमज्यु 💿 लज्या धर्म इमान्॥ बुद्धि दुपिसं तोति छुथा 🕲 मौकां वोगु कमान्॥३००॥

#### की हिर भजन कि

केकैनं धागु बचन न्यनाली \* भरत मूर्णम्हथे जुया भित ॥हिरि॥ हारामधाया भरतस्वयाहल \* सीरे थमंतुं दायो अति ॥१॥ धाल भरतनं केकैयात न्यो \* धिकार्ज कमी छ पापीधका ॥ हिरि॥ रामया द्रोहि जुयाचोंम्ह सो \* रचुकुल याम्ह छ कोलछका ॥ २ ॥ श्रीराम बनवास् छ्वयेधायेगु \* गथे अधमी छं वल म्हुतुं ॥ हिरि॥ राजायाके बर पवना बलेतुं \* गथे मवन मे व छँगु कुतुं ॥ ३ ॥ धोलंमगीत छं म्हुतु गथे व \* धिकार ऊजागु छुवाक्य वया ॥हिरि॥ गथे नेन ब्वां छगु शब्द वो \* गथे मिस्त छ हिहेँ ल्होया ॥ ४ ॥ गथे नेन ब्वां छगु शब्द वो \* गथे मिस्त छ हिहेँ ल्होया ॥ ४ ॥ गथे नुग पंमम्हुगु छंगु वो \* गथे मिस्त तनंमज्यागु सो ॥हिरि॥



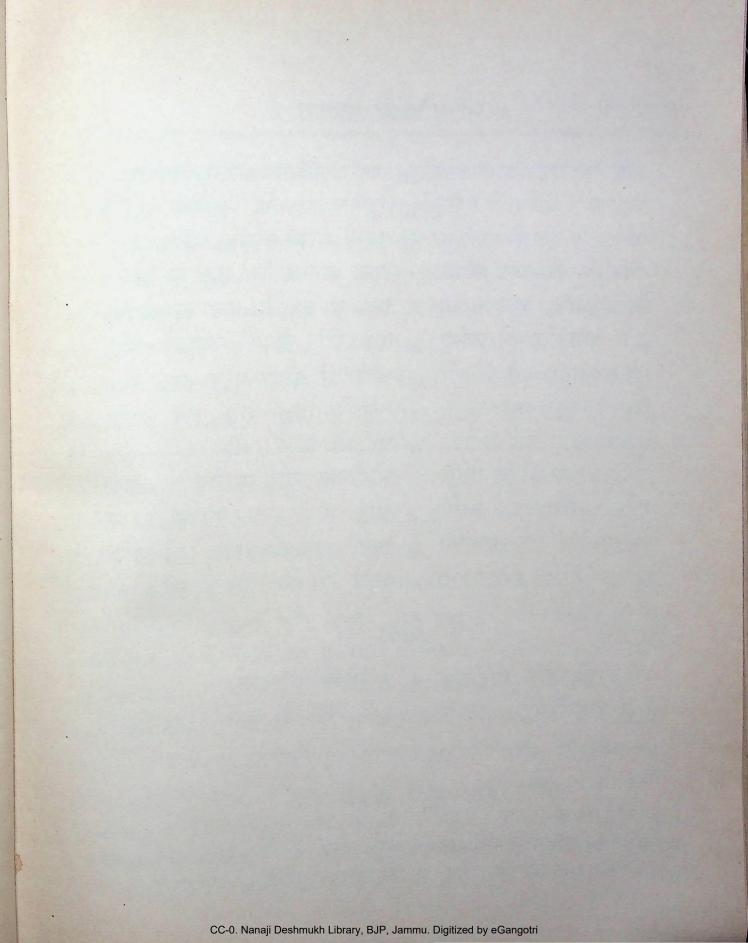

अतिसोमाम्हवजिब्बांपालाहाँ अधि छ पापित मस्यागु से ॥५॥ जिथुजाम्ह थों पापि द्यीसु अधुजाम्हस्या जि गर्भवया ॥हरि॥ गथिजाम्ह छ पापि हरे से। अव्वम्ह श्रीरोम बनबास व्छया ।६॥ गथेघायेग जिं छन्त मांधका अव्वच्च ।६॥ गथेघायेग जिं छन्त मांधका अव्वच्च ।६॥ सोसो हरेजि वन्यगन आ अव्वच्च छु दण्ड जिं यानाथका ॥७॥ छुंगु न्ह्योनेजि गथे व्वनेगु अराम जिं सोवने गनवना ॥हरि॥ गथे सहयाना व्बने हरे जिं अधीरामया कीजां धनुष्व्चना ॥द्या। जिं स्वे मनु छ पक्षामखुभुत् अजन्मकायाम्हसु धाछं धथें ॥हरि॥ धुजाम्हस्यागु गर्भ बुम्हजी अस्वाबले जुं गे मसीत अथें ॥६॥ छुलेवना थन चोंहुँअधर्मीछ अभीनीमखु जीगु न्ह्योनेच्चनां ॥हरि॥ गथेछ गु ख्वास्वयगु सोजिं अविश्व चोहुँ जीयी छन्त गनवनां ॥१०॥ छन्तस्वयाजीं व्वतेथम्वाथन अथन्त छन्तमां धायगु जीं ॥हरि॥ श्रीराम तोता हरेहरे से। अराज्य गथेथन कायगु जीं ॥११॥

#### वि दोहा वि

पती द्रोही हरि द्रोहीतथें के मखुजन्म चाण्डाल ॥
मखुगु धायीमखु ज्ञानीतसें के उकीं चलनवा चाल ॥३०१॥
(मंथरायात सत्रुघननं सास्तीयागु भरत अत्रुघन कौश्रल्या याथाँझागु)

#### की श्री भजन कि

सत्रुघ्ननं तमं बाकुछिना स्वल हानं क्ष उगु बखते हैं लाकावल मंथरानं ॥१॥ सिन्हतिना समायाना वसं फिना वोगु क्ष न्हिलान्हिला बयाचेांगु तिसांतियांलीगु ॥२॥ मीतिताकयाना छ्वीत व्याकावना जांथें 🤊 गरुदने नागखना लिना ज्वना चांथें ॥३॥ सत्रहननं बना लाप्वेलाको मथराया ? पैकाबिल जोर त्युने पति थिस घाया ॥४॥ त्वार्थं चुया मंथरा वो ख्वल चिचे याना 🤌 हिहा छुति जुयावन लोपो व तज्याना ॥५॥ मंथरानं श्राल जिंछु याना बिघ्नज्वीका 🤣 भलोयाना सास्तियात उल्तामितिथ्वीका ॥६॥ अयोध्याबासितधका हालाच्वनखोखों 🔊 सत्रुघ्ननं बना हानं वैगु सथु जोजों ॥७॥ खिच।सिम्ह छयगुथें लुयाहयाहानं ? याये ज्युक्व सास्तियाना मन्त सिरेसाँनं ॥८॥ दयोदुम्ह भरत्झाया छेन म्वालधाया 🏞 कौशल्याँथाँ दाजुिकजा दिल न्यम्हंझाया ॥६॥ कौश्रत्यात खन अन दुःखं ध्वनाचांगु ? वसनं हाकुर्सेच्वना गंसिज्या वांगु।।१०॥ कौशल्यानं झस्केजुल भरत् वोगु सीका ? वार्थायिथि दनामाल रामवोथें ज्वीका ॥११॥ तुते जुया चैांम्ह अति मिखांखिल्ल हिहि 🏞 मूछर्या जुया भवसुवन दे सं ग्वाराचीचीं ॥१२॥ इतिमिति कनभरत कौक्षल्याँत सोसों ? कौशल्याया तुतिज्वना ज्वन अथे खोखों ॥१३॥ होसदे वंख्वया घाल ब्वागो माताधाया 🦃 जिम्हदाजु गनदिल स्तीततोता माया ॥१४॥ लक्ष्मण तताजु गन काल दुःखताया 🥻 अनाथयाना बिल जित दाजुं तोता काया ॥१५॥ जगतेँ कुकिम केके छायजनम कागु ? यदी जन्म न्युसा देवं बाभीयायमागु ।। १६॥ गुजाम्ह सो पापिया जि गर्भजन्म काल 🌮 स्वंगुलोके माताजि अथागि धायम ल॥१७॥ गुम्ह पोपि केकैंछित थुली दुःख व्युगु 🏞 व्यानं प्राण तोतामाल दाजुं दुःखस्युगु ॥१८॥ थ्वजुगु कारण फुकं जुळजिंगु निर्ति ? सन्सारे यस्कीर्ति महुम्ह जन्मजिंगु सीति ॥१६॥ कौशल्यानं दनादिल भरत्या खँ न्येन्यं 🥬 एवबी हुका बिल अलेँ थगु जनीफेफें ॥२०॥ भरते त मुले तल घयपुना काया 🎾 मुले तल सत्रुघ्ने त रुवय म्बाल घाया ॥२१॥ न्यम्हकाँपि मुले तया विलख्वबीव्हीका 🤣 कौश्वल्यांनं भरते त धाल नुगहीका ॥२२॥ वेलावखत्सीका बाबु मतेशोक याये 🕫 दोष विया स्वीतंबाबु मते ख्वयेघाये।।२३॥

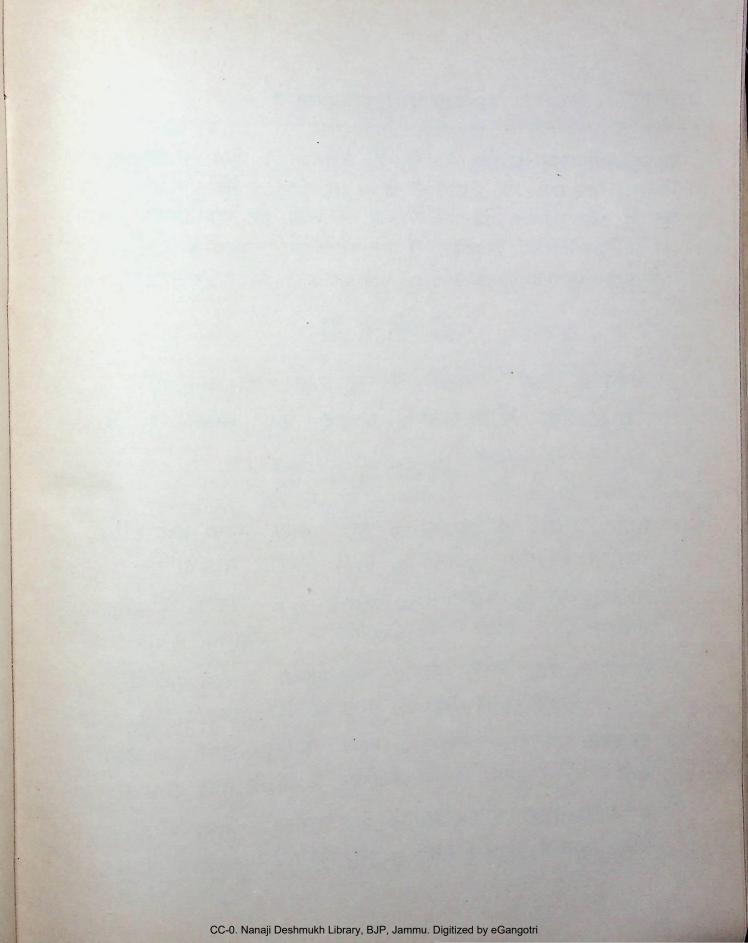

सु:खदु;ख घैगु वाबु कर्मयागु भोग ? कर्म जुयी मनुते त दुःख न्याधिरोग ॥२४॥ मोजपत्र तिया राम वन वनवास ? छं न्वां प्राण तोतामाल तोता भीगु आस ॥२५॥ जुयावंगु खँखि फुकं कन को ग्रल्यानं ? व्वल अन न्वक्व दुःखं मखन मिखानं ॥२६॥ अन चेंनि कुकिसन तारिक्यानाकाल ? धन्य सहयाय फुन्ह को शल्या सो धाल ॥२७॥ तारिक्यात को शल्यायासहन्सिक्तिसोसों ? को शल्याया मुले च्वना च्वन भरत्खोखें। ॥२८॥

#### 🎇 दोहा 🕮

धैर्ययाना सह यायगुथें अ मखु धर्म ब्रत दान् ॥ सहयाह्य स्या कीर्ति च्वनी अ प्रल्हाद योगु समान् ॥३०२॥

#### 🎇 श्री हरि भजन 🎇

धास्त भरतं बीन्तिवाना अ फुकहे मांपिं स्वया ((श्री हरि॥ क्षमाया दोष्जिय छुंहेमरु अ माता करुणा तया ॥ १ ॥ मांव्वा स्यानाय पापसाँया अ छ्वेकेय गोठ स्वया ।।श्री हरि॥ वाँयात वीष नकेयु छेँ अ छ्वेकेयु ब्राह्मणया ॥ २ ॥ राजायात बीष नकेगु वो अ मिसा बाळख स्यायगु ।।श्री हरि॥ ध्वखँ सियागु जुसा जित अ हत्या ध्व जिं कायगु ॥ ३ ॥ दाजुयात बनवास छ्वयो अ राज्य कायगु धका ॥ थ ॥ दाजुयात बनवास छ्वयो अ राज्य कायगु धका ॥ थ ॥ मते माता जित दोष बिये अ धास्त भरत ख्वया श्री हरि॥ धास्त हानं वं शपथ याना अ श्री सूर्ययात स्वयो ॥ ५ ॥

हरिहर तोता गुम्हिसनं अ यापि सेवा भूतया ॥श्री हरि॥ थ्वखँज़िं सिया जुसा हेमां 💝 च्वनेव पाप फया । ६॥ ठबना ॥श्री हि।। हेबा काया सुनां वेदसेनी 💝 कुपात्र यात कंन्या मियागु पाप जुल 🔌 चुग्ली यायगु वना गुम्हसे प्रकत याना जुयी 🦦 कर्पिनी पापकना ॥ श्री हिर ॥ कपती क्रतील सु ल्वानाजुयी 🔌 वेदयात तुच्छ खना जगत् बिरोध यायि सुनां 🕉 लाळची लोभि जुया ॥श्री हरि॥ परधनखना सु लोभिजुयी 🕉 परस्त्री खनानं सुया ॥६॥ सत्संग प्रेम मयायी सुनां 🕉 परमार्थ तोताञ्चया ॥श्री इरि॥ भुले जुया च्वनी गुम्हसदां 🕉 लोक व्यवहार स्वया ॥१०॥ मनुष्य जनम जुया सुनां 🕉 तोति हरिया नोम् ॥श्री हरि॥ मन्यनि गुम्हसे हरिकथा 🕉 मयायि हरिया ध्यान ॥११॥ लौक थकेँयाना जुयीसुनां 😘 ज्वना अनेकगु भेष् ॥श्री हरि॥ धाल भरतं थ्वखँ स्युसाजिके 🐧 च्वनी थ्व पापयाक्लेस् ॥१२॥

ं दोहा ं के

मती तयेथ्व मागु न्यना अ भरतंयागु सपथ्।। दुःख फुकेत सन्सारया अ मयाँ सुयातंकपत्।।३०३॥

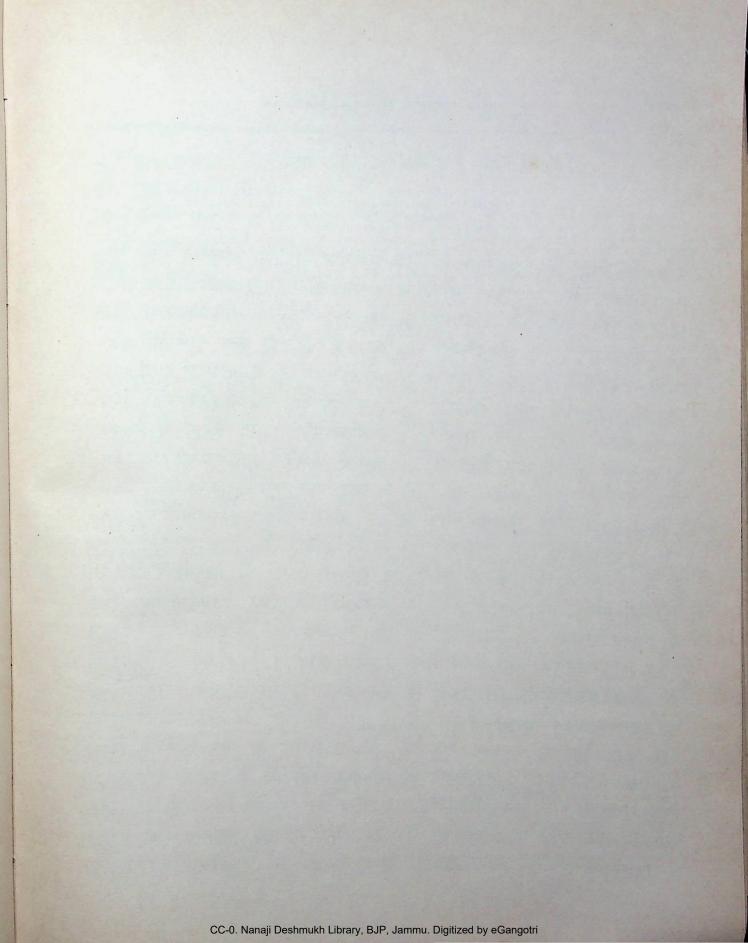

#### [दशस्थ राजायात दाह क्रिया यागु ]

# 業 श्री भजन 業業

भरतया खँन्यना लिपा कौश्चल्यानं धाल 🧇 गुलिसपथ् यायत्यना स्वालवाचु स्वाल ।(१।) सीया जिंछ रामयान्ह प्राणधका धाया 🕉 छं थ्वखँ सीधका बाबु शंका जिंमकाया ॥२॥ मुले तया दिल भरत् यात थुलिधाया 🝅 स्विबिहुका कौ शल्यानं म्वाल स्वयधाया ॥३॥ थाल कौशल्यानं छन्त दोषथुकिवीपि अ अपींनके वनावातु जुिय दुः खसीपि ॥४॥ चिन्छवन प्रवंग्रना दुःखया खँ व्हेक्हिं 🝅 ड्योव्वीयाली च्वन गथेयायमाल घाधां ॥५॥ बामदेव बिशष्ठ वो न्यम्हं थेंकमाल क्ष धाल दाह यानु च्वनेम्बाल एवयम्बाल ॥६॥ भरतं बचन बिया दिसँ दाहयात अ जम्मायायमाल मनु ज्वलमागु धाँत ॥७॥ थ्व खँ न्यना मरतनं बचन् वियाधाल 🐧 सरजाम मार्क्व फुकं थिक यायमाल ॥ 🖂 करपूर श्रीखंगड्या रास न्ह्याका छोछों अ ऋषित्तसे च्वन ज्वलं बिचायाना सोसों ॥६॥ यतिबने भाषि मापि चित्तबुझे याना अ राम ब्वनाहयतिनि धार्यो छायग्यानी ॥१०॥ भरतनं हैंका मांपि तया फुक छैंसं इद्यारथ किविया यन तया कुतीं लेसे ॥११॥ फुकं मीक ठिकयाना राजायात यंका अ सिन्दूर्यात्रा याना यन स्रयुगङ्गांथ का॥१२॥ खते तथा राजा भारी जात्रायाना यंगु 🔌 भादीमेन्त्री महिजन दुनिञान वर्गु ॥१३॥ श्रीखरड्या चीतादेँका संयुपागु तीरे अ भरते भीतल देशस्थ्यांगु शिरे॥१४॥ माक्व विधियमिष्किकं ऋषिष्ठिनि धार्थे 😻 दशरथ दहियात लस्कर्वना मार्थे ॥१५॥ पित्रपानिक्रियाकर्म विधियाना माक्बों अ भरतनं यात स्यनाव्युर्थे गुरु धाको ॥१६॥ धर्म शास्त्र बमोजिम माक्वयाये धुंकां 🏕 सुद्धजुल दान्याना ऋषिम्रनि मुंका ॥१७॥ सल किसी छेत्र रथ धनहया मांगु 🥸 द्रिणयात अति धन्य मन भरत्यागु॥१८॥ क्रियाक्मं दीनयागु सुनांफियधाये 🧆 फियमखु थुलीधका शेषं बयान् याये ॥१६॥ क्रिया गुद्ध्याना भरत् च्वनलोकींकांयां 🤌 सन्तोष् जुयां ऋषिम्रनि वन बिद्रांकायां ॥२०॥ ऋषिमुनि तया लीपा साहित्स्वयधुंकां अ भादीर मन्त्री माहाजन फुकसित मुंका ॥२१॥ राजायांगु समाँ तया मलादमी फुक अ घाल विश्वष्टनं केकैया खँकना दुःखं ॥२२। अले हानं कनाहल राजा सिना वंगु अ रामयात तोता राजां सत्ययात जोंगु ॥२३॥ कन हानं रामयागु गुणवयान् याना अ सीतालक्ष्मणया खँनं हल फुकं व्हाना ॥२४॥ माक्व खाँनिं कना ऋषिं भरते त धाल अ दोषमरु स्वीतं थःगु कर्म धायमाल ॥२४॥ थव्य न्यना क्वक्वछुना भरत्व्वलहानं अ भ्वयान्वपीं ख्वल ख्वनी व्यका मिखानं ॥२६॥ धर्मे मजुयावन ऋषिम्रानिते नं अ विरहं मफ्या वन भरते त स्वेनं ॥२७॥

#### \* दोहा \*

काच जुयिमखु मणि ग्वलें अ मणि जुयि मखु काँच्।।
क्रिय विक्रिय जुयिबले अ जुयावनी अमि राँच्।।३०४॥
[बिशिष्ठ ऋषीनं भरते त हेकगु]

#### कि हिर भजन ि

धाल धेर्यया ऋषिवशिष्ठं असते भरत छि स्वयादिये ॥हरि॥
किया कर्मयाना राजायात छि अधु कल वो तरेयाना विये ॥१॥
राजाया नीति स्वयमाय छ असिंग ज्याछ वं यानामवं ॥हरि॥
धार्थेहे भाग्यमानि ज्यावन अन्वानावन स्वीदो दातव ॥ २॥
स्वयमागु स्व कनाह्य जिं अन्यनाको न्यन्यहेमागु धका ॥हरि॥
स्वयमागु स्व कनाह्य जिं अन्यनाको न्यन्यहेमागु धका ॥हरि॥
समें बिद्या सया तोति ब्राम्हण अल्वेगु उजाम्हस्यानितिछका ॥ ३॥
मयायि प्राण्थे थम्ह प्रजायात अनीती मसीयी राजाजुया ॥हरि॥
स्वयेगुमा व राजाया निति अध्या च्वनीम्ह वर्धम म्हुया ॥ ४॥
धनीवेश्य ज्या नुगःस्याना सुनां असेवामयायी अतीथिया ॥ हिरि॥
शिष्ठ हरियागु पुजामयीयी अखेवयानीती अधर्मी सीया ॥ ५॥।

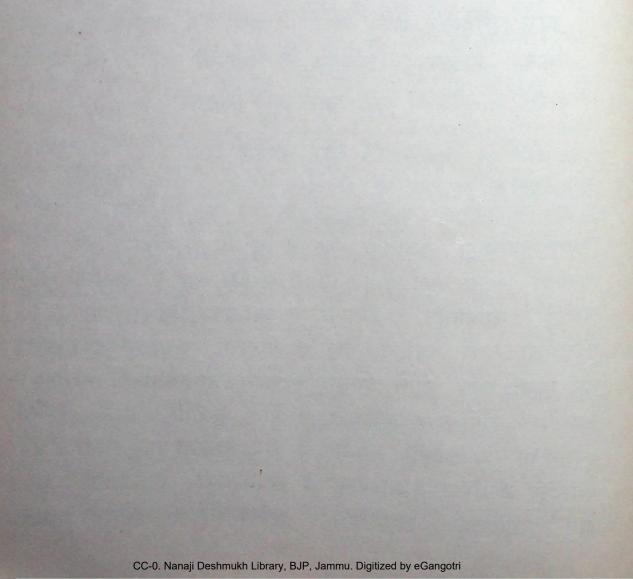

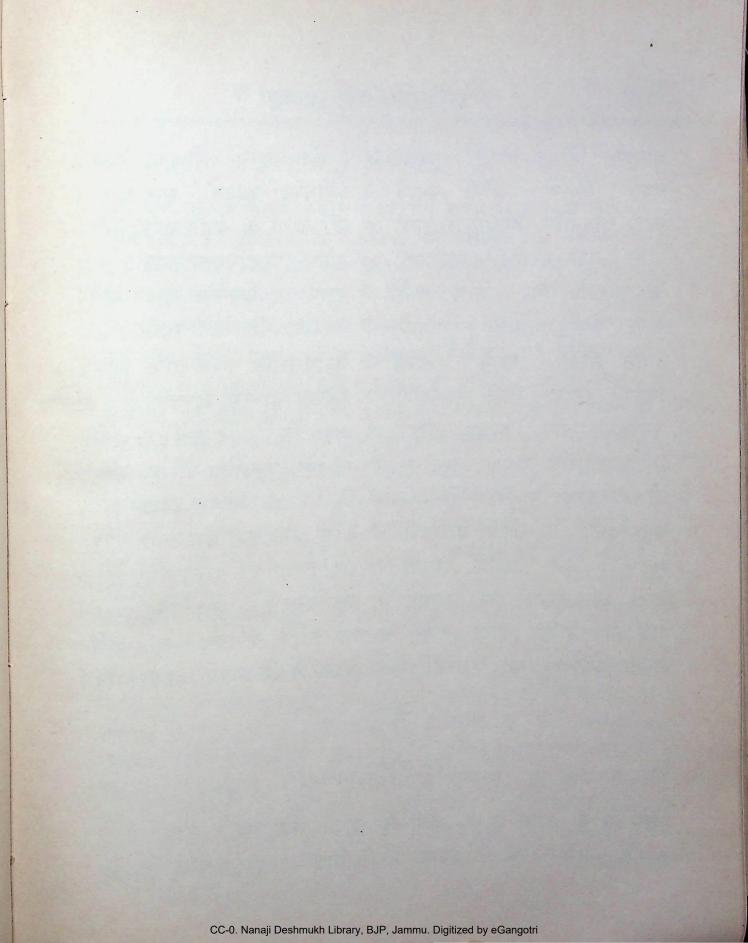

ब्राम्हण निन्दा यायी सूद्रणं 🥹 जुयी तः धंछुना थारोज्या ॥हरि॥ वयाम नींतीं मनुनं 💸 यनीधका यमदूतं लूया ॥ ६ ॥ भात द्रोह्योयि मिसाजुया सुनां 🔌 यथें जुया थः यायि कपट् ॥हरि॥ भात नापं स्वायि गुम्हिमिसानं 🕉 ख्वेमा दृण्ड्नियधका फगत्॥ ७॥ ब्रह्मचारि जुया तोति चर्षदं 🤣 गुरुया वाक्यनं तोताव्छ्या ॥हरि॥ रुवय वयागु निंतिं ननु अति 🤏 व ब्रम्हचारि सेनि स्वयां ॥ 🗆 ॥ क्रमंत तोता च्वनिं गृहस्थि 🧈 वयागु निंतिं च्वने ख्वया ॥हरि॥ विवेक वैराग्य ते।ति सन्ह्यासि 🧇 परिपञ्च यानाख्वे वैतस्वया ॥ ६ ॥ तपस्वीनं तप यायग्र तोता 🤏 विषय च्वनी गुस्ह सुखेँ हुन ।।हरि॥ ख्वे वया निंतिं छूल्याहा जुयी सु 🤌 मां व्वादाज्ञिक व बैरिमनं ॥१०॥ तोतां द्या करिपंत सेंकाज्वी अ विचा मयायि परिवार स्वया ।हरि॥ थः य शरीर जुक्कविचा यानाज्वी 🧈 ख्वेगु धर्म फुत धका वया । ११॥ मनुजुया हरि भक्ति मयोयी 🔌 सदां बिषय जक ध्वनाच्वनी ॥हरि॥ थुजा पित खना छुका रुवयेगु 🤏 धका यमदूत न बैत ज्वनी ॥१२॥ द्शरथया निंति छाँछि ख्ययेषु अ वन तःधंगु वं सत्य तया ॥हरि॥ भरत धैर्यया मते स्वयेछि 🤏 स्वयादिसँ विचायाना ह्या ॥१३॥



#### वा दोहा वा

ख्वय मज्यु अति दुःख जुयां ७ बुद्धि जकं ज्वी नाश् ॥ ज्ञानी तमें मन धेर्ययाना ७ कायिय त्नया आश् ॥३०५॥

#### श्री भी भनन हिं

थुलि धरा विश्वष्टनं धारादिल होनं : ख्वर छि मिजल यारमाल छि बिचानं॥ १ ॥

व्यायात् वध् पाले याछि रामंपाले याथे ; राज्य विचा यानादिसँ छिहे स्वयामाथे ॥ २ ॥ राजगदी बिया छित राजा स्वर्गे झाल ; ख्वयादिये मते बांबु धैर्याय मांल ॥ ३॥. रोमसीता खुसिजुयी दिसँ राज्ययाना ; राम ल्याहा स्नायवनं दिमँ लवल्हाना ॥ ४ ॥ लाहा बिन्ति याना हानं मंत्रितसे धाल ; गुरुया बचन शीरे फया दियमाल ॥ ५॥ मोणें छि मजुये मत्यो ड्युगु गुरुं धाया ; बिचायाना दिसँ झीगुराज्य थ्वर्डिकाया ॥ ६॥ कौशल्यानं धाल दांनं तोतीशात्र स्वेगु ; राज्ययाना फुकंसितं मालछँहे स्वेगु ॥ ७॥ छन्तस्यया च्वने बाबु रामतोता चोंसां ; मांपिं धाया छेमाया छं छुं खेँ द्वनावंसां ॥ ८॥ राम छवो जिमियाबु मरु फरक् छुंहे ; छिमिगुहे आधार्ज ठ मन्त जिमिसुंहे ॥ ६॥ राम गुओ बन बाबु छंब्बां तोताभाल ; छंगु भरे जुल फुकं धैर्यवाय माल ॥१०॥ थ्य खँन्यना भरतया रामसम्झेँ जुर्जुः ; क्वछुना व झन ख्वल ख्वि हुतुहुई ॥११॥ समाँ चोपि फुकसितं भरतनं सीसों ; लाहा बिन्तियाना थाल सकसितं खोखें।।१२॥ मामं धागु बचन जिं मज्यु नाहि धाये ; गुरुयागु बाक्ययात गथे लंघन् याये ॥१३॥ इष्ट मित्रं घागु खँजिं माणेँ जुयमागु ; ठिकधाया दिळ फुकं छिक पिसं घागु ॥१४॥ तर छिकपित छगु बिन्तियाना धाय ; लिःस बिल धको सुनां मते दिक याये ।१५।। ब्वानं तोताझाल झीपिं फुकंसितंवाना ; राम सीता गुत्री दिल गुली दुःखयोना ॥१६॥ दाज्यात गुञीन्छयां राज्यकाळं घाँःगु ; रामयागु सेवा तोता लोला राज्य काँगु ॥१७॥ जितला थ्व राज्यधैगु दुःखयांगुभारा ; रोम सेवा तिनि इच्छयापूर्ण ज्वीगु सारा ॥१८॥ रामयागु सेवासिवेँ थ्वराज्य, तःघंला ; धायादिसँ तःधंगु छु भरतं मखंला ॥१६॥ बस्त्रविना तिसा गथे व्यर्थ नांगा यात ; रोगीत गे व्यर्श सुःखभोग व्युसां काँत ॥२०॥ हरि भक्ति बिना गथे व्यर्थ जपयोग ; रामविना जित व्यर्थ राज्य सुस्त भौग ॥२१॥ पतिसेवा विना गथे व्यर्थ सित धर्म ; उड्योगया बिना गथे व्यर्थ भिंगु कर्म ॥२२॥ श्रद्धा विनौ न्यर्थ जुयी गथे दाणयाँगु ; जिस्वेला अथे हे न्यर्थ राज्यका दूँ धागु ॥२३॥ रामतोता चोनो जित सुःख मरु छुंहे ; सुःख जुिय जित दाजुयाथाः वन्येतुं हे ॥२४॥



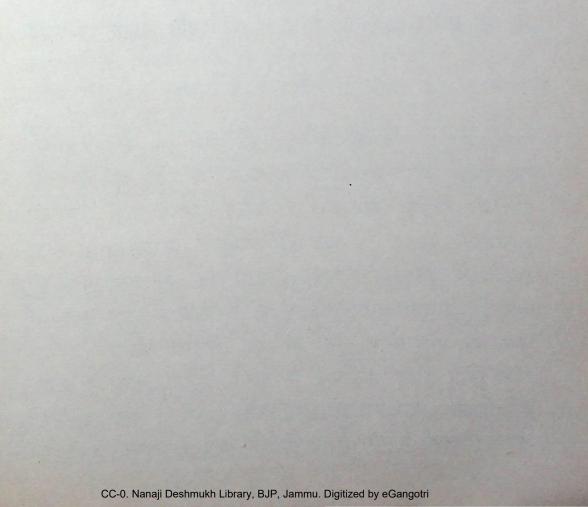

स्वसो जिला केकैया काँ छुदैजिके धर्म ; राम तोता च्वन्यमास्त गुजागु जिकर्म ॥२४॥ अधिमिं पिए खना माल रामवाना ; सुःख जियमद्ध सुयां जित राजायाना ॥२६॥ छिकपि जि हीतरवसो दिसँहीत्गुधाया ; मखुसा जि वन्यतेल रामनाम काया ॥२७॥ फुकंसिनं वर्लेजित मत्य राजा याये ; जित खना सःहयायि पृथिमातां छाये ॥२८॥ गुम्हिया नितियाना रामगुत्रीझाल ; राम गुजी माया चानं प्राणतोता काल ॥२६॥ उजाम्ह जि पापियात गथे राजायाँगु : जिगु दुःख न्यिन सुनां सुयात खँवहाँगु ॥३०॥

#### श्री दोहा 🕾

मांवा दुह गुणं बुद्धिज्यी क बीर्य गुणं ज्वी जात् ॥ हरि द्रोहीया कल्याण्फुना क जुयी सदांहे फसात् ॥३०६॥

#### \* श्री हरि भजन \*

भाल भरतं बिन्तियाना के फुर्कांसिके वं हनं ॥ श्री हरि ॥ राम गुजी भागु थथायाना के गात च्वन जि मनं,॥ १ ॥ वन्येजि रामया सरण्यका के वोधि जित वं छुया ॥ श्री हरि ॥ शरनागत बत्सल वहे के द्याछ नामसुथा ॥ २ ॥ रक्षा यापि जित मंत थन के फुर्क जि हितजुया ॥ श्री हरि ॥ वन्य जि रामया शरण्यका के तोति जित वं छुया ॥ श्री हरि ॥ भाल ब्वा दाजु त्याग याना के केके बर्दाण प्कना ॥ श्री हरि ॥ राज्य विये जित थाल थन के फुर्क हित खना ॥ श्री हरि ॥ मां कोशल्या स्वभाम्ह अति के धर्म सरीर वया ॥ श्री हरि उजाम्ह से नं धाया दिल के चो बाबु राज्य स्वया ॥ श्री हरि

फुकंसिनं धाल जितं थन 🛪 चो गज्ययाना धका ॥ थी हरि॥ कु गर्भ जन्म जि जुम्हजुया श जिगु दसा थ्व छका ॥ ६॥ ध्यातं दौष थुकी क जिंगु कर्मया दोष् ॥ श्री हरि॥ गुजी तया चनांथन अ वयीमखुत जि होस् ॥ ७ ॥ माल स्वये 🤧 माल गुजागु न्येन ॥ श्री हरि॥ हरे गुजागु नुगया कलपना हरे १ फ़ाया सुयात क्यने ॥ ८॥ बिन्ति फुकंसिके बिदाविया है जि दाजु याथाँ वना ॥ श्री हरि॥ सरण धार्या स्वपुरा स्वन्ये है तुती वयागु ज्वना ॥ ६ ॥ कायि सरणवं किजाधका ? तोतिजित वं छुया ॥ श्री हरि॥ यदी सरण जिं मकालंसां 💯 वन्ये फकीर जुया ॥ १०॥ वयागु स्यान तया ॥ श्री हिला जुपे १ वयागु ध्यान तया ॥ श्री हरि ॥ अ अञ्च जल तोता सिनावने हाराम दाज धका ॥ श्री होर ॥ नयेमखु बर तोत्य जिंगु 🤻 अथम सरीर छका ॥ १२ ॥

## के होहा के स

-हर्यक्ता हार ग्रहण

सुँदै सन्सारे पापि अधम् १ श्रीराम द्रोही समान् ॥ हिरिद्रोहि नाप च्वन्येसिबे १ सियेगुही कल्याण् ॥ ३०७॥

#### े श्री भेजन्

स्वया धाल भरतन हान थुलि धाया के केकें जन्म ब्युगु सरीहिं या ध्वया माया ॥१॥ राम वियोग् विरह थों गथे सहयाये के फुकंसिकें बिन्ति मत्य जित गन्य धाये ॥२॥



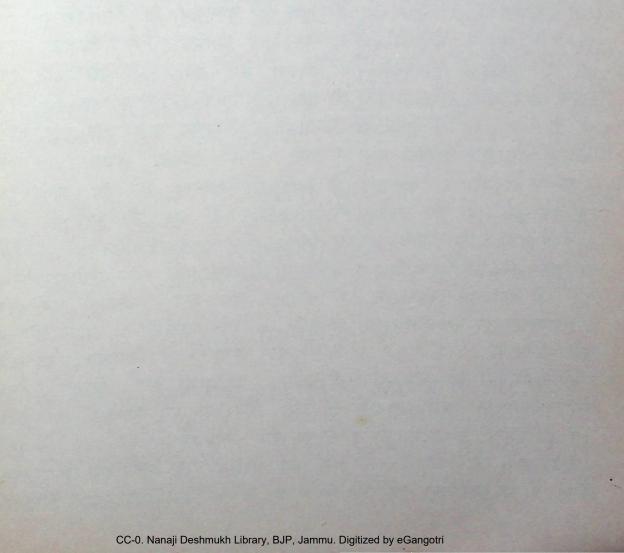

मायाना जि जगतंहे मूर्वधका धासां 🖎 फिक्रि मरु परलोके दुःखिसय सासा ॥३॥ चाति दर ध्वहे जित दोखं दुःखस्युगु 🌣 जिगु नितिं रामर्यात गुनी च्छया व्युगु ॥४॥ घन्यधाय लदमएयात वन राम नापं 🦠 फुकं माया तीता सीता रामया प्रतापं ॥४॥ र्जि रामद्रोहि योगु ॥६॥ राम गुत्री ब्लय निर्ति जिगु जन्मकागु 🦠 दुरु त्वना वयागु संकष्ट ईश्वरं न्युगु जित ठिक ज्वीका 🧐 ध्वखेँ सनं सन्तोष जि केर्केतः सन्तीका ॥७॥ केकंया काँयात दुःख ईश्वरं मन्युसा 🧖 स्वीत दुःख बिधि खुसि ध्वखेँ दुःख स्युसां ॥=॥ तर नालायक याना जित दर्जा ब्युगु 🥎 रामया जि किजायांगु देवं ध्व मस्युगु । है।। जि पापित रामवाम्ह किजायायम्बागु 🤼 भ्रुल ध्व जिखना जन्म न्युझ ईश्वर्यांगु ॥१०॥ राम सम्झेजुया जित दाह जुया बोगू 🦠 सुनां छुतेँ याये फैगू जिगू जुग खोगू ॥११॥ राम दर्सण् अमृत जिंग्वले त्वनेदैग् 🥎 अले दोह छुटेयाना च्वन्यगु जि फैगु ॥१२॥ बाशोबाँद वियाजित फुकसिकेविति 🦠 भरतया आयु थवं राम सेवा निर्ति ॥१३॥ •बाया । तिज्ञियिजिनं मत्येस्वेजि तेँगु 🦠 फुकं सितं थना कन्हे दाजु लित हेँगु, ॥१४॥ मरतया मक्ति खना फुकं खुसिताया 🎨 आश्वीर्वाद वियाच्वन धन्य भरत् पर्ममुख ध्वेत तय फुकंसिनं घाल 🗞 राम व्यना हयधका फुकंहर्ष वील 11१६॥ कीशन्यांनं धायादिल धन्य मरत्ज्ञानी 🦠 मिंगू मति तलबाबु मानी ॥१७॥ राम हय थ्यक्षे छत सुनां दोष विथि तयापाप 🤼 सच्छि कल्प नर्के विन क्रोति पुर्खा नाप ॥१८॥ धन्यं मरत्यागु भक्ति सकसिनं घाल 🧖 भिंगु मति तलधका दुनिञात बन्यमाक्व वना लिपाविदाबादिकाया 🦠 रामया खँ न्हाल्हां च्वन चिछ खुसितायां ॥२०॥ थगु छेँ छैँ वना च्वन फुकंदुनी जानं 🤄 मतितया च्वन राम हयधका कन्हेन्द्रापांवन्यधाया माक्वखँखिन्हांना 🗣 तयार्जुया च्वन दुनीवा त सल्हायांना ॥२२॥ थुखे भरतनं पालो तया मागुधंको 🎨 बन्दोबस्त यात माक्व सिपाञीत मुका ॥२३॥ रामयागु संपतिथों सेनी धायाग्याना 🎨 भरतनं बन्दोबस्त यात विचायांना ॥२४॥ द्योनं त्वीयाभरतनं जम्बा यात मापिं 🤃 उदिं बिल व्यनायने वयधका गुरु प्रोहित्मन्त्रि मुंका भरतनंघाल 🧖 राज्यवीत सामान्फुकं ज्वना कायमाल ॥२६॥ ग् नीसंतु च्यना दाज्यात राज्यवीगु कि लित व्यनाह्य दाजु नापं तया झीग् ॥२७॥ बिश्वष्ठ व बरुंधर्ता न्यम्ह रथेँचौंपि के ब्राम्ह्या त वक्व सल किसी गया बौंपि॥२=॥

पार्लिकतया यनादिलद्भव फुकंमांपि 🤻 सवारीहे च्वनावम जुक्क तत्त धंपि ॥२६॥ स्वाक्व बन्दवस्त यानाफुकं व्छुयधुंका 🤻 भरत शत्रुघ्न न्यम्ह न्यासे झाल सुंका ॥३०॥

#### इन्द्र वंशाल्दः; ऽऽ।ऽऽ।ऽ।ऽ।ऽ

हे शम्भुया योम्ह गणेश जिं छिग् ; चालासिया कार्यत सिद्धि यायिगुः ॥
भक्ते त छिहे अति शर्ण कायिगु ; हे नाथ छिं बिघ्न फुकाबिया जिगुः ॥१॥
हे पार्वती पुत्र मणेश रामया ; शर्णे वने आजि धका मने तयोः ॥
आशां च्वनेनं धुन आ पिहावया ; निर्विष्न योछि करुणा मिखांस्वयाः ॥२॥
हे सिद्धिया नाथ दया छि द्म्हनं ; भक्तं छु फोंगु वरवी छिफ्म्हनंः ॥
नायो सदांहे गणया छि जम्हनं : लोके त दुःख प्रभु हे फुक्म्हनंः ॥३॥
वांला छिग्एवाँ किसियागुर्थे जुपा ; वी जिं छु उपमा छपु दन्त लोगुयाः ॥
गैगु सदाम्हें प्रभुनं व तेछुँया ; याय प्रणाम्जिं छिगु पालि भोषुयाः ॥४॥

#### 🕮 दोहा 🕮

करिंत च्वेतया थःक्वे च्वन्ये 💥 सन्त भरतया मन् ॥ तःघं छुनाज्वी न्ह्याम्हं मज्यु 💥 गणेश यागु बचन् ॥३०८॥

# न्ध्र हिर भजन् 👺

मनं अनियोना शिव गणेश् त 💥 वनभरत् किजा नापं ब्वना ॥हरि॥ धाया जि दाजुं कृपातयेथों 💥 माल जिदुः खिम्हअनाथ्वना ॥ १ ॥ ईश्वर्या पुकार्थुं लि यानालि 💥 धाल हानं मिखाँ स्ववितया ॥हरि॥ इरामकृपातयाज्याहाभासाँ छे 💥 किसा भरत निर्दोषि स्वया ॥ २ ॥





थथेषाया न्यासेवन भरत हा 💥 राम धाधां बिन्ति यानाच्वनः ॥हरि॥ धालको शल्यां न्ह्योन्यपाल्किनं 🂥 भरत न्यासेवया चोंगुखना ॥३॥ बाबु भरतधका अति प्रेमनं 🦋 थन वा छठाँ न्यासेवने त्यना ॥हरि॥ छन्त स्वयाफुकं न्यासेवनीन 💥 गथेजुयि फुकं न्यांका यना ॥४॥ रामयागु सोकंट्याकुल्जुयासे। 💥 च्वोंपि थपि फुकं दुःख सिया ॥हरि॥ बाबु भरत छ न्बासेवने मते 💥 मत्ये थपि यने दुःख बिया ॥ ५ ॥ कौशल्यांचा तुती भ्वपुया 🦋 भरत शत्रुद्दन वनर्थे च्वना ॥हरि॥ न्हापांखुन्हु वाँ च्वनादिलफुकं 💥 तमासा नदीया तीरे वना ॥ ६॥ गुह्मसियां दुरुजिक त्वनाच्वन 💥 गुम्हसे फल्मुल नयाग्या ॥हिरि॥ श्रीरामयागु नामं फुकंसिया 💥 वन उखुन्दु बतंहे जुया ॥ ७ ॥ अनं वना सिय नदीच्वन बाँ 🧩 अनं 🏸 श्रृङ्गवे पुर 💮 थ्यना ॥हरि॥ भरत फौजत फुकंब्वना अन 💥 वल धका गुहं खबन्यना ॥ 🖂 ॥ धाल तंचाया गृहं उल्ताथुया 🦃 ल्वावल राम नाप पकाधका हरि।। त्यार्जु भीगुउदीविया फीज 💥 रोके या घँ तथन फीजच्चना ॥ ह ॥ संयाम या श्री रामयानिति 💥 सस्त्र अस्त्र दुदुगु थथे धाया चात बंधयातफुकं \*तयार्जुया फुक फीज च्वन श्रीराम यागु पक्ष ज्यागु है 💥 ल्वायधका तरवार

## द्रेश दोहा 💥

बुक्ते मयासे वायगुज्या ६ मना ल्हनीगु शरीर्॥ किंब घागु वा भिंगु मखु ६ हानी डवीगु आखीर ॥३०६॥

( भरत झागु खर्ना गुहं स्वाविपं धका फौज मुंकुगु भरत गुह नापलागु )

### 🖈 श्री भजन 🖈

ल्बाय पका याना गुहं धाल फौजमुंका 🍇 भरत् नाप ल्वाय कानु झीपि बनासुंका ॥१॥ झीपिं फुकं वना रामयागु निति स्वाये 🍇 सस्त्र ज्वना झीसं पारी व्छय मखुधाय ॥२॥ ल्वाबनेत थिकयाना चोंगु बेलाँ लाका 🍇 गुहया हाछिकावल साहित याकायाका ॥३॥ खलवल जुरुअन का छुजुरु धाया 🎉 बुढा तसे घाल अले हाग् शब्द ताया ॥४॥ ल्वाय माली मखु झीपि वनाभरत् नापं 🍇 छक्व छिनि नापलाहुं सौकात्ज्वना न्हापं ॥५॥ बिचार्रानं याना दिसँ च्वना मरत् यागु 🕸 ल्वांबो मह वो पका जुसा याय अलेमाग् ॥६॥ थ्व खँन्यना गृहं फलगुल भीके यात 🍇 सौकात छुं ज्वनावना भरत नाषलात ॥७॥ दराड्वत योत गुहं न्हापां बिशष्ठेँत क्षु अले हानं प्रणाम यात खना भरतेँत ॥=॥ विशिष्टनं धायादिल गृहयाखँ नयका 🥸 रामयोग्ह मित्र धका भरत्याथाँ यका ॥हा गुह अथे ज्वन अनी याना भरतेंत अह राम अक्त धाया ज्वन भरतं गृहेँत॥१०॥ में वे पुत भरतन खना रामथेतुं 🕸 राम भक्त घाया निति मायायाना ऐतु ।।११॥ रुव्वल भरत् गुहखना राम समझे यायां 🍇 मुहयात घेँ घेँ पुना हाय राम घाघां ॥१२॥ मोहजुया च्वन गह भरत् भक्ति सोसौं 🍇 धन्य रामयाम्ह भक्त धाया मति ततं।।१३॥ गुम्ह गह नीच कुजात् तुच्छ जुयाचोंम्ह क्षु रामयांगु नामं पव्दि पावे जुया वंम्ह ॥१४॥ कर्मनासा नदीया जल सुनावना थ्युसां 🦟 हानं सस्कार्यामा वैत थिया वं मस्युसां ॥१५॥ उजागू जल भागीरथी बनांमिलें ज्वीगू 🥸 व जल्सीरे तल घासा पाप दक्व प्कीगु ॥१६॥ उकि सतसंग भिंगु यायमागु धागु 🍇 अर्थेतुं रामया कृषां गुह्पिह्कागु ॥१७॥ थाया दिल भरतनं मनं धैर्प ज्वीकां अर्थ मला कुसल्न्येना मागु राम भक्त सीकां ॥१८॥ लिसः बिल गुहं कुसल् छिगुचाला सोसीं 🍇 संतोष जि ज्यधुन प्रश्न थन चोचों ॥१६॥ कुसल जि धायधासा रामं तोता माल 🅸 व्यक्तसल धायधासा प्रभुं सरण् काल ॥२०॥ न्ह्योहे मवी चान्हे ड्योंसां छुखँतिय ने गु कि रामंतीता काया प्रभु जुलदुःख स्वेगु ॥२१॥ तर जिगु दुःख फुत प्रभु थन झाया 👑 व्वने दैन राम नापं भीपि खुसिताया ॥२२॥



जिगु जात जित स्वया राम नांमकाम्ह क्ष जगतेँ वैतहे घायि कर्म थगेँयाम्ह ॥२३॥ कुजात जि नीचअति सु:ख छुं मस्युम्ह क्ष राम कुषां जगते थौं तिसार्थेतुं जुम्ह ॥२४॥ बालमीकि उद्धार्जुल मरामरा घाया क्ष सनसाँरे तथंगु जि राम आशा काया ॥२५॥

#### \* दोहा \*

राम थुजाम्ह हीत सुदै के सान्ति थुजाग्र कल्याण्।। द्या थुजाग्र धर्म छुदै के अन्न थुजाग्र दाण्।।३१०॥

#### \* भी हरि भजन \*

संत्रुच्न खुसिजुल ग्रहस्वना के सन्मान यात वना ॥श्री हरि॥
रामया खँदहात प्रेम याना के लाहान्यम्हस्या ज्वना ॥ १ ॥
रानी फुकं सिथाः वना ग्रहं के रामया च्वोजि धका ॥ श्री हरि
प्रणाम फुकंसित याना च्वन के मने ते धेर्यंतयो ॥ २ ॥
कोति द म्वायमा छ धका के आसीर बाद विया ॥ श्री हरि॥
लक्ष्मण खंथे जुया वन के रानीत दक्व सिया ॥ ३ ॥
व्वना यन अन फुकं ग्रहं के चाकर्त ईसीरा बिया ॥ श्री हरि॥
सिमाक्वे पुखु सीदे केल वा के धांजाया माक्व सिया ॥ १ ॥
भरत सीथिल हे जुयावन के भृद्भवे पुर श्रया ॥ श्री हरि॥
भरत ग्रह नाप वनाच्वन के रामया घाते वया ॥ ५ ॥
श्री रामं स्नान याग्र धको के ग्रहं क्यना व बिया ॥ श्री हरि॥
श्री रामं स्नान याग्र धको के ग्रहं क्यना व बिया ॥श्री हरि॥
श्री रामं स्नान याग्र धको के विन्तियाना व दिया ॥ द्री।

हे गङ्गे जग जनि छिके के जित बर्दान प्कन्ये ॥ श्री हरि॥ श्री राम सीता सेवा याना के माल दय जि च्वन्ये ॥ ७ ॥ थुली धायालि स्नान याना के हानं ग्रह त ब्वना ॥ श्री हरि॥ मांपित स्नान याकादिल के थःपिंह न्ह्योन्यच्वना ॥ ८ ॥ वा चोंपि थानं भरत वना के विचायाना व स्वया ॥श्री हरि॥ हानं सन्नुद्दन नाप व्वना के कोशल्यायाथाँ वया ॥ ६ ॥ तुती तीका सेवा याधाया के सन्नुद्दनयात च्वना ॥श्री हरि॥ मांपि विचाया छंभका के वन ग्रह त च्वना ॥ १० ॥ धाल ग्रह यात भरतनं के व थाँ क्यना छिविया ॥श्री हरि॥ सीता रामच्येना दिलगन के बास च्वना व दिया ॥ ११ ॥ मने तथण्डा याना छको के दर्सन याय व थाँ ॥श्री हरि॥ कृपा तयां छि केना दिसँ के पासाव स्वे जि हथाँ ॥ १२ ॥

#### श्री दोहा 🕾

तःधँगु धाम् जुया वनी गन 🔑 हरिया नाव निवास् धन्य जुया वनि जनम् वया 🔑 काम्ह रामया आहा ३११

#### श्री भी भजन 🕾

ध्व खँ न्यनः भरते त गुहँ ब्वना ये का ; क्यनाबिल प्रभु वासं चोंगु थासे थे का ॥१॥ सिसीयागु सिमाया क्वे क्यन थनधाया ; धाँजायागु पौक्वदे का तःगु कुसलाया ॥२॥



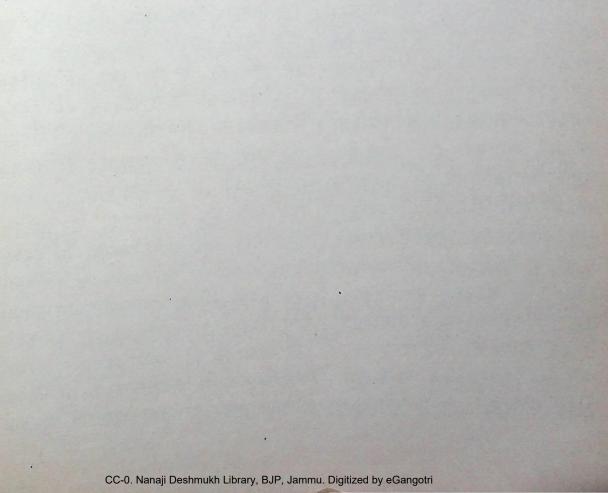

व थाँ स्वया अरतनं पुण्यभूसी धाया : चाक हुला प्रणास् यात अतिदुःखताया ॥३॥ प्रभुगागु तुती पाली यागु अन रुवाँनं ; बज्ज अंकुस ध्वजा चिन्ह दुगु खन हानं ॥४॥ व शुँ कांचा मरतनं तल थःगु भीरे ; न्यगु पेंगु सीताराम खन अन तीरे ॥५॥ वनं काया सीरेतयां ऋति दुःख तांल ; मिखाँ खोबि तया अले गुहयात धाल ॥६॥ थ्व स्व सीता राम लीन जुया दु:खंचींगु ; जिमितथें थिमतनं सीतां तोतावींगु ॥७॥ अयोध्याँ चें पिंत गथे बिल प्रभु वाना ; सीतां बाना दिल थमितनं अथे याना ॥८॥ जनक्वाम्ह म्हयाँव गुम्ह मिसारघुनाथया ; देनाझाग उजाम्हसो लासा झारपातया ॥६॥ कोमल मह सीता अति नम्र जुया चोंम्ह ; कुसें देंगू म्वया नुग मुयाजि मवंम्ह ॥१०॥ गुली कड़ा जिगु तुग पापयामु भारा ; दु:ख बुल प्रभुपित जिगु निंति सारी ॥११॥ राम गथे देन जुयी भारपात लाया ; देन गथेजुयी सीता हरेशिय धाया ॥१२॥ लक्ष्मण सी मचातिनि चेांम्ह सुखेँ चाेचां ; गथे कष्टं पोली चीन धनु बाण जीजा ॥१३॥ तर भाग्यमानि लदमण् अति हिसिदुम्द ; राम सेवायांगु निंति न्ह्यागुं यायक्रम्ह ॥१ ४॥ रुप गुण सुःख योगु मूछ प्रभु रोम ; जन्म काया जगते त न्युम्ह सुखधाम ॥१५॥ व्वित्त चील मेल वया सत्रुं वयान्यायी ; राम फुकंसीनं रघुकुल रतन धायी ॥१६॥ सुनां किय गुह वैगु गुणया खँ रहाये ; शेष बेद ब्रम्हां नापं कियमखु धाये ॥१७॥ मणियात नागं गथे विचायायि थेंतुं ; विचायानां तःम्ह राम मांन्वां पिसं ऐतुं ॥१८॥ न्हें पन हे न्यने मनं दाझं दुःख धैगु ; खंलहानाहे फ़्यिमखु गुग्र गुह वैगु ॥१६॥ उजाम्हित दाचुँ सोसो कुसेँ देना झाया ; फलमूल नया जुल योगा भेपकाया ॥२०॥ गथे भेर्य याना न्येने दां इःखत्युगु ; जिंगु निति फुकं दुख केकेंपापि व्युगु ॥२१॥ रामयात त्यागयात केकें सुःख स्वेत ; भात त्याग यात पापि धिकार्धायवेत ॥२२॥ गुम्हसिया नितिं दाजुं दुःखसिय मोल ; धिक्कारधाय जिनं गुह व्यर्थेजन्सकाल ॥२३॥ स्वामि द्रोही जुया जनम कुगर्भिजिंकागुः; व्यथं जनम दियसुया गुह जिथुजागु ॥२४॥ बुढी जुयादिल मांपि ब्वानं तोतांकाल ; जिमू नितिं जिदाजं ग्वीं दुःखसियमाल ॥२५॥ जिगू दुःखयागू खँजिं स्वीतकना ख्वेगु ; दांज् ल्याहा मझासा जिमखु ल्याहादेगु ।:२६॥ गथेयाना दाजुयात लित न्यना हेगु ; सल्हाविया दिसँ गुह झीपि वृना ख्वेग ॥२७॥ गौतुवन भरत् अथें ख्वख्वं युलिधाया ; अनियाना च्वन अन तःगु कुसलाया ॥२८॥

#### वाहा वि

दुःख सीता रामया न्यना 🌣 सुया दुःख ज्वी मन् ॥ धाय वयात भक्त धका 🌣 कायि प्रभुं व सरन् ॥३१२॥

#### की हिर भजन कि

गृहं थनाकाल लाहा ज्वना हुनं 🧖 न्यम्हं स्वया च्वन घयेपुना भरतया विरह स्वया अतिहे 🚓 फुकं ख्वया च्वन पुचमुना॥ १॥ धाल गुहं भति धैर्यबाना मने 🦚 मत्ये भरत् छि रुवया दिये ॥हरि॥ भीपि फुकंवना श्रीरामयात 🌾 ज्युधन अर्पण यानाविये ॥ २॥ मीत तोर्तिमखु पकाहे रामं 🧬 ध्व खँ जि उखुनु तु हेसिया वासं च्वनाबले प्रभुनोप वं 🦚 च्वनि छिगु नां कयादिया । ।३ ॥ मास आराम्भतिकायादिसँछि 🤉 धाया भरत्यात यन व्वनी शहरि॥ न्यम्हं मिलाँ स्वाबतत वयाअनं 🥷 चेंग्यु थासे थेन मां पिं चवना ॥ ४ शृह्मवेर पुरे चेंपिं स्वेत वे 🥷 धार्थे भस्त रामभक्त धका भरतया बिरह सोसेंा फुकंअन 🍖 ल्याहोवनो च्वनी दु:खंछका भरतपरीक्रमा यायां वनिग र केके फुकसिनं धिक्कार्धका धन्यधायावनी भरत गुम्हेसें 🥷 गुम्हेसें दशरथयात छका ॥ ६ ॥ थ्यच्वचे।चिच्छिबिते जुयावन 🤊 माक दुङ्गातनं काँकेव्छ्या ॥हरि॥ मांपिं ब्राम्हण गुरुफुकं तया 🥐 ब्छयोबिल विचायाना स्वया ॥ ७ ॥

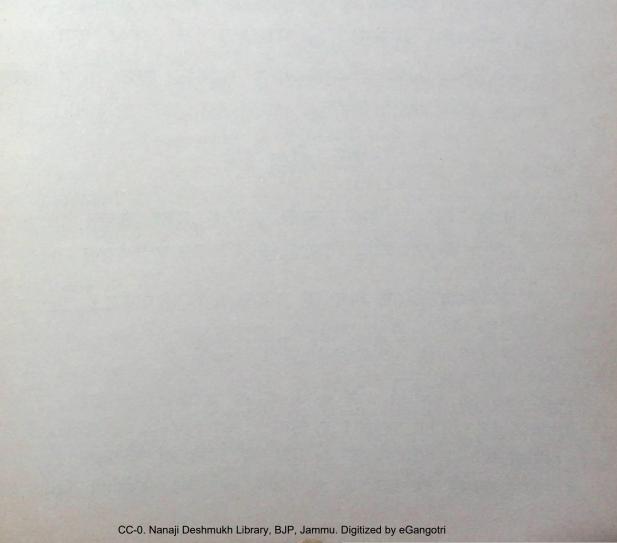

पेद्यो वाकीवलें फुकं फोजनं के गङ्गापारी थें कायना अनं ॥हरि॥
पारी तरेजुवा फुकं सितंहे के भरतं विचायाना च्वन हनं ॥ = ॥
पाठपूजा धुंका माकभरतया के ब्राम्हण गुरु अनियानो हानं ॥हरि॥
महापांलस्कर्तनिव्लिशाविलअनं के खन निखाद्या फोजतनं ॥ ह ॥
सत्रुव्ववात विचायाका फुकं के मांपित पालिक व्लिशा विल ॥हरि॥
वाकीजुककीजनापलिपअले के भगत अथे न्यासे कार्याद्ल ॥१०॥
गुद्दंत असुना यानायन वों के किसिसल एथ खालितया ॥हरि॥
गुङ्दंत असुना यानायन वें के किसिसल एथ खालितया ॥हरि॥
गुङ्गंत अनियाना वनभरतनं के श्रीरामया खँ लुबंका हया ॥११॥
धायि फुकंसिनं भरतयातिल के भासँ प्रभुरथें च्वना दिया ॥हरि॥
रथयात खालि यंका प्रभुखिं के कार्यगुलां थथ्य दु:खिसया ॥१२॥

### निहा अपने वे हैं है है है है अपने हिंदी हैं।

धाल शङ्करं उमा सुदै अभक्त भरत समान्॥ सच्चा भक्तया ज्वीगु स्वभाव अवयना व जुह्म प्रमान्॥३१३॥

। क्रिक्त प्रयोगे स्नानयाना भरद्वाज ऋषिनापं खँवहागु )

## 業 श्री भजन 業

भरतनं लिसविया फुकंसितं धाल श्रे छाँ ध्विति खनांछिप कंन्हा चायमाल ॥१॥ विद्मयागु कारण जिल्ल्या जन्मकाम्ह श्रे फुसा जिला सीरं लुया कष्टं बनेसाम्ह ॥२॥ शुलिधाया सीताराय धार्धां फुकंयंका श्रे सोंगु पहरे भरत वन प्रियाग् थेंका ॥३॥ प स्कांहलें जलगये टलकें ज्याचोंगु श्रे भन्तया पीली अथे प्वतागाना वोंगु ॥४॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

भरत् न्यासेकाल धका जुक्कसिनंतीकां श्री मापि फुकं सिनं कँन्हाचाल नुमहीका ।।।।। प्रयोगे अस्नान्यात फुकंसिनं योद्यों के भरत् छम्ह जुक्व अति लिपाच्यना सोसें।।।६।। विवेनोहें बनालिपा न्नान्यांना दिदिं के दक्षणांव दान व्याम्हण्फुकसिलं विवि ॥७॥

शाद् त विक्री दित ब्रुन्तः, ऽऽऽ।।ऽ।ऽ।।।ऽ,ऽऽ।ऽऽ।ऽ

हे गङ्गा छिगु धान्ति रुप गुणधे अधाये नथे जि मनं।
उद्यार्थायित लोकयात जनमिं अ व्हांय गथे जि ननं ॥
शङ्कर्न तल जीरसं छित सदां अधिकती म हीमासिया।
याये कोति अनी छिगू चरणसं अधीराम भक्तो विया ॥१॥

हे गङ्गा छितया दियी छ करुणा 🍅 लोके त दुःखि स्वया।
हत्या पाप फुका वियी गु जनि 🐞 ट द्वारयोना ब्लया।।
पालन् यायिगुनं चराचर फुकं 🕉 धाये सुनां फे कना।
निद्धि याय अनी छिगू चरणसं 🅉 श्रीराम भक्ती पत्रना।।२॥

भरतनंधाल लिपा लाहाबिन्तियाना के कृपा तया दिस गङ्गा जि पापित खाना ॥=॥
तीर्थराज प्रमुखिके वरपवने मागु के रामभक्ति यानाच्यन्य जुसां जन्म न्ह्यागु ॥६॥
मरुजिक्ये सुखईच्छा मरुमुक्तिधाम्या के खालि इच्छायांना च्यन्य सेवा दाज राम्या ॥१०॥
गुरु प्रोहित्स्वामि द्रोहीथधादुनीञान के थधा जित राम पापि कपिट धासान ॥११॥
तरसदां आसा सीतारामभतीहवीमा के अतियोम्ह रामया छ छाये धन्दाकाया ॥१३॥
आकांसवान्हि जुथे हेल त्रीवेनीनं धाया के अतियोम्ह रामया छ छाये धन्दाकाया ॥१३॥
छथे योम्ह रामयाम्ह दियमखु सु हे के राम अति खुसि जुिय भरत् धायेतु है ॥१॥।
राम भक्ति छंके न्हिन्हि बन्हेज्यमाल के धन्दाकाय मते भरत् धका तीर्थ धाल ॥१५॥
राम भक्ति छंके न्हिन्हि बन्हेज्यमाल के धन्दाकाय मते भरत् धका तीर्थ धाल ॥१५॥
मरद मार्याच्यन रामयाग नोमकाया के भरद्वाज खुसि जुल भरत् थे ककाया ॥१८॥
भरद का अनियात दण्डवत धाया के भरद्वाज खुसि जुल भरत् थे ककाया ॥१८॥



भरते त थनाकाया अति प्रेमवाना । फेतुकल लासाबिया कुसल खँ व्हाना ॥१६॥ भरतया चालचलन् मुनि स्वयाकाल । दोषिविये मते थ्वेष स्वीतं धकांधाल ॥२०॥ केकैयागुल्याध्वधाया छिनु मने चेंगु । मखु वैत सरश्वतिं बुद्धि सेंकाचोंगु ॥२१॥ देवतातिमिले जुया रावणस्याक्यधाया । सरस्वतीं यात धाया अतिदुःखताया ॥२२॥ सरस्वतीं केकैयात बुद्धि सेंका च्युनु । उक्षि न्द्योक्वधासां केकैयानु मन् मधुनु ॥२३॥ तर थ्वेष लोकतसे मखु थ्येधायी । व्यर्थे व विचारा केकैयात दोषयायी ॥२४॥ सरस्वती तोता मनख्वल केकैयानु । इश्वरत्या लीला जुयावन जुयमानु ॥२४॥ धन्यधाय यरत्छित राज्यतीताचोंगु । सन्मारया सुःखतीता रामभक्ति जोंगु ॥२६॥ राज्य इजल्खुःखसाराफुकंतीताचोंग । राजां गुम्हसित विल वहें राज्ययायी ॥२७॥ राज्य इजल्खुःखसाराफुकंतीताबोंग्ह । विश्वजाम्ह सुदैगु स्व भक्तिमार्ग जोंग्ह ॥२८॥ तर धाथे यात क्षीत स्वगुतुःखछाये । सांख्यांगु मुलझीत राम भक्ति याये ॥२६॥ जिस्वेलालिराममित्तयागुजनमकाम्ह । सिक्यांगु मुलझीत राम भक्ति याये ॥२६॥ विस्वेलालिराममित्तयागुजनमकाम्ह । सिक्यांगु मुलझीत राम भक्ति याये ॥२६॥ व्यद्धित जिमसनं छित नापलाना । तरेज्ञय मागु खिनं छिये भक्तियाना ॥३१॥ व्यद्धित जिमसनं छित नापलाना । तरेज्ञय मागु खिनं छिये भक्तियाना ॥३१॥

#### ₩ दोहा ₩

भक्तियागुल वयंगुथ्विछ क्ष यायतलोक उध्दार ॥ भक्तिमथाकं वन्यसुफे क्ष जन्म मरण नंपार ॥३१४॥

## श्री हरि भजन श्री

धांलभरद्वाज मुनि हाने 💥 भरतया भक्ति स्वया॥ श्री हरि ॥ श्रीरामतोती मखुछित 💥 धंधामति छाँतया॥ १॥ सीताराम लक्ष्मणच्वनी 💥 छगुनां कायालका॥ श्री हरि॥ जितनं धाल श्रीरामनं 💥 भरत जिप्राण धका॥ २॥

सन्सारि सुख गेँ मनुतसे 💥 ब्रेमयाना व च्वनी ॥श्री हरि॥ अथें श्रोरामनं भरतयात 💥 प्रेमयानहा ज्वनी भक्तवत्सल् रोम भक्तयात 💥 विचायायीहा आति ॥ श्री हरि॥ भक्तं दुः खसी धका प्रभु Ж धन्दा काचिह्य मित ॥ ४ ॥ भक्त जहान वया मचाखना 💥 रक्षायायिम्हघनश्याम् ॥श्री हरि॥ भक्ते त प्राण समान् याना 💥 सरणकायिम्ह श्रीराम्॥ ५ ॥ भक्तया निंतिं गुम्हप्रभुं 💥 ज्वीयिगु औतार छका ॥ भी हिर ॥ भक्त रक्षा याना जुयो प्रभुं 💥 जिन्ह थ्व प्राणधका । ६ ॥ जिं स्वे कलंक जुगु छित 💥 भक्तया निर्ति छुका ॥श्री हरि॥ भक्तयो उपरे इछिंहे क्यन 💥 थथेया भक्ति धका ॥ ७ ॥ भक्तया युरु भक्त छिहें 🧩 भिक्त औतार्छिजुया ॥श्री हरि॥ छिगु न्यना खँ भिवत हरे 💥 बढे मुज्बीगु सुया ॥ 🗸 ॥ आकाशेँ छिगु यसकीर्तियाम्ह 💥 चन्द्रमा न्हुम्ह छुया ॥श्री हरि॥ चकोर्रामभक्तं त्वन अमृत् 💥 अतेन्त हप्तजुया ॥ ६ ॥ पुलांम्ह चम्द्रमा सिवे थुम्ह 💥 उत्तम्म्ह धाय अति ॥श्री इति॥ कारण् चखेवां दोर्षांबयी 💥 व चन्द्रमाः त भित ॥ १० ॥ थुम्हं छिग् यस चन्द्रखना 💥 खुसि त्रैलोक्य जुयी ॥ श्री हरि॥ केकैया कर्तव्य रुपि यहं 💥 मखु यास् यानाफुयी ॥ ११ ॥ सूर्य त्वप्वी उम्हस्या तेज् \* मखु न्हीन्हे व ज्वनी ।श्री हरि॥ मखु थुम्हस्या तेज त्वप्वी 💥 बढे जुजुं थ्व वनी ॥ १२ ॥

उम्हमें सदां सुख बियोमखु 💥 थुम्हमें सुख वियो ॥श्री हरि॥ उम्हसित ग्रहनं ज्वनाच्वनी 💥 मखु थ्वयात ।थयो ॥ १३ ॥

#### श्री दोहा 🕾

#### श्री भाजन 🚳

भगौरथ राजां गङ्गा भागीरथी घाँका 🍖 हया लोक उद्घार्यात पृथिविले न्ह्याकां ॥१॥ अथं तुं छि उद्धार्यातभक्तिमार्गक्यकें 🗞 सुया भक्ति वढेमज्वी छिगु भक्ति न्यन्यें ॥२॥ भाग्यमानी घाय घन्ये दशरथयात 🛊 गुम्हस्यागु कुले रामजनम जु विज्यात ॥३॥ विवया संन्तोषमजु रामनाम न्येन्यें 🦚 उजांम्ह राम च्वनादिल दरसण् वयेक्पे ॥४॥ राम घाषां विनावम्ह रामयागु निंतिं 🍖 वयानितिं सितधाया छुया सोक सितिं ॥४॥ भ्वंगु लोके कीर्तितया राजास्वर्गझाल 🔊 जन्म मरगळुटे जुया परम्धाम काल ॥६॥ पारमणि दुम्हयात छुया धन्या धन्दा 🍖 हरिभक्त यात छुया जन्मयागु फन्दा ॥७॥ राम भक्तियाना ब्रि हेकार्तितयाड्य गु 🤝 भक्तिमार्ग थथ्यधका व्बक्तिं क्यना ब्युगु ॥८॥ भरद्वाज भरत न्यम्हरामया खँ ल्हाना 🥐 मोह खुया च्वन प्रम मन मग्नयाना थ्वसँ न्यनाच्वना चंपिं फुकँसिनंधाल 🚓 धिक धायादिल ग्रुनिं धकाहर्रताल ॥१०॥ तारिफ् जुया वन अन भरत्मक्ति यात 🌊 खुसि जुया देवगन स्वाँवा अन गात ॥११॥ सब्दवल आकाशनं घन्य भरत्घाया 🍖 रामरसे इवेजुल भरतं थ्व ताया ॥१२॥ रामसीता लक्ष्मण्य स्वम्ह सतिल्वीका 💸 भरतनं लीस बील ख्विव तया थ्वीका ॥१३॥ प्रियागया सुमि थन ऋषि सभाँ चोचों 👸 न्यनादिसँ धाय प्रसु सत्यवाक्य जोजी ॥१४॥ मांयागु ध्व कर्तव्य नं मरुजिके दुःख 🚓 जगतनं नीचधासां थधाथ्वनं छुखँ ॥१५। परलोकें सेनी घेंगु ध्वन जि मण्याना 🚓 न्याव सीना झागु खें नं सोकर्जि मयाना ॥१६॥

तर जित पीर जुल खाली दाज्यामु 🍖 जिमु नितिं दाजू दुःस्त्रसिया गूजी झामु ॥१७॥ फलपुल नया खाली भाजपत्रं तीति 🚓 न्यासेभागू भीरे घांजालासाँ देनादिदिं ॥१८॥ थ्वहेँ खःलोबना जिगु छाती जलेँ ज्वीगु 🦚 जिगुमनयागु दुःख गुलिल्हानां प्वीगु ॥१६॥ मथरा ब्युध्व तछ कमसे मिते थे 🕿 केर्कनं व वरष्क्रन उक्तियात फे थे ॥२०॥ सुःख रुपि कपाँयागु देवं अयोध्याया 🗞 नाशयाना विलगम गुजी व्छयधार्या ॥२१॥ कारण थ्व जुल फ्रकं खालिनिगुनिति 🍖 जिदाजुनं दुःखसिल जिगुनिति सिति ॥२२॥ थुकियाम् पीरजक जुलजिके वैगु 🔊 न्हाथाँचींसां मजुल जि मनश्यिर घेगु ॥२३॥

#### 🕮 दोहा 🕮

न्ह्याम्हिसियानं जुयीमखु 🚜 राम बना कल्याण् ॥ राम द्रोहिया जनम जुयी 🚜 म्वासां वसिद्य समान् ॥ ३१६॥

## श्री हरि भजन् ध्र

व्येवखतज्ञ्सां छिगुबचनितं 😝 नाहीधायमखु प्रभु नये।। ५ ॥

भरतयात धाल फुकसिनं 😮 धंन्य ध्वया राम भिवतधका ॥ हरि॥ हरिभिक्तियापिंभिक्तितसें हे 🍾 न्यने मागुथ्वया भिक्त छुका ॥ १॥ ्धाळभरद्राजमुनिभरत यात 🚜 म्वाळिइंडाँस्वोक यानाच्वना ॥ हरि॥ दु:खफुनावनी फुकंछिगुसौ 🕡 भी रामयागु होनेवना ॥ २ ॥ भरतयातधाल मुनिंहानंअन 🕼 जियु अतिथि थौंजुयादिया ॥ इरि ॥ महन्यानादिसँफलमुल्मती छिं मने ठण्डा जितयान विया ॥ ३॥ विचायात थ्वखँन्यना भरतनं 🎉 आगथेयायजि माल धका ॥ हरि॥ विन्तियात मुनिखना तर्धन्ह 🖐 मन्यात धेर्य वं याना हका ॥ ४ ॥ धालभरतनं बिन्तियानाज्यु 💪 छिगु बचनप्रभु सिरे फये ॥ हरि ॥



थ्वखन्यनाखुसिजुयाभरद्वाज 👺 सिष्येतेँ त अन्हाँ यानादिया ॥ हरि ॥ खुसिजुयाच्वनसिष्यतनंफुकं 🚜 सारजामः वरेअन यानाविया ॥ ६ ॥ ्रहालाच्वनमुनिकल्रुनाभुनुसु थिपं तः धिपंद्ये पाहां धका ॥हिर ॥ लसकर्तदुथन थुलिमछिंगथे 🕊 नक्यगु जिंगन कायाहका ॥ ७॥ मान याँ मापिं ड्योदातथें हे 🚜 पुजायाना सारजाम तया ॥ हरि ॥ थिं संतोष्याना मद्दे वनंथों 🔑 लज्याजुर्चा जितः थिपंख्या ॥ ⊏ ॥ मुनियागुथुलिबचनन्यनाली 🔑 ऋदिसिद्धि च्वन अनवया ॥ हरि ॥ अष्ट्रसिद्धिनवनिघि फुर्कतिनं 🚜 थिकयाना च्वन माक्कस्वया॥ ६ ॥ म्हम्हपतिंछेँ देँकाविलअन 🚜 नोकर चाकर यक तया ॥ हरि॥ कामधेनुसा जुरुचिन्तमणि 🚜 छेखापतिं तया विलहयो ॥ १० ॥ गुम्हिसयाईक्ष्या जुलगुगुलो 💋 वनअन फुकं पुरेजुया ॥ हिर ॥ सुःखयाषँछगु बैकुण्ठथे हे 🚜 सुःखस्वर्ग यागु धालल्ल्या ॥ ११ ॥ छुँव रत्नजक म्वयास्वयाथाँ 🚜 न त्वन्यदेन्यया सुःखगुली ॥ हरि ॥ सेवायायीपि अपसरा अने 🔑 गन्धर्वधायगु गथे थुली ॥ १२ ॥ अपूर्वसुः ख जुयावन अन 🧓 मुनियागु परतापं अति ॥ हरि ॥ तरभरतनं मतोसुःख छुं 😮 सुःख्तुच्छखना ुफुकंमति ॥ १३॥ खालीध्यानरामयाथाँ वलेँ थेनि हरामसीतौयात स्वयाच्यन्ये ॥ हरि ॥ राज्यरामयातिबयानापंहया 🚜 अयोध्या - शहरे ह्याहावन्ये ॥ १४ ॥

उपस्थिता छन्द ।ऽ॥ऽ, ऽऽ।ऽऽ

जिनु ध्व मनया, आंशाछि राम 🕸 च्युनेजि फयेका, काया व नाम 🛚 ।। जि सुल थुलिहे सारा तमाम 🍇 वयांजि छित धायादेव धाम ॥१॥

छिहे जि गुरुनं विद्या जिज्ञान अ छिहेजि जननं जिञ्जा छि मां नं ॥ छिहे जि परिवार्नाता कुतानं अ छिहेजि नुगया ईश्वर्तिसा नं ॥२॥ छिहे जि धनया ऐश्वर्य मारा अ छिहेजि मनया आनन्द भारा॥ छिहे जि नुगलं यानापुकारा अ च्वनाझ जित छि च्यू स्रांसहारी ॥३॥ छिहे जि जन सीताराम धाया अ सदाजि मननं आशाछि काया॥ प्रभु जि अवला सीका तिमाया अ मते तथेगुछ वानाजि फाया॥ ।।।

### द्वैह दोहा 💥

सच्चाम्हभक्त' तयी मखु क्रु मेगु सुःख खेँमन्। भक्तिहंसुःख खँ खनि अति क्रु ज्वीगुसफ़ल जीवन्।। ३१७॥

# श्री भागत हैं

चिन्छ वितेजुरु रामया खँ व्हाना चार्चो है फुकंसिन रनानयात त्रीब्येनी हे वोवों ॥१॥

भरद्वाज अनीयांना अनं व्याहास्ताया के भरतनं विद्या फ्कन जिपि वने धाया ॥२॥

सुवा विविश्येदाविल सुनि खुसिताया है चित्रकृत स्वया भरत चनन न्यासेझाया ॥३॥

मांपि जुका पाटिकच्यना म्हापालाकावोंगु है गुह्यात पाछिनाहे भरत बना च्व गु ॥४॥

लाकांमरु कुसा मरु अशे न्यासेवोंगु है खालि पेगु बस्तुजक भरतनं जोंगु ॥४॥

निस्कपत धर्म जुल निस्कपत प्रेम है निस्कपत वत जुल निस्कपत नेम ॥६॥

गुहनाप खँखि व्हाव्हां प्वता बस्तुकाया है राम यागु ध्यान यायां भरत चन झाया ॥७॥

रामवासं चोथाँ वयी गुहंकेनावीगु है भरतनं दुःखताया सोक्रयाना दीगु ॥८॥

गुष्पवृष्टि जुया च्वनी भरत भक्ती सीका है पृथिवी नं बिल फुकं लेनं नरम ज्वीका ॥६॥

रामझागु बलें लखें मरु उली सुःख है रामभक्त भरत जुया मरु छुति दुःख ॥१०॥

भक्तवत्सल व प्रभु थम दुःखसीम्ह है भक्तयात विचायाना प्रभुसुःख बीम्ह ॥१॥

मुक्ति जुय लायक जुयी राम दर्सणयापि है जीवन्युक्त जुयाकायि भरत नापलापि ॥१॥



कारन सदां च्वनीहिरि भक्तयाके धार्या कि भक्त सेवा यापि उकी मुक्ती जुया कायी ॥१३॥ ईन्द्र ग्याना मरत् खना रामहिय धाया कि बृहस्पति यात धाल अति त्रासकायाँ ॥१४॥ भरत् याशु भक्तिराम लितहःसा हानं कि लङ्का थे का वनारावण्यस्यायिगु सुनानं ॥१५॥ धुकि भरत्यात छुछुं विद्नयायमाल कि गथे याय गुरुधका ईन्द्र ग्याना धाल ॥१६॥ बृहस्पति ईन्द्रयात लिसःविया धाल कि हालेमते राजा म्यागु संका च्छीत साल ॥१७॥ केकैंतथे जियम भरत् छन्तयाँ कि सहयात रामं न्हापा नत्र पुत्रिसीति ॥१८॥ राबण्स्याना ऋषिम्रति उद्धार्याया निति कि सहयात रामं न्हापा नत्र पुत्रिसीति ॥१६॥ हिर भक्त गुवले हे छुन्तयाय धाया कि मित्तवये मते राजा म्यागु संका कीया ॥२०॥ भक्त तोतिमञ्ज हिर सदां खुसिताया कि मक्तया नुगले हिर च्वनी सुख्धाया ॥२१॥ स्था याना चनी हिर सदां खुसिताया कि मण्यानाला हिरभक्त छन्नेयाय धाँत ॥२२॥ स्था चनी मञ्ज हिर सदां अक्तयात कि मण्यानाला हिरभक्त छन्नेयाय धाँत ॥२२॥ स्था चनी मञ्ज हिर मक्तदुःखस्युगु कि ईच्छायाय मतेराजा यायज्या मज्युगु ॥२३॥ स्था कन्ये दुर्वासानं दुःख सियावंगु के मक्तयात सदां हिर रक्षा याना चोंगु ॥२४॥ स्था कन्ये दुर्वासानं दुःख सियावंगु के मक्तयात सदां हिर रक्षा याना चोंगु ॥२४॥

## 🎇 दोहा 🎇

भक्तयानिर्ति हरिच्वनी & जुया सदां ह्यतयार्॥ भक्तयानितिं युगेँ युगेँ 👸 जुयी दुष्ट संहार्॥ ३१८॥

### 🎇 श्री हरि भजन 🎇

अम्बरीष छुछेँ यायधका कि छुम्हु दुर्बासा वना ॥ श्री हरि ॥ खुसिजुया च्वन राजा अति कि भागु दुर्बासा खना ॥ १ ॥ पाछं यायत द्वादशीया कि एकादसी बर्तच्वना ॥ श्री हरि ॥ ठिक जुछधका खुसिजुछ कि राजाऋषिभागुखना ॥ २ ॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

थाल अम्बरिषं विन्तियाना 🗞 ऋषि दुर्वासा स्थया । श्री हरि ॥ भोजन् यानादिय माल प्रभु 🔊 ऋषि कृपा छिं तया ॥ ३॥ धाल दुर्वासां लि:सबिया 🔉 मोनिं ल्हुया जि वय ॥श्री हरि॥ थर्थे ल्याहावया राजा थन 🚓 भोजन यानो स्वये॥ ४॥ थुलोधाया दुर्वासा वन के मोल्ह्य धायो अनं ॥श्री हरि॥ न्युषिवे धका अम्बरीष च्वन 🦚 आशा कायाव मन ॥ ५॥ मवो दुर्वासा राजा अति 🔊 धन्दा कायाव च्वना ॥श्री हरि॥ एकादशी बरतेँ ब्राह्मणनसें 🔊 बैगुण्य ज्वीगु खना ॥ ६ ॥ बरतया निंतिं वं जल्लन 🦚 ब्राम्हणं धागु न्यना ॥श्री हरि॥ एकाइशी बरतया धरम् 🥐 भंग जुयव त्यना ॥ ७॥ लिपा दुर्वासा थें कवस्र 🦚 जल् त्वग्र खँ वंसिया ।।श्री हरि॥ व्राम्हण निभ्तो बियाबडों 🥷 जल त्वंगु धायादिया ॥ 🗷 ॥ कृत्यालुम्ह खड़ायात ऋषिं 🚓 थग् जतानं हया ॥श्री हिरा। धाल ऋषिं वोकृत्यायात 🦚 अम्बरीष स्याछं स्वया ॥ ६॥ अम्बरीषस्याँधका कृत्थावन 🥐 क्रोध यानाव अति ॥श्री हरि॥ 📜 पुकार्यात अम्बरीषं हरि 🥷 रक्षायो भक्त ग्रांत ॥ १०॥ भक्तया निंतिं प्रभुहरिं 🥷 सुदर्शन तोताद्या ॥श्री हरि॥ वना सुद्रशंन कृत्यायात 🦚 भस्म याना व विया ॥ ११ ॥ स्वया दुर्वासा चक्रवन 🍖 भस्म छ याय धका ॥श्री हरि॥ च्छिष विसेवन स्यायींधका 🥷 ग्यांना अत्यन्त छका ॥ १२ ॥



श्राणवन ऋषि ब्रम्हायाथाँ होता तोताहल व अनं ।श्री हिरा। कैलासे वन अनंबाबा धका हो चक्रं मतोतु गनं ॥ १३ ॥ गनं मिजया श्राणधका हो लिया बैकुण्ठें वन ॥श्री हिरा॥ नारायण छिगु शरणधका हो ख्वया ऋषि व च्वन ॥ १४ ॥

#### 🏶 दोहा 🏶

भक्तया द्रोह यायीपिनी अ जुयी धुजांगु पीर ॥ भवत खने वं द्वेपार्वती अ कछुकेमा भतिसीर ॥३१६॥

## 業業 श्री भजन 業業

नारायणं धाल मञ्च स्वित रक्षा याये अ भक्तयात दुःख विषा जुयागु छंछाये ॥१॥ गथे विषेगु सो ऋषि छन्त रक्षायानां अ मफ जिला रक्षायाये मक्तखना ग्वानां ॥२॥ अध्वरिषयाथाः वना सर्वधका धाहुँ अ अम्बरिष यात धाया प्राण बचेँ याहुँ ॥२॥ नारायणं ऋषितीता विल थथे धाया अ अम्बरिष्या सण् ऋषिझाल लज्याचाया ॥४॥ अम्बरिष्या सण् ऋषिझाल लज्याचाया ॥४॥ अम्बरिष्या सण् ऋषिझाल लज्याचाया ॥४॥ अम्बरिषं स्तुतियाना चक्रशान्ति यात अ दुर्धासाँ भोजननं याकावं विज्यात ॥४॥ फक्रं उद्या राजां लियात ॥४॥ प्रकं उद्या राजां लियात ॥४॥ प्रकं उद्या राजां लिया भोजनवाय धुंको अ दुर्धासान विद्यालया वन बछ सुंका ॥६॥

#### ( भरत चित्रकुत पर्वटें झागु )

होसयाना दिसँ इन्द्र भक्त छत्ते याँत अ जिला तागत् मरु भक्तछत्ते याहुँ धाँत ॥७॥ ध्वर्षंन्यना सुंकाच्वन इन्द्रधन्दाकाकां अ चित्रकृटे स्वयाझाल भरत् राम धाधां ॥८॥ भक्तं बधे प्रेमयाना ज्वांन हरिधाया अ अथे हरि च्वनी प्रेम भक्तया नांकाया ॥६॥ भक्तयागु रूप हरि छातीतयादीम्ह अ भक्तयागु छाती धगुरूप सया बीम्ह ॥१०॥ भक्तया बत्सल प्रभु हरियागु नाम अ करुणाया खानिगुम्ह भक्त मुख्याम ॥११॥

हरिभक्तयात सुनां दुःखवीय धायी 🍇 आखीरे सो वंहे लिपा दुःखिसया कायी ॥१२॥ ऋषिम्रानि तेँत भरत् न्हापातयावांगु 🍇 भरत सत्रुघ्न न्यम्ह न्यासेवना चांगु ॥१३॥ गन गन रामंबासंचोंगु अन सोसों 🍇 छन्हु यमुनाया तीरे बासंतल हःहं ॥१४॥ श्याम रङ्ग यम्रनाजी भरतनं सोसों अक्त राम सम्झेयाना चीन भरत् अन खोंखें। ११४॥ चांचांथे क्यह्ल बुङ्गा भरत् भालधाया अ कन्हेखुन्हु तेलंबुङ्गाँ च्वना पार झाया ॥१६॥ खुसिजुल गुहखना भरत् पारीकाया 🍇 च्वन फुकं धन्यगुहं कृपातल धाया ॥१७॥ मुकाम विश्रामयाग् गनगन रामं 🍇 भरतनं प्रणास्याना वन वया नामं ॥१८॥ ह्वेतवोपिं लेँ तेँ अन गामेँ गामेँ चौंपि 🥧 धायिअपि रामलक्ष्मण हाने ल्याहाझापि ॥१६॥ राम जदमरामखुधका गुम्हिसनंधायी 🚜 ग्वग्वनाप नापचांगु मरुसीतामायी ॥२०॥ सलिकिसि फौजतनं यक्व ब्बना हःसां क्ष गुलीत ख्वा ख्युंगु थिम रामलद्मग्खःसां ॥२१॥ रामलदमगकावोपिथें गुम्हसिनंधांयी 🚜 केकैया काँ भरत् धाया केकै तुच्छयायी ॥२२॥ नुम्हसिनं केकैयात दोषमखु धाल 🕸 भीगु निंति केकैं फ़कं दोष फयाकाल ॥२३॥ केकेंक्रपायाना थिपिं भीसं स्वयदुगु 🥸 नत्र व स्वयगु थन् झीसँ मखु फुगु । २४॥ अथेघायां हालाव्वनी अनस्वया चेांपि अ धन्यधाय थीम भाग्य भरत् भिक्त खाँपे ॥२४॥ जन्मया साफल्ययात भरते व सोसां अ धन्य भरत् घाधां विन मनुत सोवोवों ॥२६॥

#### \* दोहा \*

सचाम्ह भक्तयात दयी \* न्ह्याथाँ ह्या वसां मान्॥ गुमान याय मज्यु उकि \* तयाव माने ध्यान् ॥३२०॥

## ★ हरि भजन ★

ऋषिमुनितेँ आभम् तीर्थजुल क् द्योयाग्र मण्डिर पतिंवना ॥हरि॥ भरतं अनीयाना वनाच्वन मनं क्ष्मिक श्रीरामया प्वनाप्वना ॥ १॥ बाणप्रस्थ ब्रंम्ह्यारिसन्यासीत क्ष्मिवंदांपीं कोलकिराति खना ॥हरि॥ न्यनि लेँनापलापिं फुकंसिके क्ष्मियुगन राम धकाकना ॥ २॥





हां फु रामखना धाम्हित वं 😮 प्रेम्यायि रामह्य मिततया।। हरि॥ धन्य फुकंसिनं धाया वनिगु 🧓 भरतयोराप्रयाक्य भक्तिस्वया॥ ३॥ उखुन्ह्नंन्हिक्ट्रिन्यायाच्यनवास् हुन्हापां कन्हेखुनु वन दना ॥ इरि॥ फुकंसियाहा भिंगुसकुन् जुया 💪 म्हतिं म्तिहं मिखा तुगुखना ॥ १ ॥ हर्षज्ञ कुर्जालया सकुन्स्वया 🗽 राज्या दसन देन धका ॥हरि॥ प्रेमं मन जुवा वन हतालं & तवा अभिमने हर्ष छुका।। ५॥ विन्ति यात ग्रहं उग्र मौकाँहे 🚜 मन्दाकीनी नदीयात क्यना ॥हरि॥ पर्व चित्रकूतक्यना विल अन 🍪 भरतयात गुहं ब्वना यना ॥६॥ श्रोराम सोता लक्ष्मण च्वोंगु & अति बालागु पर्व वया ॥हरि॥ गुहंक्यनाविया फुकं सिनंच्वन 🚜 पर्वं चित्रकूट यात स्वया ॥ ७ ॥ सोताराम लक्ष्मणयागुज्ञयथका 🚜 हाल फुकंसिन कल्लोर नं ॥हरि॥ मन्हेनमने अन हर्ष धुयांहे 🚜 पर्व चित्रकुत खना अनं ॥ 🗸 ॥ हर्ष भरतया गथे कन्ये जिं ধ मांपिं खुसि जूगु धायगथे ॥हरि॥ फयी मखु अन फुकंसियाहे 📞 हर्षयाखँ सुनां घायि थथे ॥ ६॥ थके जुिं फुकं अतित्यानुया 😝 हर्षं त्यानुमधा अमि मिति ॥हरि॥ बहनियाघीत्यघीतकं न्यासेवन 🔑 बाँच्वन भिंगु थाँ स्वया भति ॥१०॥ रामया प्रेमं मग्न जुयाअनं 🔑 त्यलंदनावन चिच्छ च्वना थ्यनीपका थौँ रामयाथाँ धका 🐍 फुकं खुसि जुया च्वन वना

# दोहा 🕮

लस्कर वन थों दयीधका 💥 श्रीरामया दर्सण्या । निह्नला सना वंग्र धायगुली 💥 खुसिजुयाअमिमन ॥१२०॥

#### की भी भजन कि

उखे रघुनाथ हुयाँ तेलं दनाचांगु ; सीता माहारानीयात स्वप्ना जुयाचांगु ॥१॥ मांपिं फीज व्लना यक्व असिद्धः स्वायां ; स्वरूवं वयाच्वन भरत शर्ण दालु वायाः॥२॥ स्वानं रुचुं सेफुकसियां रूदरहरं वयाचेांगु ; सीतांकन रामयात स्वप्ना ज्या वेांगु ॥२॥ थ्यस्व न्यना प्रभुं मिलाँ दिल स्वधिका ; लदमसाँ त ध्वस्व कना दिल सुग स्वेका ॥४॥ थायादिल प्रश्चं स्वप्नां भिंगु मलुधाया ; न्यनें मालितिनी छुंखं अति दुःखताया ॥४॥ थुली घाया लक्ष्मणव्यना मोल्हुप्रश्रुझाल ; शिवपूना यानां भाषा भति दुःखतील ॥६॥ माने याना ऋषिमुनि प्रभु अनचेांगुः; उत्तरपत्ति धुँनं ब्वया खना यक्ववेशन ॥७॥ पशुपंक्षि फुकंग्याना प्रभुयायाँ बोवों ; तोल्हेँ जुया चौंगु फुकं उत्तरपद्धि सोसें। ॥=॥ कोल कीराटित वया प्रभुवात धाल ; जिपिनाप लानाचया मगत् थे क झाल ॥६॥ भरत्या नांनेना प्रश्व भिखाँखीं श्री वेका ; सोकयाना कुकेँ गुल भतिनुग स्वेका ॥१०॥ न्यनादिल प्रसं भरत् गर्थयाना वोगु ; छुछ ज्वनावल सुसु खना ज्वनाहः ।।११॥ थ्व ख न्यनाविन्तियात सलकिसीरथया ; गुलीबिन्ति याय फौज सामान भरत्या ॥१२॥ चतुरङ्गि सेना व्यना भगत् थे कझाल ; जिमिसंछा मस्यु प्रशुं विचायायमाल ॥१३॥ थ्यख न्यना रंघुनाथं मनंविचौयायीत ; पकाजित कावृपिंज्वी घका प्रभु ग्यात ॥१४॥ व्वायो बचन सीरेंफया धुनगूजीवेग् ; जि यन्यत वोम्हजुयी गथेलित च्छेगु ॥१५। वोति मखु भरतं जि पकादिदियायी ; जित तांचा भरत् मखु लिहावने धाया ॥१६॥ तर भरत ग्यांनी अतीचित्तगुझे याये ; किंपिदनं स्याहावे जि पकांधका श्राये ।)१७॥ प्रभुं सुंकादिल अथे मति ध्वेखन्हाना ; लद्यागनं घाल प्रभु वात विन्तियाना ॥१८॥ न्यनादिस दाज भरत वोगु फौजमुंका : जिस्बेला व भरत वृत्र राज्यकायधंका ॥१६॥ विचायातज्यी वया राज्य अत्र याँत ; वोंमु पका भरत्थन भीपिनाप ल्वाँत ॥२०॥ चल मुर्खे आटेयाना सुंमरुपि धाया ; जि त्वाँ त्यना अपिनापधंनदा छुं मकाया ॥२१॥ बचन् वियादिसँ थथें भस्माभुत्याय ; भुमी च्वको पक्षनुसां फुर्कसित स्याये ॥२२॥ वल न्यम्ह दाजुकिजा झीत आँटेयाना ; प्रभुवचन् विया दिसँ छतिंजि मग्याना ॥२३॥ च्चनादिय मते भरत् छिथेंस्वझा धाया ; माटे जुया वल पोपि-राज तिलक् काया ॥२४॥



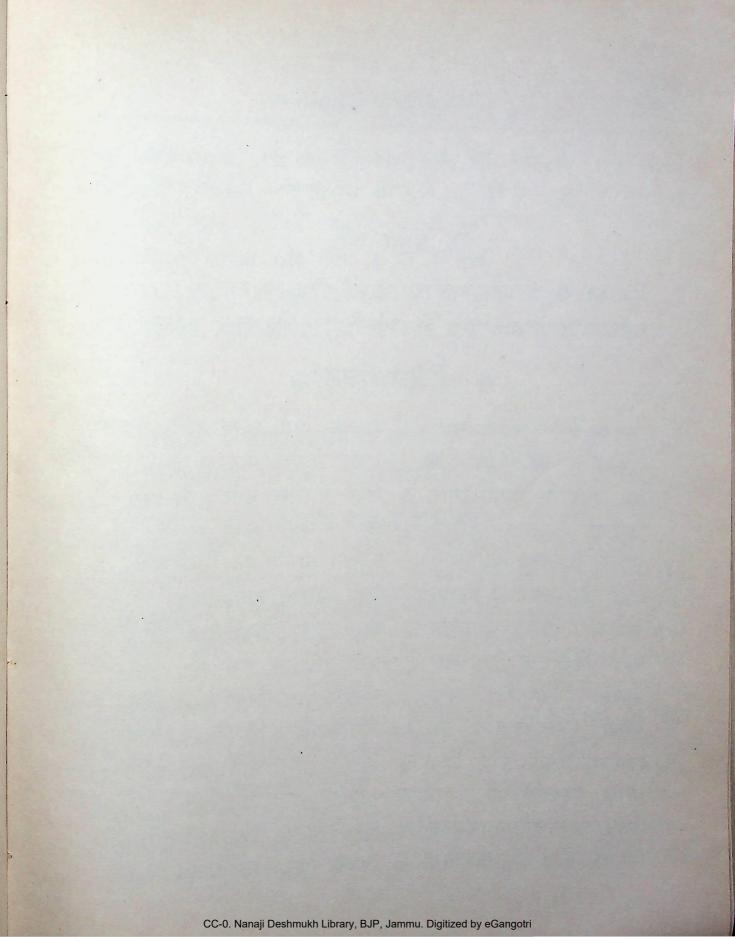

भ्वामी भक्त भक्तिदुम्ह खबभरत एने ; तर बुद्धि दुसां सुरुं सेंकि गुम नेंनं ॥२५॥ न्यनादिसं मचाजुसां खँछत्वा जिल्हाये ; धनं मातें जुम्हसित मज्यु भिम्हधाये ॥२६॥

#### श्री दोहा 🕾

मूर्वं म्ह धनीनं खनोमखु ¾ म्यपिनो फया जक मान् ॥ गनयात्योमत्योधायि दुःखं ¾ खौंसां तयी मखुध्यान् ॥३२२॥

#### \* श्री हरि भजन \*

चन्द्रमां बिजय याँना न्हापा 🚜 राजसूय यज्ञ च्वनो ॥श्री हरि॥ देवता व ऋषिमुनि फुकं 🐇 सःता तल वं ब्वना ॥१॥ गुरु बृहस्पति याम्ह मिसा 👺 अति बांलाम्ह जुया ॥श्री हरि॥ चन्द्रमां तारा हरेयात 🖟 टेन्हे मयासे सुया ॥२। बृहस्पति एवया बिन्तियात 😮 द्यौगण याथाँ वना ॥श्री हरि॥ अन्या जुल धका त्यातअन 🙋 धनुष बोण ज्वना ॥३॥ चन्द्रमा पक्ष दैत्यजुपा ⊌ ल्वात स्व देवमणं ॥श्री इरि। ब्रम्हां मिले यात फुक अन 😻 नास जियधाया मनं ॥४॥ ताराया गर्भयाम्ह मुचा 🖐 चन्द्रमा यात विया ॥श्री हरि॥ तारा बृहस्पति बात इनं & छित्रिबयोव दिया ॥५॥ चन्द्रमाया काँ बुद्ध विया 🔑 बुद्धि व दुम्ह अति ॥श्री हरि॥ तारा बृहस्पतिं काल हानं 🕊 स्वीकार याना मृति ॥६॥ हानं छगु कने न्यनादिसँ 🕊 अङ्ग राजाया खँनं ॥श्री हरि॥ न्यना दिसँ प्रभुं क्रवातया 😉 विचार याना मनं ॥७॥

अङ्ग राजाया काँ छम्ह दत & नांतळ बेन धका ॥श्री हरि॥ बेन तःधिना दुःखिबल अ जुया कुर्बुद्ध छका ॥८॥ अङ्ग राजा तपोबने वन के बेनया कुकर्मस्वया ॥ श्री हरि॥ लिखा बेनयात राज्य बिल अ क्षिप्तित वया ॥६॥ राज्ययांना बेन माते जुया अ च्वेकल उर्दिवियां ॥ श्री हरि॥ योमाने याँम सुनां जिहे अ माने या इश्वरसिया ॥१०॥

#### 🕮 दोहा 🕮

सुःखज्वी वं अति न्ह्याम्हिसयां 😢 स्वना वनेयो मन् ॥ नीति मस्यु पिं मूर्ख जुल 😮 धर्म मधापिं भन् ॥३२३॥

# श्री भ्री भजन

द्योत पूजा यायमरु सुपानाम काषा ; सकिसनं पूजायाजि ईश्वर्घका घाया॥१॥
थथे घाया पूजा आजा फुकंबंधयात : पूजापाठ बंन्धज्या ऋषिम्रानि ग्यात ॥२॥
ऋषिम्रानि मुनावया बेनयात घाल ; थथेयाक्यमज्यु पूजा आजा याक्यमाल ॥३॥
आपालंहे सम्झेयात ऋषिम्रानि वोवां ; बेन मानें मजुशहे हश्वज्वींगु सोसां ॥४॥
अपालंहे सम्झेयात ऋषिम्रानि वोवां ; किसिबें तथंम्ह ईश्वर खना सुसुघाया ॥४॥
बेनघाल ऋषिम्रानियात तांपकाया ; जिसिबें तथंम्ह ईश्वर खना सुसुघाया ॥४॥
कायंफुम्ह वियंफुम्ह यको धनशुम्ह ; ईश्वर्धाय जित छका अति बल दुम्ह ॥६॥
कायंफुम्ह वियंपुम्ह यको धनशुम्ह ; ईश्वर्धाय जित छका अति बल दुम्ह ॥६॥
कायंफुम्ह वियंपुम्ह यको धनशुम्ह ; हिफाजत याना तल अति दुःखताया ॥द्य॥
बेणया मां सुनिथान वेणसिम्ह कार्या ; हिफाजत याना तल अति दुःखताया ॥द्य॥
फुकंसिन सल्हायात गथेयाना जीगु ; राजा मदेवन दुनियाँन दुःखसीगु॥६॥
फुकंसिन सल्हायात फुकंमुना बोचों ; म्हयागुभाग वेनयागु मथें यात जोजों ॥१०॥
थथेथाया ऋषिमुनि फुकंमुना बोचों ; मजिलं व राजायाँत न्हापाँ सृष्टियाम्ह ॥११॥
इम्ह दिकं पैदाजुल हाकुसे पुकर्याम्ह ; मजिलं व राजायाँत न्हापाँ सृष्टियाम्ह ॥११॥



मथे याना च्वन होनं वैगु लाहां काया ; श्रीलक्ष्मी व नारायण अंसजुया भागु धर्ति रुपी साँया पृथु राजां दुरु न्ह्यागु ; पृथिबी धैगु नांजुल धर्तीमाता यागु न्यनादिसँ दाजु सुःखमता थथेयायी ; लक्ष्मण नं न्हकुपता ज्याना घाल तमं भरतनं कीत हेला यात वनबास ब्छयाह:गु तमासा थीं खंका ठिक जुल खुसि जिला भरत् वल धागु क्षत्रिजी रघुकुल्या किजा रामयाम्ह राम भक्त लदमणनं थीं संप्राम योथे

अभा साम है जेता.

अर्चिरांनी पृथुराजा पैदाजुल झाया ॥१२॥ वैत राजायाना दुःख मन्त लोकयागु ॥१३॥ वेन्या अत्याचार लोप फुकं उद्धार्यागु ॥१४॥ पृथुयो म्हाँ जुया निर्ति वयानां क्वकागु ॥१५॥ मूर्ख मनुतसे धनं अन्धा जुयाकायी ॥१६॥ र्जिस्वे अर्थे सु:खमता जुयां भरत् झागु ; बाकातय मखु जिला मरु रयायमागु ॥१७॥ धनुष्याणज्यना दना लाहा बिर्नितयाना ॥१८॥ पित्यना भी हः गु बलं तिनि फेलालात ॥१६॥ भरत् सत्रुध्ने त चिय केकैयाथाँ यंका ॥२०॥ ईविसाँ हे यायेतेल थथें त्वानामागु ॥२१॥ केकें च्युगु दुःखयांगु त्यासापुले माम्ह ॥२२॥ श्चिवं पक्ष जुया वसां फुकंसितं स्याये ॥२३॥ बिदाबिया दिसँ धाया अति क्रोधयात ; लक्ष्मण तंचागु खना साराफुकं ग्यात ॥२४॥ लक्ष्मणया क्रोध खना देवतात ग्याना ; धायाहल देवगनं आकाशवाणी याना ॥२५॥ सान्त जुया दिसँ भति मते तछिचाये ; सुयादयी ताकत् बाबु छिवनापल्वाये ॥२६॥ बिचायानादिसँ बाबु न्हाग् ज्याखँ याँत ; बुझेयाना दिसँ छकी आमथे तंचाँत ॥२७॥ पञ्चावे ज्यमाली व्यविचारं याना : ग्यातसन्साफ्क कलरमण्डितंचागुखाना। १८॥

क्षा आवार प्रातंत 📆 वि दोहा ला

तम्बेक्य मज्यु तःधंपिसं 🕉 बिना मयासे बिचार् ॥ चिधंमहरस्या 🕉 क्रमुर्बिना आधार्।। ३२४।।

श्री हिरि भजन् 🕾

फेतुतलक्ष्मण सान्तज्ञयाअले 💥 ऑकोसबानि जुगुन्यना॥ हरि॥ श्रीरामसीतां माने यानो किजा 💥 घाळहथा छूँया चायत्यना ॥१॥

भतेतंच।यबाबु लक्ष्मण थथे 💥 छंगुखँ चित जि बुभौँ जुया ॥ हरि ॥ तर बिचारिन याना स्वयमित 💥 थथ्यं तंचायगु हथाँ छुया ॥२॥ जिंस्वेभरतअज्ञानीमेखु किजा 💥 मखुष मातेँ जुवावयी ॥ इरि॥ ज्ञाणो सत्सँगी तसे म्वले हेँ 💥 मखु जगतयागु सुःखस्वयी ॥३॥ राज्यया सुःखला छुर्खांकजान्यो 💥 इन्द्रया पद्पावे जुसांवया ॥ हरि ॥ भरत मातेँ जुयीमखु पकाहे 💥 शान्तियात वं तोताब्छया ॥ ४ ॥ सन्सारया सुखेँमग्न जयाअति 💥 भक्त च्वनीमखु हायधका ॥ हरि ॥ मखु च्वनिवं सुयातंहे मनं 💥 योम्हजिथोधकाधायाछका ॥ ५ ॥ सुःख दुःखवं यानाच्वनीसमं 💥 मानवअपमान समखना ॥ हरि ॥ भक्तया लक्ष्यणथुलिकीजान्या 💥 भक्तिस्यनीफुकं सितंकना ॥ ६ ॥ ह्युसेवनी बहमध्यान्ह्या सूर्य 💥 पृथिवीनंशान्ति तोतीबरु ॥हरि॥ बरु मि च्वापुथे जुयावनी तर 💥 भरत माते ला जुयेमरु ॥ ७॥ ब्रम्हां मिले याना सृष्टियायिग 💥 सद्गुण अवगुणन्यताथि ॥हरि॥ भक्तया भक्तिं यानान्यगुथा 💥 काचिछुटे यानाभक्तं अपि ॥ 🗆 ॥ जलव दुरु मिलेँ याना गथेवो 💥 राजहंस यात बियेबलेँ ॥हिरा। जलयात तोताञ्जयागथे महुतुं 💥 दुरु तोमावंकायी अलेँ ॥ हः॥ दुगु णयात ते।ता ब्छया वं 💥 भक्त च्वनीसद्गुणस्वया ॥हरि॥ सन्सारयाः सुःखः फुकः सिबेनं 💥 भिवतहेतधंगुः सुःखवया ॥१०॥ छाय म्वागु थ्व संकायानाई 💥 भरतवयीमखु ल्वायधका ॥हरि॥ बान्हिसिया जि वैगु फुकंहे 💥 भरत धार्थेम्हव भवतछका । ११॥



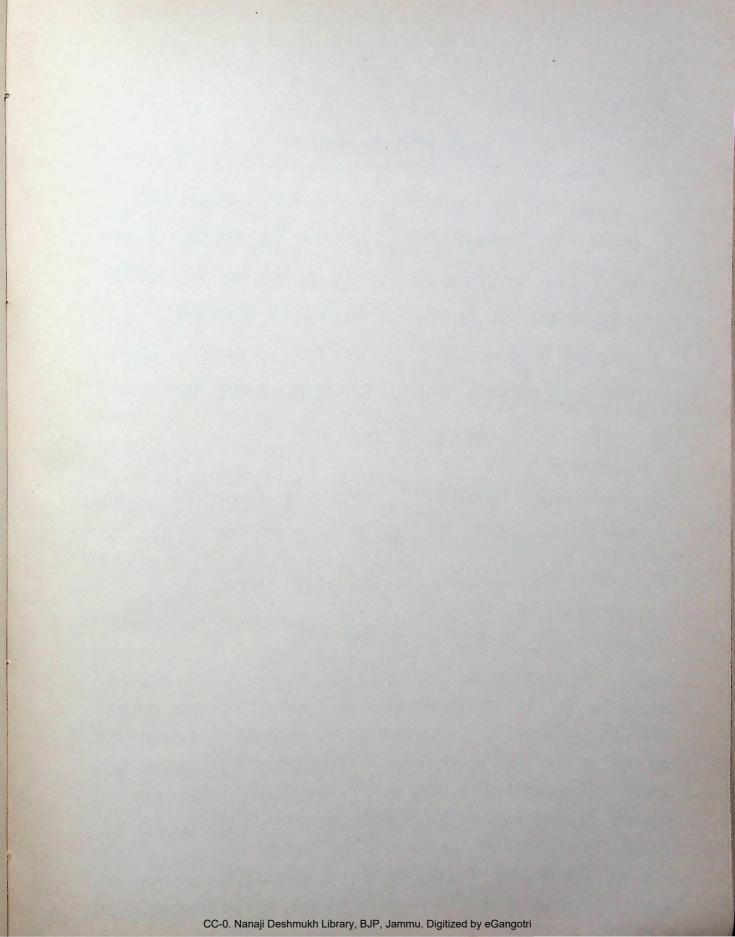

थाहावया ब्हिय जलं पलेँ स्वां \* मखुवयातसे। जलंथियी ।। हिरि॥ खलाफ कँमाले व्हियाब्वनीगु \* मखुकठं वैत क्याबियो ॥१२॥ केकेंया काँख भरत किजा वो \* मखुवया खँवंपकान्यनी ॥हिरि॥ सु:खजुल्याया मातेँ खुयाग्वलें \* मखुवयाग्रुव भक्तिश्यनी ॥१३॥ भीप पेम्ह दोजुकिजा सिघेँ नं \* भरत जिंग्यानी धकासिया ॥हिरि॥ तोति आमछं कोधयात किजा \* मनयात शान्ति यानाविया ॥१४॥

### क दोहा 🔅

बिचा मयासे तंम्बेकिपिं अधायि मखु सज्जन् ॥ होस योगमा ज्ञानि तसे अधिय याना अति मन् ॥३२५॥

(भरतं राम मापलागु संस्कर्ते त चित्रहरें बासच्युगु)

## 業 श्री भजन 業

न गनं झायिला दाजु जितवोगु सीका 🚓 केके यागु कुकर्तव्य मति सम्झे ज्वीका ॥१०॥ नापखर्नि लासां वरु थथा न्ह्याचे धासां 🦚 सहयाय दांजुंपापि धका सास्ति यासां ॥११॥ चिना तसा थांच बरु च्वने द्वन घाषां 🌊 न्ह्याथेयासांद्वन धकाच्वन्येबिन्तियाया ॥११॥ आखिर्श्ररण् कायिदाजुं अति दयादुम्ह 🍖 दुःखजुल धाया खाँगु स्वयव मफुम्ह ॥१२॥ तर गथे व्वनायन्ये जिं थ्व केकेंयात 🍖 केकेंया एवा दाजुयात क्यन्यतिज ग्यात ॥१३॥ मरत् वना च्वन मति मति थ्वखं व्हाना 🔊 मरते त धंन्दा हर्षं च्वन नापलाना ॥१४॥ दाजु म्बय दैन धका म्वले हर्ष यायी 🎓 केकैया दुः खन्युगु खनाम्बले अति ग्यायी ॥१५। वचुम्यहें विन भरत् ग्वलें धन्दों काया 🔊 निहला हिय ग्वलें दाजु नापलाय धाया ॥१६॥ धाल गुहं भरते त 🦚 मिनजुिय मखु धन्दा काया छाँ मने त ॥१७॥ क्षमायायि प्रभुं छित छाये धन्दा म्वागु 🊓 तर भात लक्षण जि खना सौंकयागु॥१८॥ गुहयां खँ न्यना मने हर्षयाना चाचां 🊓 रघुनाथयांगु आश्रम् याथाँ ध्यन वीदेां ॥१६॥ भरत् खुसि जुगुअन गथेयांना धाये 🚓 खुसिजुया संगु भरत् गुली बयान् याये ॥२०॥ हर्षजुया भरतया मत ुहोत संका 🍖 तंका छत थाकुगु व त्यानुगुनं लंका ॥२१॥ योति पुत तातवाया लिपा मिले ज्वीर्थे 🤝 मांम्हतंम्ह साचायात हानं मांम्हल्वीर्थे ॥२२॥ खुसि जुया भरतनं मखनवं लें नं 🦚 स्वांवा गाँका देवगणं हल स्वर्गते न ॥२३॥ हैं हैं स्वांवा गाकाह्या वनेगु ल केन 🦚 वहें स्वांत सोसों लस्कर भरतन येन ॥२४॥

#### की दोहा कि

राम भक्तयात न्द्याम्हसिनं ह यायेहेमागु खः प्रेम ॥ भक्त बिचायायगुद्धे अति ह ईश्वर पिनिगु नम ॥३२६॥

## श्री हिर भजन 🎇

मनोहर जङ्गल लस्कर तसे कि खन सुन्दर्श अति ॥ श्री हरि ॥ चोंग फुकसित खुसियाना कि श्रीराम सीतापति ॥ १ ॥

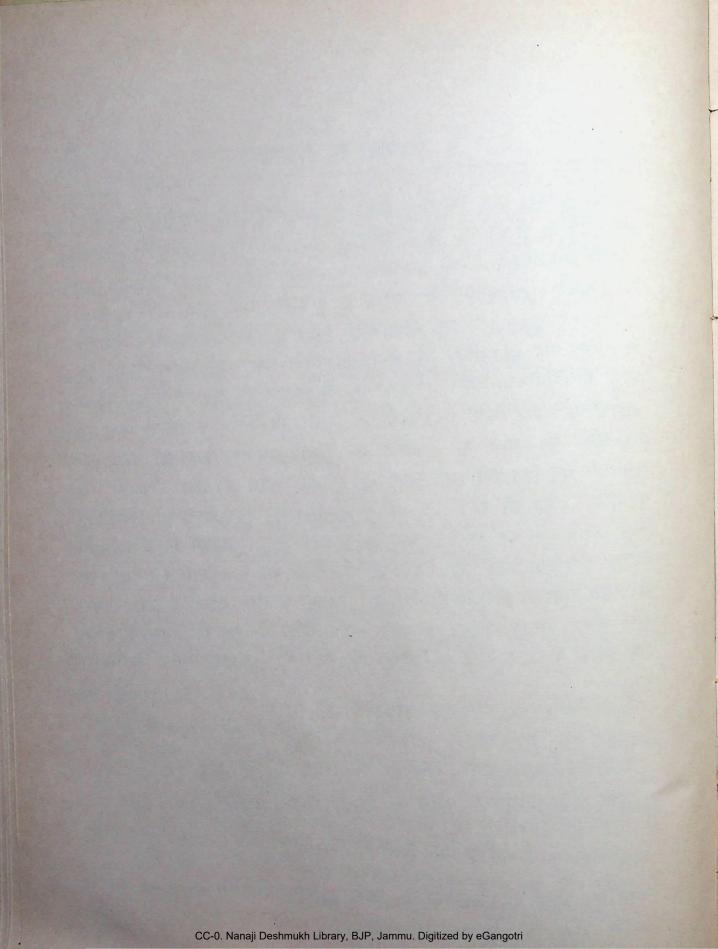

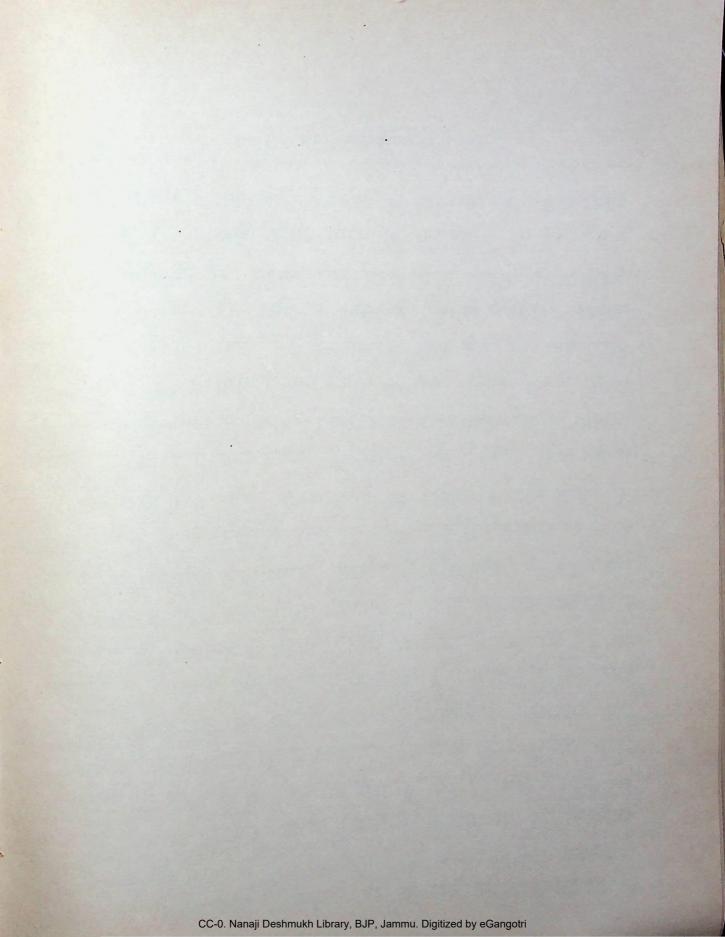

पंक्षि हाळाच्यन मस्तजुया 🤝 सिमाँ सिमाँतु जुना ॥ श्री हरि॥ आनंदिया 🚓 बयान यायि सुना ॥ २ ॥ मधुर्मनोहर पतु कोयली हजार सुगा 🚓 बयानिर चन्दुल नं ॥श्री हरि॥ चलेवा चातक चालुरा र मैना व पंक्षि तनं ॥ ३ । हाला चन फुकं मिले जुयां 🧞 म्यहाले थे तुं उथा ॥श्री हरि॥ भमरा जलया सब्दे च्वन 🥐 थागुथे बाना गुथा ॥ १ ॥ च्चन व तालेँ महैखा जुल 🥷 दाफ्यात प्याखें हुया ॥श्री हिरा। लक्कर तेँ सं चेांगु खन 🤊 खुसि अत्यन्त जुया ॥ ५ ॥ धुँ किसी सिंह हरिण्चला 🥷 अर्नी बन्देल फुक ॥ श्री हरि॥ प्याख स्वयाच्विन मिले जुया 🥐 मग्न जुया व सुःखं ॥ ६ ॥ सर्प वयाच्वनी बांबांळापि किफानाहे कार्या हुन ॥श्री हरि॥ मणियातेज पिकाया च्विनि कि मतया सत्ता गन्॥ ७॥ छहरा सिमा भार्ची गुअन 🦚 मिलेँ जुया व अति ॥श्री हरि॥ छाटँ यानाथें चेांग फुक रू मर्जु फरक छुंभति॥ ८॥ बुता च्वयागुथे मिलेजुया 🦚 स्वांव्ह्या चेांगु हुनं ॥श्री हरि॥. सुखु जुयोगु मखु खर्ले 🥷 भवाजुया हायि गनं ॥ ६॥ तुयुभुयुगु ह्योंग जुल 🦚 अनेक रङ्ग जुया ॥श्री इरि॥ स्वांव्हयाचांगु यागु बयान है यायगु ताकत् सुया ॥ १०॥ सपाच्चन फ्र सिमापति के जात्जात् यागु अति ॥श्री हिरि॥ स्वयावफल्यातन्ह्याम्हिसयां हैं मोह जुर्गीन ।।आ हा CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Dightzed by विक्रिक्रा

गंगु धेगु छुं खनेमर र घाँ सिमा स्वांमाछुनं ।।श्रीं हरि॥ ताजा जुया बीलानाच्वन र बयान थायि सुनं ॥ १२ ॥ घाँबुया चोंगुनायु अति र मखमल थेंतुं जुया ॥श्री हरि॥ बांलोना चोंगु कार्पेत्या र बुटाइ थेंतुं लुया ॥ १३ ॥

## श्री दोहा 🕾

आनन्द ज्बीगु न्ह्याम्हसियां क्र जङ्गल खने वो मन्॥ यायगु दुसा उकीसनं क्र हरि मन्दिर दसैन्॥३२७॥

## श्री भजन ि

श्रीसे श्रासे पुखुअन अति वावांठागु की जालजन्तु म्हिता चेग्गु अतित तजागु ॥१॥
पलेस्वां वह या चेंग्गु रिक्ष चिक्ष याना के राजहंस म्हेताचागु जो जो ज्वना न्ह्याना ॥२॥
पलेस्वां वो उफोस्वां तो गनंचवोग्यांन के श्रीसे श्रासे होया चेंग्गु अति लागु बांन ॥३॥
न्यात म्हिता चेंग्गु गनं रिक्षचिक्षयापि के जलपक्षी म्हिता चेंग्गु अति लांवांठापि ॥४॥
गूर्जा थ्वया चेंग्गु सन्द वेदपाठ वेग्गु के श्रीसे श्रीसे किष्मुनि यक्त चोना चेंग्गु ॥१॥
गूर्जा थ्वया चेंग्गु आश्रम् पति यज्ञ योना के ऋषिम्रुनि यग्गु हर्ष पुर्यामखु ल्हाना ॥६॥
कुत्वया चेंग्गु आश्रम् पति यज्ञ योना किष्मुनि यग्गु हर्ष पुर्यामखु ल्हाना ॥६॥
कुत्वया चेंग्गु आश्रम् पति यज्ञ योना किष्मुनि यग्गु हर्ष पुर्यामखु ल्हाना ॥६॥
पूजा याना चेंपि गनं चमपुंखा जोजां के भिक्तयापि सनं अप्रुचगा स्तुतिबोवों ॥६॥
प्रुमु सेवा पापि गनं चमपुंखा जोजां के भिक्तयापि सनं अप्रुचगा स्तुतिबोवों ॥६॥
पस्पिक्ष मनुसूर्या मह ह्वाहे ह्युं विक्षु अत्यन्त सुगन्ध याना वायु अन वेगु ॥१०॥
चिक्र धेर्गु मह हानं मह तानो धेगु के अत्यन्त सुगन्ध याना वायु अन वेगु ॥१०॥
पित्या धेर्गु मह सुर्या न हे छुं महांसां के भयमक सुर्यागु है बनजन्तु चौसां ॥१२॥
पित्या धेर्गु मह सुर्या न हे छुं महांसां के भीयात रूपायाना अन छुनं छतुरवीग् ॥१३॥
सिहिक्सि पासायांना चलाम्हिताज्वीगु के भीयात रूपायांना अन छनं छतुरवीग् ॥१३॥
चसु बौरी म्हिताज्यी अतिप्रेम चोंचों के धुँव हर्ष मिहतांच्या मनुतेथा वांचों ॥१॥।



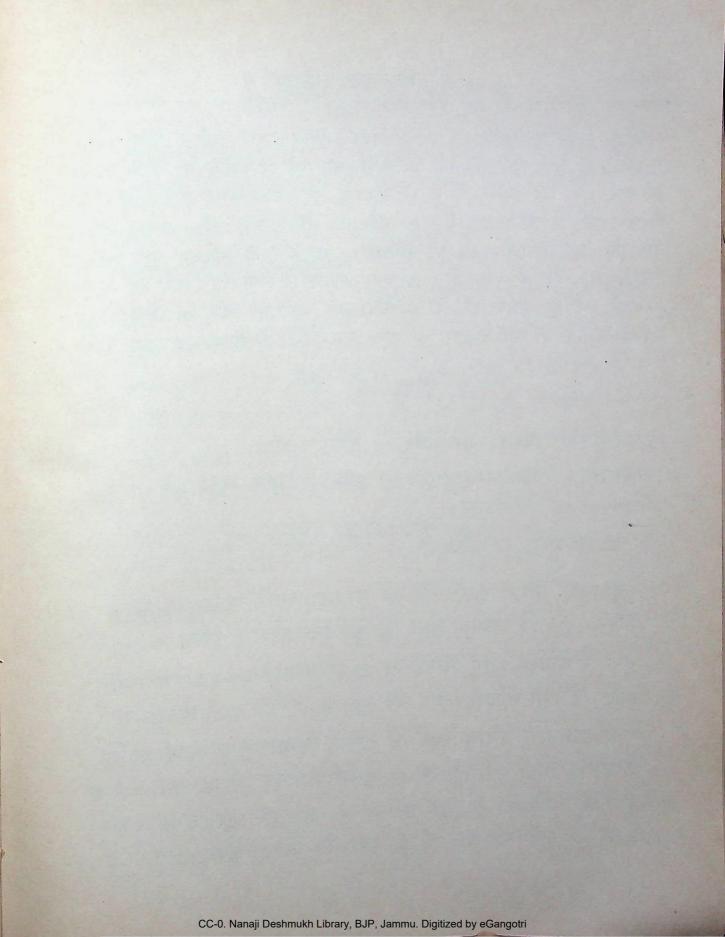

वैकुग्रधें जुयाचोंगु प्रभुदियां उंका अव्भुत तमास जुल सकिमनं खंका ॥१५॥
गुवसासी को जुया च्वनीखुसितातां कि स्वया च्वनी फुक धन्य सीतारीम धाधां ॥१६॥
देशें भाषा गुजी प्रभुंराज्ययांनाड्यु गु अहिंसाव परिग्रह झुठा खं मल्हागु ॥१८॥
विवेक राजा रामनुया वैराग्मंत्रियागु अविस्ताव परिग्रह झुठा खं मल्हागु ॥१८॥
सिपाजीत नीयमवासंतोष यानाकाया अशिन्त व सुदुद्धि रानी पतिज्ञता धाया ॥१६॥
फुकं थिकयांना प्रभुं राज्ययानाचोंगु अवित भाग्यमानि गुजी चौषि जुया वंशु ॥२०॥
सुनांकयी थनयागु चयान खँल्हाये असीता राम वासयाना चोंगु बन हाये ॥२१॥
जङ्गलया तमास्सोसों अति हर्षताया अफुकं बना च्वन सीतारीम जय धाया ॥२२॥

### श्र दोहा \*

आपुर्जु या च्वन सारासिया 💥 स्वेगु व सीता राम् । वनाच्वन फुके त्यानुमधा 💥 कोकां प्रभुया नाम् ॥३२८॥

# ★ हरि भजन ★

गुहं क्यन छिपा फुकंसितंह कि तःजागु परवरे थतयना ॥ इति॥ सोसो रघुनाथ च्वनाड्युगुर्थों कि हुँ सिमाक्वेधाया क्यना ॥ १ ॥ धाल हुँ बर्मास्व ह्योंगु आतहे कि खला बांलागु व भ्वचाचिना ॥हिरि॥ खला उक्तया थीका छगु व कि पृष्णु च्वना चैांगु अतिथिना ॥२। जात जातया सवाचीग फल कि खला सिमात फुकं उथाँ ॥हिरि॥ लक्ष्मण्या लाहां दनातगु व कि तुलसीयाचौका खलागु थाँ ॥ ३ ॥ व बर्सिमा क्वेखंला कृतिछगु कि आति बांलागु सुन्दर्जं या ॥ हिरि॥ देँका च्युगुवौ द्योगणते सं कि स्यपिनो तागत देँक्य सुया ॥ १ ॥

वहे कुटिप्रभु च्बना ड्युगुसो 🦚 लक्ष्मण सीता सहीत् जुया ॥हरि॥ ऋषिमुनि त यक्वतयाच्वनी क्र सास्त्र कना प्रभु पायम्हुया ।। ५ ॥ भित तापालं स्वयागुहंक्यना 🤌 हाल फुकं जय राम धका ॥हरि॥ भरत सत्रुघनन्यम्हसियाभन् क्रिमेने अत्यन्तहे हर्ष छुकाँ ॥६॥ द्ण्डवतयात दाजु किजानं 🤌 भ्रोराम चोंगु व सिमा स्वया ॥हरि॥ जुलउथाँमिखांखुसी थुजागु 🧳 भरतया हर्ष या खबी वया ॥ ७॥ मति फुकं सियाहर्ष अतिहे अवन उसे स्वया लस्कर्अनं ॥हरि॥ धुँ ले भीरामं न्हुयातःगुअन 🤌 खन पालितःया चिन्हतनं ॥८॥ भरत सत्रुष्त हर्षताया वो 🦚 मिखाँ शिरे घुँ काया पियो ॥हरि॥ दाजुयागुथ्वप्रसाद्धायाहानं 🤌 छाँती व धुँ कायातया दियो ॥६॥ जङ्गलया पशु पंक्षिमोहजुल 🤊 भरतयागु प्रेम भक्ति स्वया ॥हिरि॥ धन्य भरतयाभक्तिधायाअन 🚜 स्वांवा गाकाच्वन द्योतवया ॥१०॥ सङ्जन भक्तया निर्तिप्रभुनं 🖝 भरतया भक्ति व्युगु क्यना । हरि॥ भरतं भक्ति मार्गं क्यंगु थे। 🧥 भक्त उद्घार्जु यीधका न्यूना ॥११॥ मंद्राचल रुपीदुःख यानापर्व 🔊 भरत समुद्र याना विया ॥ हरि॥ भक्तिया अमृत क्यनप्रभुनं 🏿 मथे भरत यात यानादिया ॥१२॥ उद्धार देवतायातन्होपाप्रभुं क मथे याना क्षीसंमुद्रनं ॥ हरि ॥ अस्तसागर्यात गथेँ यानाआ 🥱 यात् उद्घाईरि अक्त हनं ॥१३॥ 🧓 उद्घोर्जु यावन घोत फुकंद्य क्र न्हापायागु व अमृत त्वना । हिर ॥ थुकि फुकंद्य उद्घार्यातमनु 🤊 धन्य श्री रामं मति खना ॥११॥



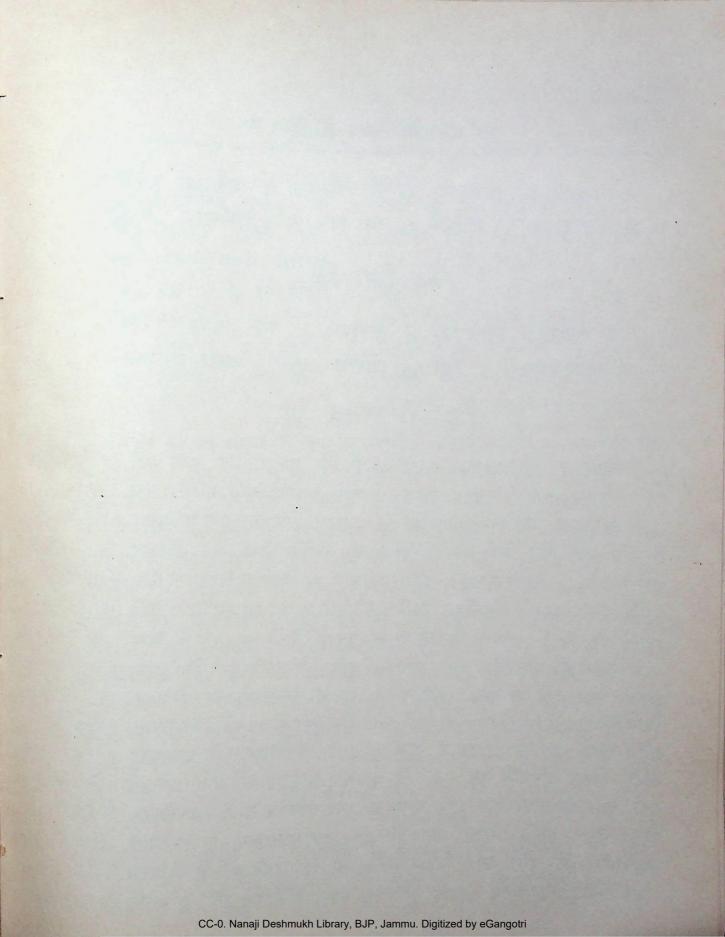

देवगणथ्येधाया हालाच्यन क वन लस्कते व हर्षयायां ॥ हरि॥ भरत सत्रुव्नव गृह स्वह्मनं क वना च्यन अति हथाँचाचां ॥१५॥

## 🕮 दोहा 🕮

श्रो खण्डयो करपुरद्या 💥 जुयोवनी गथे वास् ॥ अथेंजुया अमि मन उथां 💥 भीराम भक्ती प्रक्रास्॥१२६॥

## के भी भनज

भरत् सत्रुघ्ने त खन लदमणनं न्हापं 💥 र्थेकवीगु अनगुह यात व्वना नापं ॥१॥ प्रभुया कुनीत न्हापं भरतं हा खं म्ह अ खालि रामयागु स्तुति मतितया वंम्ह ॥२॥ कुति न्ह्योनेवना भरत च्वन विन्तियोना 💥 दुःखकष्ट फुकं तैको भति नुगण्याना ॥३॥ लक्ष्मननं छुख न्यंगु प्रभुं घाय त्यंगु 👑 उगु बखते ह्य लाका भरत् थेकवींगु ॥।।।।। भरतनं खन लदमयधनुष्वाण जोंगु क्ष भोंज पत्र बस्त्रतिया पिन्यपाली चेांगु ॥४॥ ऋषिम्रुनि यक्वृखन च्वनासिल वेापि 🕸 सीताराम खन मुसु मुसु निहला चेापि ॥६॥ जता शिरे हिना भोजपत्र तियाचेांम्ह 妆 मुसुमुमु निहला प्रभु धनुष्वाण जोंम्ह ॥७॥ इयामरक्षे सुन्दर्अतिष्रस् घनरयाम्या अ गौलागु खँव्हायगुलि हेवसीता राम्या ॥=॥ श्याम रङ्ग आकासस चन्द्र व्वनिथेतुं 🕸 राम सीता न्यम्हव्यनाव्वंगुशीभाएतुं ॥६॥ श्यामरङ्ग रामयागु सीता चन्द्रमाथें क्ष्म गंलागुल्वासीतायागुधीये लदमीयाथें ॥१०॥ गथे घाँगु वयारङ्ग अङ्गवाण यागु अ शुलि गोलासीताघका मस्नमुनाकाँगु ॥११॥ उपा क्यन्य लायकपि मरु गर्न सुंहे अ भरत् खुमिजुल अति सीता खन्यतु है ।।१२॥ द्या दुम्ह सीताञ्चया भरत् उकि न्ह्युगु अह पकारक्षायाग्नि सीतां भक्तामतिस्युगु ॥१३॥ मर्त गृहः सत्रुव्नत स्वस्ह गोत्त्रोत्रो अ द्युडवत् यानाच्यन मोतुलाहे चोचां ॥१४॥ रक्षा गना दिसँ धका शरण जिपिकाया अ क्षमायानादिसँदां अरण बबाधाया ॥१५॥ छखां पिने दण्ड्वतयाना स्त्रम्हं चांगु अ बचन्मर्या प्रश्लपागु दुने सु मवांगु ।।१६॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### तोमिछन्द् ॥।ऽ।ऽ, ।ऽ।ऽ।ऽ

जय छि रामया, दुम्ह हे द्या ; जित कृपातया, देागुमाफया ॥
छिगु वियोगया, दुःखनं ख्वया ; छिगु द्या स्वया, धर्ण आवना ॥१॥
धन वयान्यने, न्ह्योने आहिग् ; छिगु मरेच्वने, आधनं जिग् ॥
छिगु द्या प्वने, दुःख तं किग् ; गुगुद्यां प्रभु , धर्ण कायिग् ॥२॥
छिगु द्या विनां, दुःखगे वनी ; ख्वि मिखाः जिके, चैगु गे तनी ॥
तल कथ् चिना, दुःख नंथनी ; छिगुत्ती विना, गे जि मन्वनी ॥३॥।
गुगु तुती खनी, योग साधन ; गुगुत्तो प्वनी, स्वेगु इन्द्र नं ॥
गुगु तुती खनी, योग साधन ; उगु तुती अनीयाय जि मनं ॥४॥।

खुसि जुल लदमणन मरत्या खँ तिया अ प्रभुयात धायाविक मरत् वल धाया ॥१०॥ ध्वल न्यना रघुनाथं अति खुसिताया अ वाधायिथि दना धन्य ि कि कि धाया ॥१८॥ भरते त थनाकाया मरत् वगु सासां अ व्वाकायिधा कालप्रभु गागि तोतालोलो ॥१६॥ भरते त थनाकाया मुले तया ड्युगु अ जिम्हप्राणिकजाधका अभे प्रभु व्युगु ॥२०॥ रामभरत् न्यम्हसिया प्रांति जुगुसीका अ सन्ताष् जुल फुकसिया हपमित व्वीका ॥२१॥ व्यहोसथे जुल भरत् हर्ष प्रभुसीसे अ महिम्ह फुक प्यानावन हर्ष ख्विव वावो ॥२२॥ वे पुनाहे च्वन अथे मज वाक्यफुटे अ कथु चिथे जुगु हर्ष जुयामवी छुते ॥२३॥ रामयाहर्ष किजाखना गुलि वयान्याये अ न्यम्हसिया हर्षजुगु सुनां कि धाये ॥२४॥ सु बुद्धिमानिन थुकी कि वयान्याये अ न्यम्हसिया हर्षजुगु सुनां कि धाये ॥२४॥ सु बुद्धिमानिन थुकी कि वयान्याये अ न्याध्य बुद्धि दुम्ह जुसां कियमखु धाये ॥२४॥ सु बुद्धिमानिन थुकी कि वयान्याये अ भरत् थुजम्ह भक्तं राम नापलगु ॥२६॥ भक्तवत्यल भक्तं खना हर्ष तागु अ भरत् थुजम्ह भक्तं राम नापलगु ॥२६॥ भक्तवत्यल भक्तं खना हर्ष तागु अ भक्तं भक्तं नापलाना कागु ॥२६॥ भक्तवत्यल भक्तं खना हर्ष तागु अ भक्तं भक्तं नापलाना कागु ॥२६॥ जिन्न थुकि कियमखुसुनांवयान् याये अ बुद्धिमानि थःयेथमं विचायाना काये ॥२८॥

## 🕮 दोहा 🕮

आस पुरेज्वी बलेँ सुया ¾ खुसि मज्वीगु मन्॥ उकिसनं हरि भक्ततसे ¾ यादिगु राम दर्सन्॥३३०॥



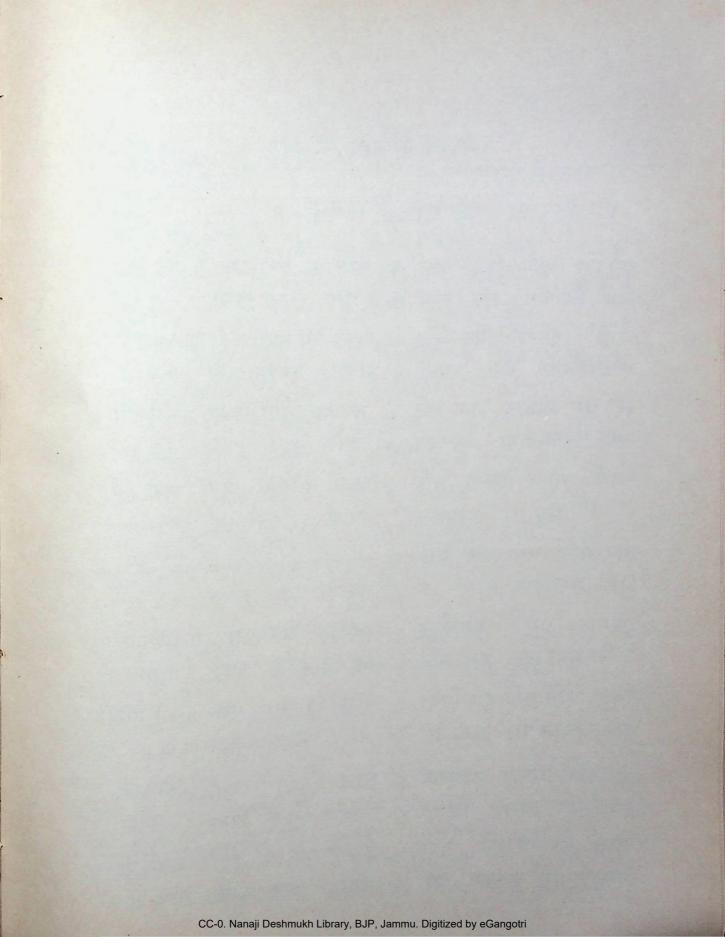



#### \* श्री हिर भजन \*

देवतात खंपि हाला च्वन 🕼 भरत व राम खना ॥ श्री हरि॥ राम लितयन धासा सुनां 👺 स्याय आवण्सुवना ॥ १॥ थ्वखें बृहस्पति लिसिबल 🧶 म्वॉगु छाँ हालाच्वना ॥ श्री हरि ॥ श्रा रामनं 😢 रावण स्यायि वना श्री राम औतार काल हिरें 🚜 भक्तया निति छका ॥ श्री हिर ॥ भक्त रक्षायाना दुष्ट्यात 🔑 संहार याय धका ॥ ३ ॥ थ्व खँ न्यना देवता तसे 💋 बाजा त थाना हुनं ।।भी हिरी जैं जें प्रभु राम धायाहल 🚜 स्वांता त स्वर्ग तनं 🥍 ४ ॥ हानं भरत यात तोता प्रभुं & सत्रुचन याथाँ वना ॥ श्री हिर ॥ मुळे तयादिल श्रीराम नं 🐇 सत्रुघ्न यात ज्वना ॥ ५ ॥ गुह्यात प्रभुं थनादिल हि अत्यन्त प्रेम तया॥ श्री हिर ॥ खुिस जुया दिल प्रभु अति 🔑 गुह सत्रुघन स्वया ॥ ६॥ जिगु निंतिं छपिं दुःस्वितया 🚜 वोगु हरे स्व धुका ॥ श्री हरिहें॥ भला कुसल प्रभुं न्यनादिल ७ अभय मितित तका ॥ ७॥ छन् दण्ड्वोत यौत लक्ष्मणनं हि भरत यात वना ॥ श्री हिर ॥ आशीर्वाद बील भरतनं 🖐 लक्ष्मण यात ज्वना भरतं लक्ष्मण मुलें तया 😮 प्रेम यानो व अति ॥ श्री हरि॥ भरतया प्रेमं छक्ष्मण च्वन 🔑 मोह जुयाह्य

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

सीता स्वया भरतनं अन ह लक्ष्मण तोता वना ॥श्री हिरा। कि थ गोत्वीथेंअनियानाच्वन ह तुती सीताया ज्वना ॥ १०॥ सीताया हरषं स्ववी वल ह भरत्या भक्तिलना ॥ श्री हिरा आशीर्वाद बील थनांकाया ह प्रेमं सुदृष्टि कना ॥ ११ ॥ सीतां न्हुगु धुँ काया मनं ह हर्ष याना व आंत ॥ श्री हार ॥ भरतंमीखाँ शीरे तलवधुँ ह धन्य धका वं मित ॥ १२ ॥ भरतंमीखाँ शीरे तलवधुँ ह सीताया गोया स्वया ॥ श्री हिरा॥ धन्दासोक तोताब्छयाच्वन ह बिन्तियाना वं स्वया ॥ श्री हिरा॥ फुकं च्वन हर्षं मन्जुया ह खनं मल्हासे अथे ॥ श्री हिरा॥ फुकं च्वन हर्षं मन्जुया ह खनं मल्हासे अथे ॥ श्री हिरा॥ हर्ष या खँ जिंगुली कन्ये ह च्वन तस्वीर तथे ॥ श्री हरि॥

## द्रीहा अह

प्रेम समुद्रे छुकु बिना 💥 च्वन फुकस्या मन् ॥ वेका हुष ख्ववी मिख़ां 💥 राम भर तया कम् ॥३३१॥

#### **श्री भागन** 🐯

अलेँ गुहं बिन्तियाना प्रभुयात धाल र गुरुमांपिं लस्कफु कं पिन्ये थे कमाल ॥१॥ दुं:खया समुद्रे लाना फुकंप्रभु खोपि र प्रभु वियोगया दुः खं व्याकुल्जुया बोपि ॥२॥ गुहंधांगु न्यना प्रभुं अतिहर्भ ताया र हर्षयाना दिल प्रभु मत दना झाया ॥३॥ सीतायाथाँ सत्रुघनेत पिना च्वछ धाया र दर्ष च्विवविका हया स्वम्हं प्याहाझाया ॥४॥ राम लक्ष्मण न्यम्ह च्वन गुरुअनियायां र खुशिजुल बिश्चष्ठनं जय जय धांधां ॥४॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

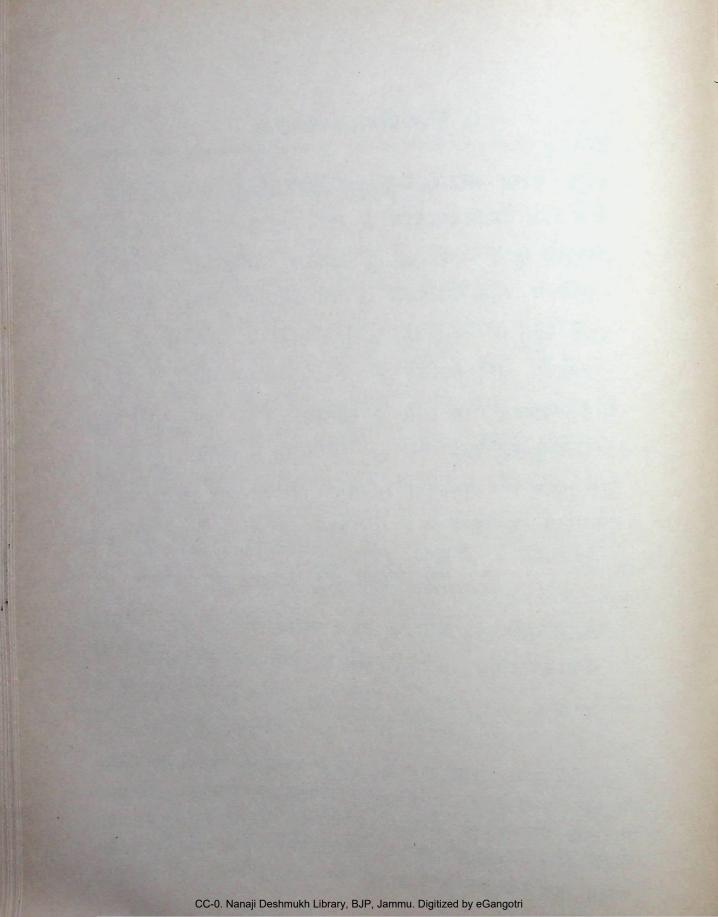



**इयम्ह दानुकिना यात गुरुंथनाकाया 🔊 आंसीर्नाद विल होये रामलक्ष्मराधार्या ॥६॥** हानं गुह गोतुबमा दण्ड्यत धाया 🌊 अथेंतुं गोतुला च्वन थःगु नाम काया ॥७॥ विशिष्ठनं गुह्यात रामभक्त थ्वीका 🚓 थना कायां वेँधेँ पुत प्रेम सित्वाकां । 🖂 ॥ नाच जात गुइ पुसां रामभक्तियाना 🚓 धन्य श्रेष्ठ गुह घोघी वल न्वाँबी गाना ॥६॥ फुक सिथाँ: वना प्रभुं हानं विचायात 🎓 म्हम्ह पति नापलाना प्रभुन खँ लहित ॥१०॥ कोरान्कोडि मनुनाप तुरंत खेल्ड्नो 💸 चितवृधे यात फुकंसितं कृपायांना ॥११॥ फुकं नीयय क्याग्रसु चौम्हआत्मा धाँका 🚓 राययागु लीला संका कायमञ्चु म्वाँका ॥१२॥ प्रमुनायलाना फुक च्चन खुसिताया 🍖 भाल रघुनाथ हानं मांपिं भारत धायां ॥१३॥ केर्क ख्वया चौंजुखन बछुतावे जुजुं 🍖 थःग करतब्प फुकंबया मीत छुछुं॥१४॥ ग्याना चींगु केद्रैअति तुलुतुलु सोमौं 🔊 यःतथमं धिकार्घाधाधां चोनाचोंगु खोखों ॥१५। थ्व स्त्रयाहे न्हापांत्रभु केकैयाथां झाया 💸 स्वयमते माता कर्मयागु भोग धाया ॥१६॥ अनीयाना व्यन प्रसु ज्ञान कनादीदि 🍖 दोष मरु स्वीतं धाया अभे प्रसु वीर्वि ॥१७॥ लिया मांपि अनीयानाप्रभ्र खुर्सिताया 🌊 ज्ञानया खँ कन दैदयाग् अधिन्धाया ॥१८॥ धाल दोष मरु स्वीतं भोग कर्मयागु 🌎 सुःख दुःख कर्मभोग मयासे मगागु ॥१६॥ ज्ञानयाखँ व्हाना फुकं चित्तवृक्षेयात 🦚 त्रम्हुनीतं दकोसितं हानं नापलात ॥२०॥ राम लक्ष्मण्यना फुकंसितं अनीयायां 🚓 सुमित्राया तुत्तिपाली अनीयात काकां ॥२१॥ थनाकाल सुमित्रानं हायबाबु धाया 🍖 राम लदमण्युले तया च्वन हर्पताया ॥२२॥ ख्यवीयल सुमित्राया हर्षपागु धारा 💸 राम लद्मगखना दुःखतनावन सारा ॥२३॥ सुमित्रानं न्यम्हकाँपि यात प्रेमयागु 🚓 मुले च्चना राम हक्ष्मण् न्यम्हहर्षतागु । २४!! ध्वखँ यागु बयान्सुनां फियफुवं याये 🍖 हर्षीबस्मात् सुनित्राया सुनी फियधाये ॥२५॥ कौशल्या प्रणाम् यातन्यम्हं अनंझाया 🚓 कौशल्यानं थनाकाल जिकाँपि वाधाया ॥२६॥ न्यम्हकाँपि मुत्ते तथा अति प्रेमयात 🦚 की श्रत्याया हर्पछ्विच न्यम्हंकाँपि ष्यात ॥२७॥ मोल्हुयोकाविलकाँपिं हर्षस्विवियोना 💸 कौकस्या शिथिल जुल काँपिं नापलाना ॥२८॥ थुथाँक्यया हर्षसुनां गथेवयान यागी 🔊 लाटायान केरानकां गथे स्वाद्धायी ॥२६॥ वयानमरु थुथाँक्यया हर्ष जुयावोंगु 🗞 सुनां फयी धाय अन हर्षयाना चोंगु ॥३०॥

#### श्री दोहा 👺

हर्षेतुया बोंगु उथांक्यया अ धायगु हु ध्व समान्।। वेद १से फिय मखुगथे अ गणेश यापि वयांन् ॥३३२॥

### 🛊 हरि भजन 🛠

मनुष्यया जकमखु खुसिअन 🤝 सिमा ल्वहँ पशु पंक्षितनं ॥हार॥ हे पार्वती सुनां बयानयायफें 🤝 हर्षयाना संगु देवगणं ॥ १॥ स्वांवागाकाच्यनवाजांथाना अन्ह सारा स्वयाच्यन हर्ष अति ॥हरि॥ चर अचफु कं मोहजुया चन 🧨 सुःखनिधान राम खनामति ॥ २। लस्कर्तं वोपिं फुकं सितंहे 🚓 च्वनेत मागु सामान्तविया ॥हरि॥ माक पुरेयाना बिल प्रभुनं 🍖 फुकं सितंह्ये भक्त सिया ॥ ३॥ थाँबाँ जलया विचायानाफुकं 🥷 लस्कर्थासे यासे वन स्वया ॥हरि॥ फुकंसितं अतिसुःख जुयावन 🦚 घाँह्यो मखमलथें जुयावया ॥ ४ ॥ आश्रमया दुने कासँघाल प्रमुं 🤝 विचायाना मांपिलस्कव्र्यो ॥हरि॥ मामापिं मंत्रित गुस्मांपिनं 🚓 मुखे मुखेपिं फुकं स्वया ॥ ५ ॥ भरतव लक्ष्मण नापतयाअलेँ 🥷 फुकंसितं दुने यन ब्वना ॥हरि॥ श्रोरामचन्द्रं कृपा तयाबिल 🦚 शान्ति फूकंसितंजुयाक्यना ॥ ६॥ गुरु नमस्कोर्यात न्हांपां अन 🔉 हानं सीतानं काया द्ना ॥हरि॥ आशीरवाद विल ऋषिवशिष्ठं 🤝 खुसिजुगाअति सीता खना ॥७॥ सीतां अनियानादिल हानं अन 🥐 म्हम्ह पति ब्रम्हुनीत स्वया ॥हरि॥ आसीरवाद बिल फकोसिनं हे 🤝 सीताया अक्ति खनावया ॥ 🖂 ॥





अनीयाना मापि फुर्कासितं हे कि सीतां अनियात हानंवया ॥हरि॥ सीताथा रङ्गरुप खना फुर्कं कि दुःखं त्वल्हेँ जुया च्वनस्वया ॥ ह।॥ मुनि मिन्तथें भेवसीताया के चेांगु निखाँख्वबिजाँकातया ॥हरि॥ मिखातितीसीतसीतास्वयाअन के सप्तमांपिसं दुःख यानाह्या ॥ १०॥ धालमितनितं सीतायातस्वया के लुयाँ कर्मयागु भोग धका ॥हरि॥ ईश्वरंया नाहैगु फुकंहे थ्व कि मागु च्वन्य सहयाना छुका ॥१९॥

## अ दोहा अ

न्ह्याम्हिसनं हे मयांमगा रूथःगु कर्मया भोग्।। सःह यायमा ज्ञानी तसें रूजबीगु दुःख वो रोग्॥३३३॥

## की श्री भजन कि

फुकंसिया दुःखयाना च्वन सीता सोसी कि ससमापिनियाँ में ल सीता ख्वविततं ॥१॥ वांठामिखा सीतायागु उप्क स्वांयाहःथे कि महुत उति वांछा हानं रङ्ग च्वया तःथे ॥२॥ गु लिवांछा उन्नहानं भिंगू छँया रङ्ग कि सरीवीं ला गु लीहानं मिले ज्या अङ्ग ॥३॥ योगमाया ज्या सुनां विष्णु मोहयायी कि उनाम्हम्या वान सुनां थथेधका भायी ॥४॥ उनाम्ह व सीतां िक्खं च्वित तयावांगु कि ससमांपि फुकंसितं अनीयाना चोंगु ॥४॥ फुकं ससमांपि सनं च्वन सुवा वीवि कि सोभाग्य वती छ ज्य मानधाया दीदि ॥६॥ सीतां ख्वर्ष्व माने यात ससमांपिधाया कि केतुधाया वचन् विल विश्वरुनं झाया ॥७० धाल विश्वरुनं कालयागु वयान् याना कि जन्ममरणयागु छुं छुं ज्ञानया खँ न्हाना ॥८॥ फितुनाहे ज्ञानस्य ज्ञाति दाया दाया कि जिंगु निति प्राणतोता मांल जिंब्वाधाया ॥१० जिंगु निति प्राणतोता मांल जिंब्वाधाया ॥१० जिंगु निति प्राणतोता मांल जिंब्वाधाया ॥१० जिंगु निति प्राणतोता मांल जिंब्वाधाया ॥१०

रीम लद्मण् मीता ६वल भ्रमी चतवाना 🦚 कलोर्याना लस्करूर्वल रामं सोकयाना ॥१२॥ मांपिं ख्व्या चोंगु उति छाती दायादाया 🥐 केकैसोगु धिकार्जि छुबुद्धिजल धाया ॥१३॥ सोक खुसी छक्वंविथे यानां 💸 नकतिनि सिथे जुयावन ख्वर्विष्याना ॥१४॥ रामयागु तुति ज्वना भरत् ख्वया चौंगु 🦚 सुनांक्षिय धाय थुथाँ मोकजुयावोंगु ॥१५॥ लिया गुरु विशिष्ठनं फुइंसितं हेजा 🥷 चित्तवुझे यानाबिल ज्ञानयाखँ न्येंको ॥१६॥ फुकंवना मन्दाकिनी स्नान प्रप्रं योत 💸 न्हिन्छ्विचिन्तराहारउखुन्हुङ्गंलातः॥१७॥ जलनापं मत्वं सुनां विशिष्यनं धामां 🎨 निगहारं व्यन फुकं न्ह्याक्वदिदीयासां ॥१८॥ कन्हेखुन्हु त्यलं दना विशिष्ठे त यंका 🦚 गुरु धार्थे यात प्रभुं गङ्गातीरेथे क ॥१६॥ अहा मिक्ति तया मानव क्रियांकर्म धुंका 🌊 सुद्ध जुगा च्वन प्रतु फुर्कांसत सुंकः ॥२०॥ प्रभुं बिन्तियाना अते विशिष्ठेत धाल 🌊 लितन्वनायंकादिसँ दुः खर्साके स्वाल ॥२१॥ फलमुल नका गुली तय दुःखसीक्क 🍖 राज्यविचायार्छिलितयंकाखुसीर्ज्यका॥२२॥ छिकपित तोता ब्छेगु 🍖 तर छुया कर्मयागु माल भोग स्वेगु ॥२३॥ जिला मनमरु थ्वस न्यना विज्ञाण्डनं प्रभुयात धाल 🔉 जिपि दु:ससिलधकांकरणा छि चाल ॥२४॥ छि धर्म रक्षायोम्ह 🍖 भक्तं दुःखसियि धकोधन्दाकायम्ह ॥२५॥ करुणाँया मुस्ती जिमि छितनापलानां 🦚 थचों न्यन्हु फुकं थनमने सुख याना ॥२६॥ अति सुःख त्रर

### 🎉 दोहा 💥

सुयादुःखड्वी छिथाः च्वनां 🔅 हे मनमोहन राष्ट्र ॥ हरिया अक्तत गनवनी 💥 तोता छिगु दोधाम् ॥ ३३४ ॥

### \* श्री हरि भजन \*

अनच्नोपिं फुकं हु: खनाल 💥 श्रीरासं धागु न्यना ॥श्री हरि ॥ गथे अयोध्याँ तयेधका 💥 लित ध्वयां तयना ॥ १ ॥



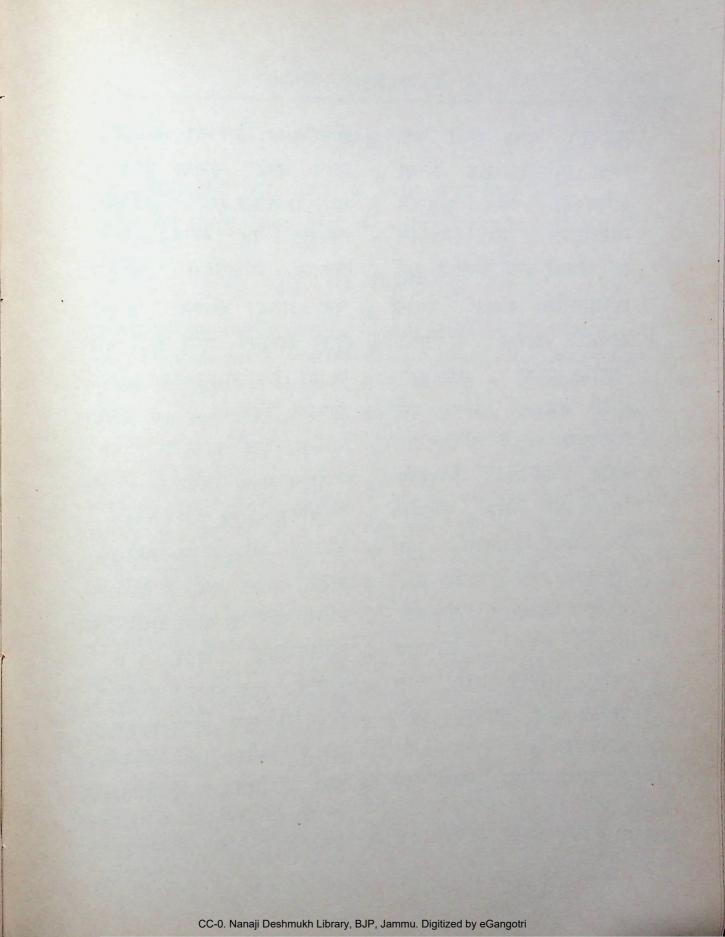

गुरुंधागु न्यन्हु थचों धका 💥 सुःख थाना छि स्वया ॥श्री हरि॥ थ्वंबं खुसिजुल फुकं सिया 😹 आसा उकी हेतया ॥ २ ॥ अतिमु:खं चन फुकंअन 💥 अयोध्या तोता वयो ॥ श्री हरि॥ मन्दािकनी जल रामचरन 💥 ।चत्रक्कत पर्व स्वया ॥ ३॥ मन्दाकिनो वना निहिन्हं फुकं 💥 त्रिकाल मौल्हुयिग ॥श्रीं हरि॥ श्रीरामसीता स्वया निहन्हिं 💥 धन्य भाग्य धायिगु ॥ ४ ॥ ह्युवनी लस्कर्त मुनागुओ 💥 खुसि अत्यन्त जुया ॥श्री हरि॥ किराति तेँ सं माने यायि 💥 स्वामी श्रि रामसुया ॥ ५ ॥ .गुंया तमासा केन्य यनी Ж किरांति तेँ सं ब्वना ॥श्री हरि॥ मोहजुया स्वयी थांथाँ पतिं 💥 दिनाअ थें तुँ च्वना ।। ६॥ कोल किराति मिह्नतसें 💥 फलमुल माला ह्या ॥ भी हरि॥ माने याना निक फुकसिंत 💥 चिजिब म न्ह्योम्य तया ॥ ७॥ धन वियो किरातीतेँ त सुनां 💥 चीजया मोल स्वया ॥श्री हरि॥ छिकपिनी धन धायी मयो 💥 पासात सःता ह्या ॥ 🖘 ॥ धायी किरातित कोल्तसें 💥 विन्ति याना ह्य अति ॥श्री हरि॥ छिकपि नाप छायद्या ¾ खुसिजिमिग्रु , मित ॥ E ॥ न्हापा गरीपखः जिपिं अति 💥 ज्वनायु दुःखिसया ॥ श्री हिर ॥ आला धनि जुयघुन जिपिं 💥 थन श्री राम दिया ॥ १०॥ मंतवाकि छुं , सुःख जिमि 💥 तःधंगु थ्वैगु सिंबें ॥श्री हरि॥ श्री राम सीता स्वये दत \* धन्य जिमगु जिवे ॥११॥

### 🖺 दोहा 🏗

यायगुसेवा श्री रामया ६ स्वया वयाग्रचरण्॥ छुदु तःधंगु धाया दिसँ ६ वयासिवे म्यगुधन्॥ ३३५॥

### 業業 श्री भजन 業業

गुम्हिमन धायिहानं लस्करते त सोसों 👑 थथायाना निंहलान्हिला भित न्ह्योंनेवों ॥१॥ वियादिसँ प्वने धन छिकपिसं ब्युसा 🦟 रामसिवे तत्तधंगु मेगु धन दुसा ॥२॥ छिकपिला देशेँ च्वना यको बुद्धिदुरि 🍇 जिरिला स्व जङ्गलित धन महमस्युपि ॥३॥ जिमिला तथंगु धन मसिया छुं मेगु 🍇 तथं वन ध्वहे जिमि रामयात स्वेगु ॥४॥ राम भिवे तथंगू छु वियाविय फुना 🦟 वियोदिसँ छिकपिन दया माया दुसा ॥५॥ जङ्गलित मयो जिमि म्यगु धन छाये 🥸 ध्वहे तःधं धन जिमि रामनाम काये ॥६॥ अ।युफुना थवं जिमि रामसेवा निर्ति 🥧 रामनाम विना पलखच्व्नय थम्ब्रो सिर्ति ॥७॥ जङ्गलिन गामां विभि मरु वुद्धि छु है 🥧 देशेँ चोंपिं स्तसंग मरु जिमि सु है ॥二॥ देशेँ चांपि छिकपिसं कृपायाना ज्युसा अह राम सिवे ततधंगु पत्रने विय फुसा । ह॥ अयोध्यांपि लि:सबिमफया लज्याचायी 🥧 धन्य मक्ति धका थिममनं बयान् यापी ॥१०॥ हालाच्यन गुम्हं गुम्हं धन्यथपिधाया 🤟 जङ्गलितेँ भक्तिखना च्यनी लज्याचाया ॥११॥ जङ्गिलिने मिजास् खनाथतिखुशि ताल 🚜 चान्हिवंगु लस्कसुयां होसहे मचाल ॥१२॥ अति हर्ष यायां दीन चिते जुयावंगु 🍇 सीतांउति सममांपि विचायांना चौंगु ॥१३॥ सममांपिं गोम्हद्त बोम्ह द्यासीता अ विचायाना च्यनी ीतां अतिहे अमीता ॥१४॥ रघुनाथं बिना ध्वखं मखुसुनांन्युगु अ मायाँ रुपि सीतांमायाँ छक्कं फिना ड्युगु ॥१४॥ ससमांपि खुसिअति सीतायात सोसों अ आशोर्वाद विया विया व्याख स्यनीवोवों । १६॥ रोमसीता लक्ष्मणया चालबाल सोनों अर्क केके पछुतावे जुया सुकुसुकु खोखो । १७॥ मितिंमितिं श्रायाच्वनी धिकार्जिंगु कर्म अर्ध रामद्रोहि पापि जुया व्यर्थ जुल जन्म ।। वा सिनं गथेमसितजि स्वसोचों गु म्वाना अ गथे कुडु मवन जि ृथिवीं ब्हगाना ॥१६॥





काढ़वया मयन जि अतिपापिधाया अ मयन जि यमदुतं छुया छाति दाया ॥२०॥ वेद शास्त्रयाख सुनां रामद्रोहयायी अ नकें चोपिं पापिनापं वैत छिछी धायी ॥२१॥ द्यीमखु थाँहे वैत न्धागुनकें वोंसां अ हिछी फुफु धायीवैत रूवया अथे चोंसां ॥२२॥ राम सोता छितयंका माफक्वन्यफे रा अ अयोध्याँहे यना अपि स्वया व्यन्यदेखा ॥२३॥ रामसीता तोन्य यक्वाहायदेव याया अ थ्येनित त्या केफे व्यन धंकाफांया ॥२३

## ब्राह्म दोहा

घायां लं साध्य मखु उथां 🦋 केकेंयागु पोर । । चन कळुना स्त्रया अथे 💥 मखुनं ल्हंगुहेशीर ॥३३६॥

## श्री हिर भजन् 🥰

स्वंगु कुकं अति धन्दाकायाअन ह ल्याहा श्रीराम व भायिलाधका ।हरि।।
दकेँ दाजु ग्रथेयाना यन्यधका ह धन्दाकाम्ह वो मरत हका ॥१॥
धायि भरतया थगु मितंमितं ह न्यनी गुरुयागु खँला पका ॥हरि॥
तर दाजुयागु मित स्वया ह ह ल्हायिम्ह जुयाभित मञ्युगुलका ॥२॥
मां व कौशल्यां धासाजिदाजु ह मान जुयावो राज्ये स्वनी ॥हरि।।
तर सोभा म्ह जुया अतिवंनं ह दिदीयाना ह ला मखुप्त्वनी ॥४॥
दाजु गथेयाना लित यन्येजि ह राज्यविया सेवा याना क्यने ॥हरि।।
ध्वस्त गथेयाय धका हरेथें। ह स्वीके वनाजि बुद्धि स्यने ॥५॥
जिला दिदीयाय धामा हानं ह दाजु तंचाईला जितखना ।हरि॥।
तार्थगु कष्टखँलात धकास्त्वन ह भरत थाना अति छस्वेवना।६।।

थथे मतितया चौचोंभरतया 🔉 चिन्छ बितेँ अथें यानान्छया ॥ हरि ॥ सुथे जुया मोल्ह्या भरतच्वन 🥷 अनीयाना श्रीराम स्वया ॥७॥ विन्तियाना भरतनं च्वनअन 🔊 श्रीरामया तुतीपालि स्वया ॥ हरि ॥ भरत बशिष्ठं,काँक्यहलधका 🦚 धाल अलेँ भनु छम्ह वया ॥८॥ बिदा कायावन रामयाकेअनं 🚓 गुरु प्रणामयाना च्वन 🛚 द्ना ॥ हरि ॥ गुरुं फेतुधाया बचर्बियालि 🌣 भरत च्वन अलेँ फेतुवना ॥६॥ साहू महाजनमन्त्री जुलअन 🦚 ब्राह्मण भारदार फुकंवया ॥ हरि॥ सल्हा यायगु विचायानाच्वन 🥐 गुरु विशिष्ठ यात स्वया ॥१०॥ धाल बिराष्ठं फुकं सितंहे 🚓 आगथे याये भी माल धका ॥ हेरि ॥ धर्म धुरंधर रघु कुले या 🦚 साक्षात सूर्यला राम छका ॥११॥ परेापकारी स्वतन्त्र रामव 🚓 बचन मां व्वाया शीरे फया ॥ हरि ॥ दुष्ट संहार याना धर्मयातनं 🧟 रक्षा यायीम्ह कृपा तया ॥१२॥ परमार्थ स्वार्थ पृति व नीति 🎓 राम बराबर स्युम्ह मरु ॥ हरि ॥ फुकं सिनंहें सल्हा वियादिसँ क बैत गथेलित यंके वह ॥१३॥

### र्भ दोहा र्भ

भक्तिवना खुर्शा ज्वीम्हअति 💥 भक्त रामया प्राण्॥ जि स्वे भक्तं धार्थे ज्वनी 💥 भक्त वतसळ भगवान्॥३३७॥

#### श्री भाजन कि

गुरु याखँ न्यनाफुकं त्यहहेजुयधुंका 🦚 लि:सहुं म विसें अथें च्यन फुकं सुंको ॥१॥ अलें भरतन अन विन्तियाना धाल 🦚 सुनां सल्हा वियी छित क्षमायाये माल ॥२॥

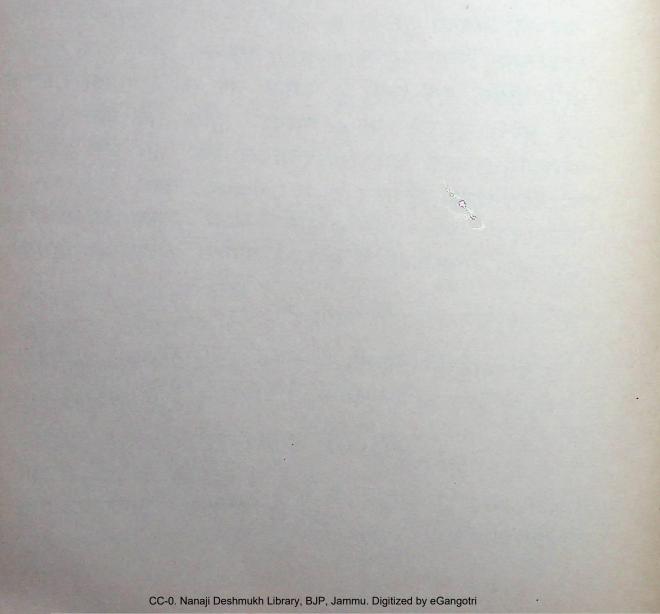

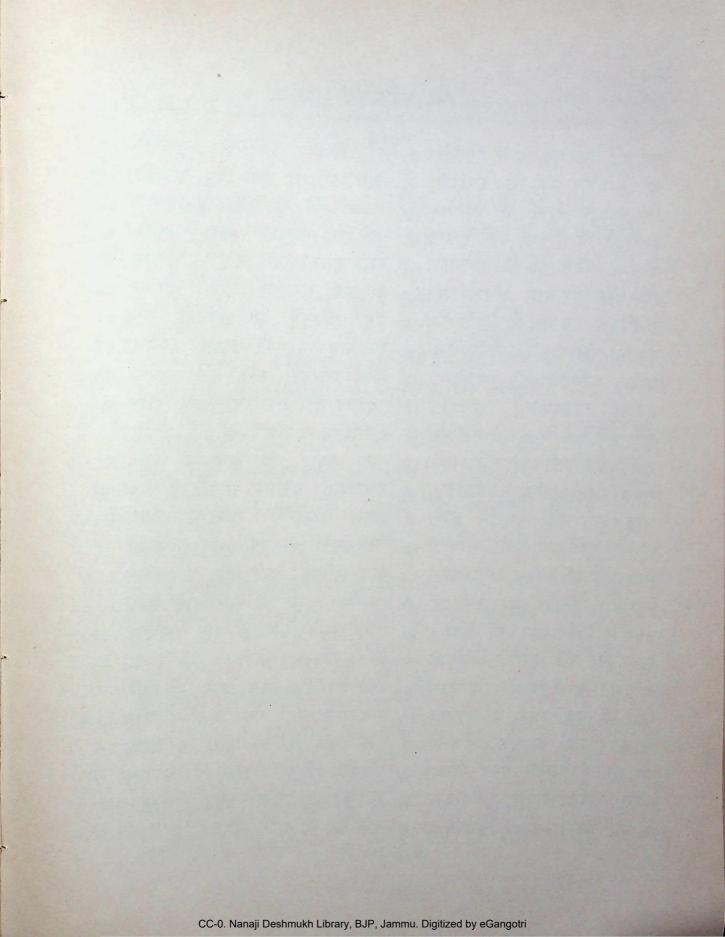

सूर्यं वंशेँ यक्त्र गुरु राजा जुयावापि 🚓 वन छम्हथेंतुं छम्ह वीर जुयाचेापि ॥३॥ अथे जुया वंग फ्रक छिगु क्रपांच्यी उद्धि छिगु आशीर्यांद विना भिगु छिपस्वीगु ॥४॥ छिंहे सुर्यवंसि राजा तल रक्षायाना 🚓 सूर्य बंसिते त गुरु छि थुजान्हलाना ॥ थ।। उजाम्हतें थों स्व थन गथेयाये धागु 💸 ध्वखेँ जिगु कर्मयात अभाग् धायमागु ॥६। क्षमा यानादिसँ गुरु जित कृषीयाना 🥐 दाजु बुझेर्यानादिसँ मागु छि खँव्हाना ॥॥। कुषा धायमाल ग्रा ठिक घाल भरत् धका विषिष्ठनं घाल 🥷 तर फुकं रामयागु रामिशमुख् यात मखु मिंगु बुद्धिल्वीग 🚓 मखु म्हणसे है वैत कार्यसिद्धि ज्वीगु ॥६॥ वहेरात न्युगु बाबुजित सिद्धिन्वीका 🍖 तर भरत् छगुथुकी उपायजिं ल्वीका ॥१०॥ सरवस्व वनीम्हसे बिछ त्यागयायी 🚓 विच्छ वच्चेजुसा विच्छ वंसां थवंथायी ॥११॥ प्रतीज्ञानं दश्यथयागु पुरेज्वीगु 🗞 रामराजा जुसा दु:ख फुकं सिया प्कीगु ॥१२॥ खँजिं छगु घाय भरत् अपिंमाने जुसा 🔉 रामलदमण् यन्य छपिं दुःखिसय फुसा ॥१३॥ रामलदमण्सीतां लितब्बनां यन्यज्युसा 🍖 भरत सत्रुद्दन न्यम्ह गूञीच्वना च्युसा ॥१४॥ रामलक्ष्मण्सीताथचाहान ल्याहाझाया 🔉 अयोध्यासं थचाराम राज्यतिलक् काया ॥१५। भरत् सत्रुष्त थचों बनुनास झाया 🚓 दशरथ राजायाग्र सत्यवाचा धाया ॥१६॥ ग्जीन्यम्हदेशेँ न्यम्हच्वनावियाङ्युसा 🔉 जिस्वे न्यखें रक्षा जुयी थथेयाना च्युसा ॥१७॥ भरत अतिखुसिज्ञलन्यना ध्वखँधागु 🍖 धाल खुसिज्या वन्य बचन् जिब्बायागु ॥१८॥ मिंप्यदला छुखँ गुरुजनय्भरिधासां 🍖 दाजुजक लिहाझासा च्वने च्वने मासां ॥१६॥ वचन् तया दिसँ छिगु ज्छये मत्यऐं तु 🍖 गूओं ज्बने जिपिंगु रु खनौ स्वर्गथें तुं ॥२०॥ राज्यविया दिसँ गुरु रामिलतयंका 🗞 ध्वेखँ आशां जुल जित गुरुं ध्वेखँ न्यंका ॥२१॥ धर्तिनातां साक्षीयुकीचन्द्रसूर्य साक्षी 🍖 शपथ जुल जिंग गुरु च्वन्येगु जी माछि ॥२२॥ बिशष्ठनं ध्वखं न्यना अतिहर्षताल 🍖 धन्य धन्य भरत् धका सकसिनं धाल ॥२३॥ कानुराम याथाँ वन्यधकांगुरुंधाया 🦚 फुकं गुरुलिसे बन अति खुसिताया ॥२४॥ प्रणाम्यात विश्वष्ठेतराम् उद्मणझाया 😝 फेतुकल गुरुयात भिंगु लासालाया ॥२५॥ **मरत् सत्रु**ष्टननं सीताराम अनीयाना 🍖 द्नांच्वन लस्कर्फ् कं प्रभुयां खँल्हाना ॥२६॥ मामापितसन्मान्यातप्रणाम्यायधंका ह गुरुं फेतु धायालि फेतुत फुकं सुका ॥२७॥

### श्री दोहा 😭

ज्ञानी बुढा बुढी गुरु वचन् 💥 न्यना ज्वीग्र कल्याण् । ज्ञानी गुणीत न्ह्याह्म सीनं 💥 यानां भिनी सन्सान् ॥३३८॥

## 🎇 हरि भजन 🎇

थाल बिशष्ठं रामयात 🕉 हे भक्तवंतसल राम ॥ श्री हरिं॥ हे अन्तर यामी धर्मनिधान् 🏐 ज्ञानी मरु छि समोन् ॥ १॥ सुःख्वानिछिनीतिनिधान् 敦 हे रघु नन्दन राम् ॥ श्री हरि॥ न्यना दिसँ जिगुविन्तिछगु 🐞 सर्वज्ञ हे सुःखधाम् ॥ २ ॥ मांपिं दुनीञा किजापिनी 🔌 दिसँ छिं चित्ततया ॥श्री हरि॥ फुकस्या उपरे कृपायानो 🕉 तयादिसँ छिं द्या ॥ ३ ॥ वोगु थिपं अति दु:खिसया 🝅 लित छि यँक्य धका ॥ श्री हिर ॥ थन राज्य छित वियेधका 🕉 वोम्ह भरत थ्वछका ॥ ४ ॥ कृपा तयादिस भरतखना 📎 वम्ह थ्व दुःख सिया ॥श्री हरि॥ गथे याय भी माल थुकी 🔊 दिसँ छिं धाया दिया ॥ ५ ॥ धाल श्रीरामं गुरुगत 🕉 थ्वखेँ जिं धाय गथे ॥ श्री हरि॥ धाया दिसँ जिला च्वनेगुरु 🔌 गथे छिं घोल अथे ॥ ६॥ चायि छिं धाःथें गुम्हसिनं 🕉 विघ्न जुयी छुवया ॥ श्री इरि ॥ च्वन्ये जि लाचार्जु यागुरु 🕉 बचन् छिगु ह्य फया ॥ ७ ॥





धाल बिशष्ठं रामचात 💸 ठिक छि धांगु खन ॥ श्री हिरि॥
तर ज्ञानीथ्व भरत खना 💸 कृपाति धाय हन ॥ ८॥
भरतया भक्ति बुद्धि खना 🦠 जिजा कृनार्थं जुल ॥ श्री हिरि॥
भरतया भक्ति बुद्धि खना 💸 जिजा कृनार्थं जुल ॥ श्री हिरि॥
भरतया बीन्ती नेनादीसँ 💸 बीचार याना दिया ॥ श्री हिरि॥
चीत्त तयादीसँ भरतथात 🐧 माथें लि याना बिया ॥ १०॥
सज्जनवया च्वन फुकंथन 💸 छिगुद्धा आसतया ॥ श्री हिरि॥
आसां च्वनाच्वनफुकंथिं असरण् हिगुद्धा स्वया ॥१९॥

# क्षे दोहा अह

दुःख भक्तया फुकासदा 🕉 करुणा तैह्य हे राम ॥ धर्म सास्त्रनं धायि उकि 🕉 दीन बन्धु छिगु नाम् ॥३३६॥

## की श्री भजन कि

बिश्ष्य थान न्यना प्रश्च खुशि ताल है गुरु भक्ति दुम्ह भरत् धका मित घाल ॥१॥ सोसी कुपा भरत् याके गुलि गुरुयागु है धन्य भाग्यमानी भरत् यात धाँयमागु ॥२॥ गुम्हिसनं सेवा पाना गुरु खुसियायी है बंदे धर्म थामें याना श्रुक्ति मुक्ति कायी ॥३॥॥ भरत्या भक्ति बुद्धि बिचायाना काया है लिसबिल प्रभुं भरत् खना खुशिताया ॥१॥॥ धाय सपथ याना मखु म्बह्बत छुंहें है भरति भक्तिदुम्ह भखना जि सुहे ॥४॥ गुम्हिसनं गुरुयात प्रमं सेवा यायी है बयातहे लोक शास्त्रं भाग्यमानी धायी ॥६॥ गुम्हिस्या उपरे छिगु कृपा थिथंजांगु है सुनां द्यान् याय फ्यी वया भाग्य यागु ॥७॥ किजा भरत् जिम्ह गरु अति भक्तिदुम्ह है ध्वया भक्ति बुद्धिजिगु बुद्धिहे मस्युम्ह ॥८॥

जिम्ह किजां धागु खँजिं मखु नाहिधाये 🦚 भरतनं गथेधाल अथेहें जियाये ॥६॥ थुलीधाया प्रभु अलेँ च्यनादिल सुंका 🍖 धा बाबु भरत् धका गुरु धायधुंका ॥१०॥ गुरुयानु कृपा हानं प्रभुं कृपायांगु 🌊 भरा इं विचायाना न्यना गुरुं घागु ॥११॥ भाल भरतनं मति फुकं खँया भारा 🗞 न्यम्हस्ति जितहेतुं कुकीकल सारा ॥१२॥ आर्जि गथ्य धायधका भतिमनं ग्यात 🌊 भरतना 🥫 स्विन म्हम्ह फुकं प्यात ॥१३॥ भरतनं गुरुं धालमागु 💸 जिगु बिन्ति दुःखीधका गुरुं कृपायागु ॥१४॥ हानं उपो प्रभुयात जिल्लु विन्ति याये 🥷 अन्तर्यामी दाज्यात हानं जिल्लु धावे ॥१५॥ दाजुयागु न्हीने जिगु मजुवाक्यफुते 🍖 दाजुयागु सेवा आसा मजु जिक्यछुते ॥१६॥ करुणाया खानि दोजु रक्षायाना दीम्ह 💸 अपराधि यात जुसां क्षमायाना बीम्ह ॥१७॥ स्युर्जिदाज्यागुचाला अतिसान्त धोया 🍖 च्वंम्ह विज दाज सदां जितमायां काया ॥१८॥ न्यने मनं दाज्यागु छागु व्वली घैगु 🥐 स्युर्जि मचाबले निसे जित मायातेग ॥१६॥ म्हिते बले नापं दांच जिदे बुनावोंसां कः त्यांकावियि जित दार्जंन्ह्याकजिगुदोंसा ॥२०॥ जिनं दाजुयात ग्वलें स्वाहे स्वे मछालां 🥷 दांजु सेवायाना जुय सदां जिगु चाला ॥२१॥ इच्छाजिंग मने सदां दाजुखिस याँगु 🦚 तंचायिला दाजुबका सदां धन्दा काँगु ॥२२॥ ड्यां स्वेमफ्या जित दोजु मायायागु 🚓 छुटे याना बिल छगु तोहहया म्वागु ॥२३॥ केकैयाग कुर्वुद्धिनं विध्नयाना न्युगु 🦚 तर ध्वखेँ सनं स्वीतं दोष बी मज्युगु ॥२४॥ जि भिंम्ह व जिमा मिंधका गथेधाये 🦚 मिम्ह से बुयीकम्ह भिंम्ह जुयी छाये ॥२५॥ दुसिपिना मिंगु मासी वामागथेन्त्रीगू 🌣 कर्म थके जुयावम्ह छूया भिंम्हज्वीग् ॥२६॥ मिंग्हस्या गर्भे भिंग्ह छुया जन्मकायी कि भिंग्ह खः जि धायां छुयाँ मखु लोकंधायी । १९७। तर थ्वसे सनं ड्य विचायायिमांगु के जुयमागु जुिय मोग थःगु कर्म यागु ॥२८॥ गुरं दाजुं सियी जिके कसुर मरुगु के अन्तर्यामी अपिंस्युपि ध्वसँ खःमखुँगु ॥२६॥

\* दोहा \*

दसा मिम्हसे खःगु खँहे अधासां मज्वीगु पत्यार्॥ धायीदसा फुकी ज्ञानी तसे अधाना उकीत होसियार्॥३४०॥



## ★ हरि भजन ★

थुलीधायाभितसुंकाच्वनाळो 🗞 धाल हानं जिगु बिन्ति धका ॥हरि॥ मरु म्हगसे नापं दोषसुयातं 🍖 जिगु थ्व कर्मयाअभागछका ॥ १ ॥ जनमञ्युम्हजितजिमायातनं 🦚 वियेधुन जिं दोष अति ॥हरि॥ ल्हायधुन जिंकुबाक्यनंअति 🤝 मसीसें थःगु थ्व कर्मगति ॥ २॥ तंखेँ विचायायधुनहेरार्माज 🤝 हारजुळ जिगु कर्म स्वबा ॥हरि॥ गुरुवनालिगुआधारखनाथौं 🦚 हेनाथ छिगु जिशरणवया ॥ ३ ॥ गुरु बशिष्ठऋषिजुलजिम्ह 🥐 मालिक् सीताराम धकाच्वना ॥हरि॥ कल्याण्ड्वीगुन्ह्यागुं प्रभुजिं 🦚 थपिं स्वम्हस्या सरणं खना ॥ ४ गुरुमालिकयान्ह्योनेच्वनाजिं 🌊 ध्वल्ँ धायाछिगू पालीज्वना ॥ इरि॥ थ्वले कपटनिस्कपटप्रभुजिगु 🦚 स्वम्हं छिकपिसं सियीखना ॥ ५ ॥ प्राणहेतोताकाळ व ब्वांप्रभु 🍖 प्रेमक्यना छिगु वियोगया ॥ हरि॥ केके कुबुद्धि यागुकर्म थो 🦚 सारा सन्सारं न्यन स्वया॥ ६॥ म्यपिं व मांपिनिसोककष्टवो 🚓 स्वया सहयाना च्वनागु जिं ॥हरि॥ दुःखंजलेँ वानाच्वनाछातिजियु वोगु दुनीञात न्यजायु जिं॥ ७॥ जुळ जिनिंतिं दुःखधकाफुकं 🌣 थ्व दुःखिंजं सहयाना च्वना ॥हिरि॥ न्यनाञ्चिनवास्कालधकाग्वाँ 🦚 सीता व लक्ष्मणयात व्वना ॥ 🖘॥ काया मुनिभेष भालछिषाय 🦚 सहयाँ:मफयाजि शरणवया ॥हरि॥ ध्वखेँ श्रीराङ्करसाक्षीप्रभुहानं 🏚 गुहयागु विरह वलेँ संस्वया ॥ ६ ॥ खन्य धुन प्रभु थनक्याजि के धुन खन्ये दुःख भेष छिगु ।हिरि॥ सिना मवंजि व्वाथं प्रभुथन के बज्ज थुजागुथ्व छाति जिगु ॥ १०॥ गुह्म श्रीरामसीतालक्ष्मण्या के तमो गुणितं तोताच्वनी ।हिरि॥ विषालु सर्प विष तोताहे के तमें गुणितं तोताच्वनी ॥११॥ उजापित थों दुःख व्युगु सो के के छुदु अहित्यको ॥हिरि॥ उजाम्हस्याका खनाड्यवंजित के दुःखव्युगु थो ठिक छका ॥१२॥ थुजागु दुःख कष्ट ड्यवंप्रभु के जित मव्युसं स्वीतवीयी ॥हिरि॥ कर्माथों जुया वोम्हअभागिं के दुःख मस्युसा सुनां सियो ॥१२॥

### श्री दोहा 🕾

ग्वलें ब्वीकिमखु कुकर्मीं नं \* भिंग्ह सपुत्संतान् । स्वीतं दैमखु सुबुद्धि नं \* बिना गुरुया ज्ञान् । ३४१॥

#### 🖄 श्री भनज 🐯

सहयाँ मफया मनं मिखां खोबिवेका 🐞 ख्वये त्यन भरतया दुःखं नुग स्वेका 11811 फुकंसिया दुःख जुल भरत्या खँ ताया 🕉 विशिष्ठनं शान्तयात कर्मयाखँ धाया 11511 सूर्यकुल याम्ह मणी प्रभु रघुनांथ 💸 धायादिल भरत् यात करुणाया 11311 म्वाल किजा भरत छं छाय दुःखताया 💸 सन्तोषया मनयात ईश्वर्गति धाया 11811 बाबु भरत् सनसारे अनेक् कीर्तितैपिं 🝅 सनसार्पवित्र योपि माहात्मात धैपिं 11411 जिंस्वेलाव थिप फुकं छंगु क्वेहे हानं 🕉 छंतदोष विधिम्ह स्याम खुवै भिनानं ॥६॥ गुम्हसिनं सङ्कातया छन्त दोषयायी अ उम्हसिनं नर्कें च्यना दुःखसिया कायी 11911 गुम्हसिनं तीतिगुरु सज्जन् सेवायाँगु अ केक योत दोषवीम्ह मुर्खंवर्थे 11=11

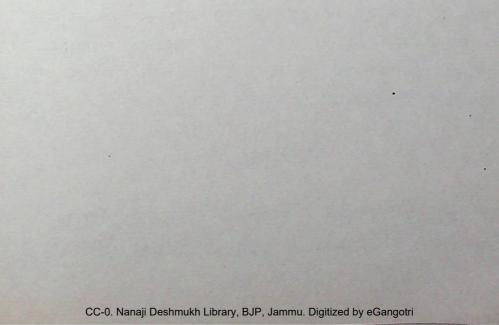

बाबु भरत् छंगु नाम गुम्हसिनंकायी 🕉 अनेक जन्म यागु दक्व पापनास यायी 11311 शिव साक्षी तयाकिजाधाय ध्वृजिंखंगु 💸 छंगु धर्म पृथिवीथ्व थामे जुया चोंगु 113011 लोपज्यि मखुकिजा सत्रुभाव धैग् 🔊 छग् भक्ति बुद्धि स्वया सुनां सङ्कातैग् 118311 ऋषिम्नानि ते थाँ व्यनी पशु पंक्षित्रोवों 😮 ज्याधात सं खनधासा बिसेंबनी वोवों 118211 स्युकाजा हित अहित् पसुपक्षि नाप 🐞 मनुष्यं छाँ मसीकिजा छोय व्वनातापं 118311 सिया किजा छंत्रजित प्रेमयाना चेांगु 🕉 तरब्बीया प्रतिज्ञानं बाधाजुया वेांगु 118811 प्राणहे तीतत न्यानं जित त्यागयाना 🕉 थःगुसत्य वाचा सुठाजुई धका ग्याना 112411 उजाम्ह व ब्वाया वचन् झुठांगथेयाये 🝅 वयासिवेँ छंधांगु जिं गथे नाहि धाये 113 811 11291 उकिसनं गुरुं हानं बचन् वियोड्युग् 🐞 अवश्य छंधागुर्थेहे च्वृन्य किजा ज्युगु 113611. काधा किजाछंगुमनं गथेयाँ जिंमाल 🕉 जिला पका छंधार्थेहे च्वन्य बाबुधाल राजा इन्द्रं ध्वखॅन्यनाअतिधन्दाकाया 💸 बृहरूपति यात धाल गथेयाय धाया 113911 112011 भरत्याखं न्यना प्रभु हानंल्याहाभासा 🕉 सुनां स्यायि रावणे त प्रभुनं मस्यासा जि स्वेला जतनथुकोछगु यायमाली 🝅 पछुतावे जुयमाकी ल्याहा म्व झायाली 11284 ॥२३॥ भक्तं घागु प्रभुंगुरुं मखु नाहिधायी 救 भक्तवतसल् प्रभुं सदां भक्तं धार्थेयायी 112311 ईन्द्रं धाग न्यना गुरु बहरपतिधां अ ल्याहा झायि मखु छाय धनदाकायमाल पृथिवीया मार प्रभुं हरेयाय धाया 🕉 दरशन बिल मीत 1158. अवतार 112411 छयाधन्दाकायाराजाम्बाग्सङ्काकोयां 🕉 स्यायीतिनी रावणेत प्रभुं लङ्काँभाया श्वखं न्यना देवरार्ज बिन्तियानांघाल 🐞 मखु गूरुं भरते त 112811 खुसियायमाल सर्ण वनाझीसं भरत्यात विन्तियाये 🕉 राम यात लित ब्वना यंक्ये मते धाये 112911 भरत माने ज्यिपकाशीगृदुः खसीका 🕉 विन्तियाना छित गुरु ध्वखं मतिल्बीका 112511

## के दोहा क

स्वयी मखु हरि भक्ततसें \* स्थपीन्त ज्वीगु छुं पीर् ॥ दुःख सिया जिय थमंबर \* याना अमी मन स्थीर ॥३४२॥

#### \* श्री हरि भजन \*

बृहस्पति नं लिसविल 🤝 थ्व खँला खःगू धका ॥श्री हरि॥ तधंगू फुकं सिबें अति 🦚 भक्तया सेवाछका ॥ १॥ भक्तया भक्त खनाखुसि 🍖 ज्वीम्ह भीराम अति ॥श्री हरि॥ भक्तयात अति विचायाना 🥷 बोह्म प्रभु वगति ॥ २ ॥ थ्वख छिमिमति वोग्रस्त्रया 🦛 तःधंगू भाग्यं छका ॥श्री हरि॥ आजुनं च्वं छिपं भीरामनं 🍖 रावण स्यायि धका ॥ ३ ॥ थथे स्वर्गते सल्हो याना 🚓 देवगण चेांगूसिया ॥श्री हरि॥ अन्तर यामी श्रीराम च्वन 🔊 करुणा तया व दिया ॥ ४ ॥ भरत च्वना च्वन मर्तिमतिं 🥐 विचार अनेक स्वया ॥श्री हरि॥ भारा खँगागु रूना फुकं 🔊 थःतहे ब्युगु तया ॥ ५ ॥ सल्हायात भरतया मितं हुआ गथे यायधका ॥ श्री हरि॥ कसुर्फ् कं माफयाना प्रभुं 🦚 कृपाला यात छका ॥ ६॥ च्वने छंधाथें धाया दिल ह खुसि श्रीराम जुया ॥श्री हरि॥ दो जुं ला क्षमोयाना दिल 🥷 आ जित धन्दा छुया ॥ ७ ॥ थःगु प्रतिज्ञा तौता जिगु 🗞 धाल प्रतिज्ञा तये ॥श्री हरि॥ कल्याण ज्वीगु गथेयानां 🎨 माल विचा थ्व स्वये ॥ 🖂 ॥ तर दाजुनं धाथें च्वनां 🦝 जित कल्याण जुयी ॥श्री हरि॥ स्वामिनं धाथें मचोनेवनं 🥷 सेवक्या धर्मं फुयी ॥ ६॥ विन्तियाना जिं ख्वयाछित क यन्येगुला व व्वना ॥श्री इति॥ गथेयायं जिं जिदि धुकी 🙉 वयाणु न्ह्योन्यच्वना ॥ १० ॥

#### यह कार्त्वा कुल सामार्थि क्या क्रीय हुएमु कार पृत् काराना मु

# त्रे भी महन हो

रणप पत्र याचा नुई जरू कीजर्जना धु प्रस्त राप काय कहा जीते काहांचा ।१।। बीटों उन्ने बना एनवान निर्देशकों कु एक सामा जीते करी खन सन्द्रणाय । २.॥ स्वापनेत रिज्ञान मेंग् नेल काक अ गुरम राष्ट्रिकाम्ल मार्न्त सकामाचा ॥ २॥ मुल्बल हुतयन वः हुनुक बाचा हु हुन उसे गत यसे राग् शब्द राग्र ।।।।। इनान राली यह बोर्ने बनायल गर्म क्षु जल्म जीने साम्बर्ख मैलालक्या आये ।।धः। तिनारांचे गाना दिने जना नन यागु 🥸 त्नांची स दी तथा हुना वाच गानेवान् ॥६॥ क्ष में मन पूर्व उद्दर्श सीर्व पात ुर होतार हुं समारमा पात गासार ॥॥। इस्तृत्त ता गुरं स्तृतं रिष्टेंत क्ष उसे हानं अस्त गाउ समा रानेंत ।=। मृह पतें राज उनी राजा जातें हु अप कि राजा कर उसी मृहें हैं । १ श के में तुत भरतन सना राज्येत के एम बन गया निति गयायाया येहें ॥११॥ क्छल तरा गुइलना रान हम्हे यागां क्ष नुइलात में हैं हुना दान राम पाथां ॥१२॥ प्रोत्तुका काम गृह अबद् मिक सीसी क्षेत्र गन्य एत्यान्य तक याया करित तर्त ॥१३॥ म्ब वह नीय उनाइ हुन्ह हुणानीन कु समार्थित होने पास गारे हुना बेन्द ॥१४॥ क्रिनेवारेर नदोग जल उनोबना खुतां कु राजं रन्त्रातीस देन देगा न नन्युनां ॥१५॥ डलाग् बल पानोरणी वर्तनिने जीग् छ व बल वीरे इक बासा रांग रूच कीस ॥१६॥ डाँक स्तमेन होतु बाबमानु भानु क्षु बर्षेट् रामगा कर्म पुरुषिहकानु ॥१७॥ वाया दिल करतमं तमं वैधं व्यक्ति क्ष पला प्रकल्लेला राखु राम अक सीका ॥ १ =॥ क्तिसमिल दुतं नुसल् जिल्लुमाला नोती क्ष होती। कि हरहर प्रद पत मोधी।।१३॥ कुनल के मुग्याद एमं तीता नात क्ष प्याद्वार मानकार तम् लाए काल ॥२०॥ म्बोति बयो चान्हें स्वीती कुर्वेतिय में उ ्र एतंदीता स्थान गाउ जुलहु। उ स्तेनु ॥२२॥ तर जिलु इन्ह इन उन्ह यर प्राचा क्ष चने हैंग शन नामं जीति खुनिताय ॥२२॥

### वा दोहा वा

जाहान् मिलेँ जुया चौंसा छको 💥 जुया छैँ यागु ठीक् ॥ सज्जन जाहानं यायिमखु 💥 थकालि या मनदीक् ॥३४३॥

## 業業 श्री भजन 業業

थथे मित सन्हायानां भरतनं धाल ; जिं छ बिन्ति यायदाजु कृपातथमाल अन्तर्यामी प्रसुछित जिं छु विन्तियाये ; करुणाया खानी प्रभु मतेजित वाये खुसि जुय धुन जित प्रभुं कृपा याना ; मांयागुक सुरखना च्वनाम्ह जि ग्याना 11311 विधाताया गतिज्ञल कठोंकील सोसों ; मांयागुक सुर हानं अभागिजिगु वोंबों 11811 नासयागु जित प्रभुं विल वचे ज्वीका ; प्रणत छि पोल धका सक िनंसीका 11411 भक्तयात प्रणप्रभु यागु ; न्हुगु मखु रीतिछिनु बेद शास्त्रवागु 11811 धायादिसँ सन्सारे मह मलो छुंहै ; छिहै छम्ह मलो प्रभु मरु मयपि सु है 11911 ईच्छा पुरेयायिम्ह छि कर्षवृक्षचाला ; कायिम्हछि सर्णअभे वियाभक्तमाका 11=11 यागु प्रभु न्ह्योने वनेतु है ; फुनावनो दुःख कष्ट न्वनीमखुळु है 4311 गुरुयागु दया हानं क्षमो प्रभुं योगु ; खना जि कृतार्थ जुल मन्त म्यगुमागु 110011 दया सिंधु प्रभुं जिपि फुकं दुः खीसीका ; गथेयाय माल अथेयाना दिसँजीका 118811 स्वामा यात पीर विया थःगु हीत स्वैगु ; उजाम्ह सेवक धाये नीच बुद्धि वैगु ॥१२॥ फुक खुसि जुयि छित ित यंकेफुसा ; कोतिकल्याण जुयि स्त्रिगुवचन् तयाव्युसा 118311 स्वार्थं परमार्थायागु वचन् छिगु सार ; पुरायपागु फल सदगतिया श्रृङ्गार 118811 न्यनाद्भिँ प्रभु छित छगु विन्ति याये ; दुःखविल किजांथका मत्ये दीकताये ॥१५। हयधुन सामान्छित राज्यत्रिय घाया : श्रमायाना दिसँ जिगु न्होंने राज्यकाया छिल्यां का मासँ दाजु मापि ब्वना भाषा ; राज्ययाना दिसँ प्रभुं अति खुसिताया ॥१७ा जिव शत्रुघ्न व न्यम्ह वृत्य वनवास ; ब्वायागु प्रतिज्ञा पुरेयाय काया आस किछिकिजां सत्रुध्नवलदमण लित ब्छैब्यु ; जिंहे सेवायाय छित जित नांप तैंच्यु ॥१६॥ कि ठदमण सत्रुघ्न जि वन्य वनवास ; स्वताँ छता प्कने छिके दाजु च्यादाँ झासँ ॥२०॥ छित जिदियाना च्वन्य मखु थयेलोगु ; क्षेमायाना दिसँ किजा दुःख ज्या वोगू ॥२१॥ जित राजायानां भिनीमखु राज्य छुंहे ; न्यायनीति मिसया जि छि सिवायसुंहे ॥२२॥ मन्तप्रमु खँच्हायिम्ह स्वार्थि जि समान ; अति दुःख ज्या प्रभु मन्त जिकेज्ञान ॥२३॥ सेवक न मालिक यात जिदियाना धाँगु ; लायक मखु स्वामिनाप लिसँहःस याँगु ॥२४॥ उजाम्ह सेवक खना लज्यां लज्याचायी ; गथेख्वावं स्वयधका लज्यां वैतधायी ॥२५॥ युजाम्ह जि मुर्ख प्रभु धर्म छु मस्युम्ह ; खालि छिहे छम्हसिनं कृपायाना ङ्युम्ह ॥२६॥ जित सदां राजि थ्वहे छित खुसियाये ; छिगुतृति षालिज्वना भपट्याना धाँये ॥२९॥ विन्ति छगुयाय पुक सिया सुःखज्वीगु ; केकैयागु वर दुःख सारासिया प्वीगु ॥२८॥ छिहे कृपा यौना प्रभु दिसँ थुकि धाया ; माने जृिय छिगु बचन पुकं खुसिताया ॥२६॥

## 🕮 दोहा 🕮

माने जुयमा न्ह्याह्मसिनं 💥 नायोनं धागु बचन् ॥ हन्यमा मन्यमा मरेवनं 💥 फुयि धर्मं वो धन् ॥३४४॥

### श्री हिर भजन् ध्र

देवतात फुकं खुसि जुल अति \* भरत् यागु व बचन् न्यना ॥ इति॥ स्वांवा गाकाहल अले अतिअन \* भरत्याभक्ति सच्चाक्यना ॥ १ ॥ अयोध्यां वोषिं लस्कर्फ कंहे \* श्रीराम तोता थिक धका ॥ हिति॥ भरत्या खंन्यना हिस जुयाच्वन \* धन्दामने अतिकायाछका ॥ २ ॥ प्रभु च्वनाच्वन सुंका अथे अन \* भरत्याभक्तिव भावस्वया ॥ हिति॥ सभाँ चोंषिनं अथे फुकंच्वन \* विचायायांमिति धन्धांवया ॥ ३ ॥ सभाँ चोंषिनं अथे फुकंच्वन \* विचायायांमिति धन्धांवया ॥ ३ ॥

र में क्या नामें क्या र मात्र हुता करा हुन प्रतिकृत्यार ने देश न हुन्तु पुढो गरो गतु अन स्थान ; स्व संबुद झडा चेन्स हुतु स्व इन्त । ।।। व ( कामा अगलनं तत अनु भीरे : चमु वे 3 कोटाराम जन प्रान तीरे (१) को पाण तीतिया अर्थि दुश्य ताल । जिल्हा कीवि रूपा अले गुहमात कल ।% म न रांता तर क्षेत्र पुण पुः होतीतु । जिल्लाचे गरिनमें तांता रोनायीतु । अ: करण में जिस को देन प्रशुक्त ; राजों जना देन योगाने पर्य पता ॥८॥ वस्कृतम मुन्ते वृक्ष विमाणुक्तावर्ष । देतामाम् रणास्तो काना प्रत्याद्या ॥६। क्रोपल मुलां । अहे का उपा कीम । इसे देन मागा उप रूपांचे स्वाम ।। ।। ुत्ते कर जिन् इक रायमनु जल ; इन एवं न्युरिंग केन् निर्देशार १११। राम क्षेत्र होते कार तथ हाला । देश क्षेत्रक्षी कोता कृष्टिय काला ॥१२॥ तकाम को तकार के केरब मुखे केरों । तथे तथ पाने। कान पहु बाल होती, ति के भ नाम्बन्धांत्रं तत्र व्या प्राप्ते विशेषकृत् । साम्र देवालां म् निर्देश स्थान् प्राप्तान्त्रः ॥१ ४४ ा पुन हुए अनु न्त वह तन । सन क्षाण कार्ती ग्राम् हुसायान । १ सा भीत राज के वर्ष महिल्ला , प्रतं उत्तरित राष्ट्रत उन पानी ॥१३॥ हमां कथि पूर्विषु त्रुपदा लां बहाये ; देन देद बन्दां नामं द्वित्वलु पाये ॥ १७॥ रायेगात नार्त तथे विकासानि ने तुं ; विकासानी तः न्यू गान राव्या पिसं येतुं ॥१८॥ खें बर्धे अने वर्ष प्रात्ते इस्त नेगू । सरकाताई अधिनक गुज गृह रेगू ॥१३॥ उत्पद्धंत दार्ड दोती क्ले देना कामा ; क्षत्व क्या पुर योगा नेपकाया ॥२०॥ यो वैने यात्रा नोते दार्श दुःखल्डन् । विन् निति प्राप्त प्रेक्षणाने स्टून् ॥११॥ र बन्धव स्थानकार केंद्रें कुन्त सेव ; राम स्थान पार गर्ने विद्यार्थकीय ॥१२॥ ्यक्तिया नित्रे राखं दुःवसिय माल : विस्कारदाय जिम्मे गुह् व्यक्तिमन्दाल ॥२३॥ ाति इ.हो जुण वन्त्र तुनमेतिकालु , स्वय दान इतिहार तुर जिल्लातु ॥२१॥ क्षे प्रादित नीति स्वानं वीवासाल : किन् निति विवास सी कुरानिस्नाल ॥२५% तिन् कुन्न गर् डेंबि मीएक्स क्लेन्छ । उन् न्याग स्वाहा किन्न्यु स्वाहरित ॥१३॥ विकास इ.स्.चा केंद्र काला है। उल्हादिन देने पूर तेनी बना खेगू ॥२७॥ दोश्चर पार् पर्वे करहाँ दुवियाया ; प्रतिमानः च्या प्रते का प्रमुखाया ॥२८॥

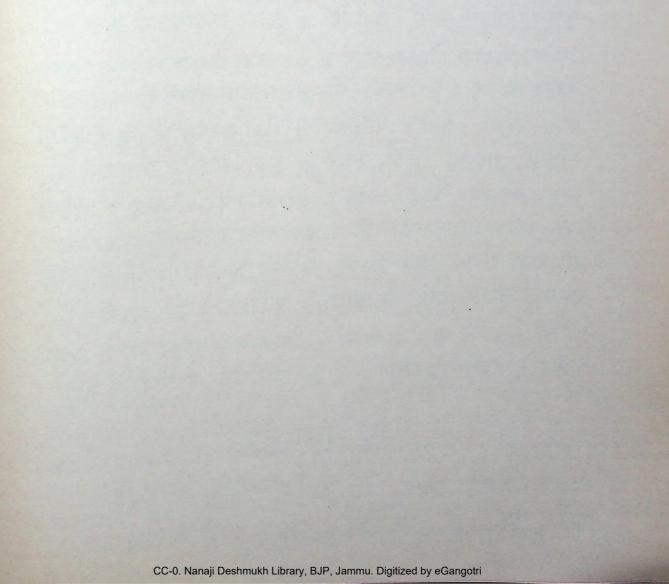

जनक् राजाया दूत वल अन 💥 उग्र बखते हैं लाकावया ॥हरि॥ सःता बसिष्ठं दुखंच्वन दूत् 💥 सीतावरामयागु भेषस्वया ॥ ४ ॥ दूत तसे अन अनीयाना च्वन 💥 दुःख अतिहे ताया मनं ॥हिरि॥ गुरु बशिष्ठनं न्यन अलेँ छुं 💥 राजा जनकयागु हालहनं ॥ ५ ॥ दूत बोपिं अन चलाक् अतिहै 💥 बिन्तियानाधालन्ह्योन्यच्वना॥हरि॥ कुसल्चनादिल कृपा तया विं 💥 कुलल जिमिसं ध्वहे खना ॥६॥ अयोध्या शहरवे। मिथीला सहरया 💥 भालकुशल दशरथं ज्वना ॥हरि॥ खालि प्रभु यागु कृपां जकं थों 💥 कुसल्मंगल्चनमतिल्यना ॥७॥ राजा दशरथ मन्त धकाजिमी 💥 राजा जनकनंहाल न्यना ॥हरि॥ मिथीला शहरया प्रजा फुकंहे 💥 दुःखं बिदेहथे जुयाक्यना ॥८॥ राजा जनकवा विदेह अथेंहे 💥 वनाधाथें अलेँ जुलसुया ॥हरि॥ रानी केकैया हाल न्यना जिमि 💥 व्वनराजायासन्दुःखजुया ॥ हा। मणितम्ह नागथें जुल जनक् 💥 धन्दाकायां अतिवयामित ॥हरि॥ रामयातवनवास् व्छया भरतयात 💥 यायिधका अयोध्थायापती ॥१०॥ पुरोहित गुरु मन्त्रि बर्गतया 💥 घाल जनकनंसभाँ न्यना ॥हरिं॥ धायाहिक थुकि फुर्किसनं आ 💥 ध्वखेँ भीसं गथेयायवना ॥११॥

# द्वैश्व दोहा अश्व

न्यखेँ धविधिथ ल्वागु गधे अ वन्ये सबीकं खबर्॥ न्यखेँ न्यना खँ छखेविये अ मार्छी अबस्ये हे भर्॥३४५॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### की श्री भजन कि

थ्व खँ न्यनां लिसँविल फुकं थाकुचाया 🌉 गर्थेषाय भीसँधका अति दुःखताया ॥१॥ थव. थिथियौगु छेसँ त्वापु गथ्यधाये 🦗 झिपिंबना थथे हवापु गथे मिले याये ॥२। पक्ष जुया च्वनी अन गुलि भरत्यामु 🎪 पक्ष ब्वी राम यागुलि गथे किसँघाँगु ॥३॥ च्वन थथे धाया फुक सुंका दुःखताया 🦗 लिपाराजां दुतप्यम्ह व्छतमाको घाया ॥ ४॥ द्त प्यम्ह चेवाकात वन विदाकाया 🥸 अयोध्याँमं च्वन प्यम्हं चेवाकायधाया ॥५॥ लिपा भरतनं राम लितहय धाया 🚜 अति दु:खताया चित्रक्ट म्बयाझाया ॥६॥ राजायात विन्ति यात दूत त्याहावावां 🥸 धन्यधाल भरत्यागु भक्तिवृद्धि सीसों ।।।।। लिपा राजां देशे माको तया फुनंधुंका 🚜 स्थ मामान् हया झालथुखे फौजमुंका ॥=॥ प्रयांगे वं स्नान्यात थौंया सुधे थे का क यमुनाजी तरेयांना धायादिल न्ये का ॥ह॥ इन्दुंधका जिपि व्हयाहःगु धन्दा कांया अ⁄ अनियाना द्ततसे व्यन थथ्यधीयां ॥१०॥ प्यम्ह खुम्ह किरातीत विशिष्ठनं घाल 🕸 छिपवना राजा जनक व्यनाहयमाल ॥११॥ ल्याहावन दूत किरातीत पामा काया 👑 केके ग्यानाच्यन जित छु धायिथे धार्या ॥१२॥ जनक झाल धाया फुकं व्यन खुसिताया 🎪 न्यन्हु प्यन्हु व्यने दैन थनझीपीं घाषा ॥१३॥ उखुन्हुया दीन बितेँ जुल खँखि लहाल्हां 🦀 कन्हेखुन्हु गङ्गाँवन मोमिल्हुय धार्धा । १४॥ गुम्हसिनं पूजायात शिव पार्वतीया 🥸 पूजाबात गुम्हसिनं विष्णु व रूक्ष्मीया ॥१५॥ गणेश सुर्य पूर्वायाना गुम्हिमनं धाल अक्र रामराजायाना जिप् च्यनेदय माल ॥१६॥ राभयागु वान्हि मर्चानिस क्षमायाँगु 💥 धुली वांला धका वेत सुनांफ्यी धाँगु ॥१७॥ उजाम्ह श्रांशम निहर्निह दर्तण् यायदैशु अ झीलु भाग्य थुलिधका धाय सुनांफ्रेगु ॥१८॥ मनुतसे वयान् याना च्यन थथेयाया 🥳 प्रश्चपागु प्रेमं फुकं मग्नज्या काया ॥१६॥ जनक्राजा लँसोवन्ये मालधका धांया 🥧 झाल प्रश्च फुकं व्यनां अतिहथाँ चाया ॥२०॥ मन्त्रि गुरु दुनीलात किलापिन बोबों क्षु जनक राजा लँसोझालप्रभु न्द्योन्यचोचों ॥२१॥ उखे जनक राजा चित्रक्ट पर्व सोसों 🥸 न्यासे मः ल खुसिताया रथं क्वहावीवां ॥२२॥ सीता दरशन यायदैन शाया 🍇 खुसिजुया वल फुक' त्यानुहा मचाया। १२३।। ध्यानलस्कर्यागु राम सीता दर्शन्याये 🍇 धायाबीपि हथाँचाया त्यानुधायि छाये ॥२४॥



खना न्यखेँ पतिलस्कर्न्यगु थिर यापि अ फुक सिया मनं मनं अति खुसितापि ॥२५॥ हर्षयात न्यगुथिर बीचेँ नापलाना अ खुसिजुल जनक मुनीत त आनियाना ॥२६॥ ऋषिम्रान अनियात रघुनाथं वोवां अ जनक्राजा नापलात किजापित बोदे ॥२७॥ अतिमानेँ याना राजाजनक व्यनायका अ प्रभुया आश्रमेँ तल माको फुक न्हों का ॥२८॥ मिस्तेँ मिस्त नापलात व्हर्तिम्हर्ति चोयां अ नामापित अनीयाना थःथ थासेँ बोवां ॥२६॥

### ₩ दोहा 🕸

मिस्त बिचावनी गुवो छगु ¾ अद्भुतगृह्य चलन् ॥ धैर्य मध्युलें खोगु नुगः ¾ ख्वेका वयोगु कन् ॥३४६॥

### 🖈 श्री हिर्र भजन 🛊

सोक यात मिथिलाया पिसं क्ष्यभिति भेष स्वया ।।श्रीहरिं॥ दुखं त्वपुछ द्वारथयागु क्ष्मुण लुवाना वया ॥ १ ॥ मिसा मिजं दक ब्याकुल्जुल क्ष्म्स्यसे छु जुगु धका ॥श्रीहरि॥ धाल देवं थथे दुःखिवये क्ष्ण्यायक्ष्म मखुगु छका ॥ २ ॥ राजा जनकवो ज्ञानी अति क्ष्मिदेह नाम वया ॥श्रीहरि॥ याये धेर्य वं मफ्या वन क्ष्म्य दुःख जुगु स्वया ॥ ३ ॥ गुद्धासिया ज्ञान श्रीसुर्यन क्ष्मिस्स्य क्ष्मित्र याय विचा ॥श्रीहरि॥ नास यायिम्ह जनकवातेक क्ष्मित्रत याय विचा ॥ १ ॥ मुनिमन कपि पल्स्वां यात क्ष्मित्र तःम्ह सद्ं व्ह्यका ॥श्रीहरि॥ वचन कपी निभाया किरन क्ष्मित्र ज्ञान व्ययका ॥ १ ॥ वचन कपी निभाया किरन क्ष्मित्र ज्ञान व्ययका ॥ १ ॥

उजान्ह यात छु मोहंधियी हि समया माया छका ॥श्रीहरि॥ विशिष्ठं छुके यात छिपा हि सहया राजा धका ॥ ६॥ राम घाते फुकं मोल्हुवन हि न्यगु थिर त वना ॥श्रीहरि॥ वर्माया के छिपा स्याहावया हि फुकं मुनाझ च्वना ॥ ७॥ विशिष्ठ राभया ग्रह जुल हि सतानन्द जनक्या ॥श्रीहरि॥ न्यम्हं च्वना च्वनन्यकाहल हि धर्मया शास्त्र ह्या ॥ ८॥ वोध्याना च्वन ऋषितसे हि लक्ष्कर्यात स्वया ॥श्रीहरि॥ पुलांगु खँकनाच्चन हानं हि विश्वामित्र नं वया ॥ ६॥ विश्वामित्रं अलेँ वोपिधाल हि जल्हा मतोंसे थिपं ॥श्रीहरि॥ धालरामं ऋषिया खँन्यना हि कन्हा चायाव मितं ॥ १०॥ ऋषि मिह्रा थिपंभोजफुकं हि ड्यांहेलाना चेांगुला ॥श्रीहरि॥ विश्वामित्रनं लिल्लाल हि रामयात छिं मस्युला ॥११॥

### \* दोहा \*

धाल रानवात स्वधौंयानं ॐ वन न्यगुरवा प्रहर्॥ न्यना दिलं सुयां मननिलुं ॐ चेांगु नयाहा कहर्॥३९७।

# 業業 श्री भजन 業業

जनक राजां धाल ऋषियामु आशेँ काया 🍖 अन्नाटा नयमञ्जु थन झीसँ धाया ।।१॥ चित्तबुझे ज्या फुकं च्यन मोल्हु बोवें 🍖 भील्लवो किराति च्यन फलमुल हःहं ॥२॥ क्वल्हें स्या हिंदे गुर्लि द्वकेँसया हःपि 🝖 गुलिसिनं साम अन पाछायाद्य बोपि ॥३॥



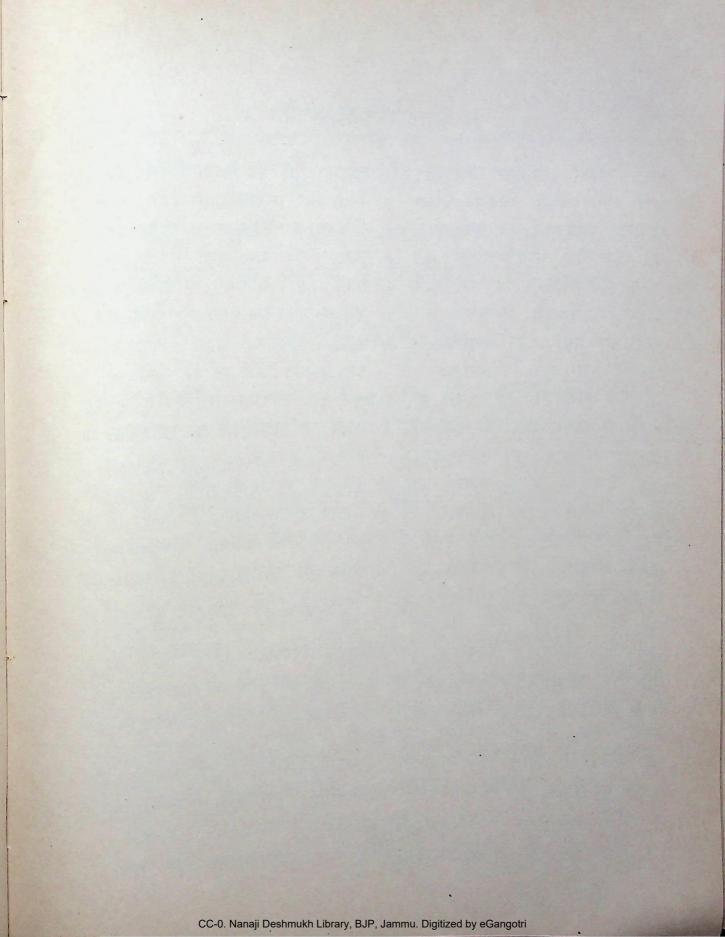

मालें म्बाँका न्होनेलुल चित्रकूटेएतुं 🎓 रामयागु कृषांजल चिन्तामणिथेंतुं सुनां बयान् यायी चित्रकुट पर्वयागु 🦚 सिमा लत्तायागुवाना सुनांफयीधाँग 11411 वासंन्वन थासे थासे अनुकुल सोसों 🙉 ते के ब्लुत म्हम्ह पति फलमुल छोड़ी 118.1 त्रप्त याना बिल लस्कर्फ के सितं मांगु 🍖 फलपुल साग सागु असूत थुजाग प्यन्हतक विते जुगा वन थथे चोचो हि रामसीता व्यना यन्ये धेगु आशाततं धायिग म्ह सिनंगये ल्याहाबन्य झीपि 🍖 कोटिम्बर्गसुःख राम सीता झीत बीपि मन्दाकिली गङ्गाँत्रिकाल विनाशीमोल्हीगु 🦚 ऋषिम्रुनि यागुदर्सन् यानाथन ज्वीगु गमसीता यागु दर्सन च्वन्यग् भोयाना 📚 गङ्गा जल त्वनाने गु मुल फल खाना 113811 आनन्दन चने पोसा स्वीत थथे दैंगु 📭 थुलि सुःख तोतागथे ल्याहाबने फैन् थये धाया च्विन ध्वचाध्वंचा मुनाचोचें। 🔉 माँहाँध्वीव चित्रक्रदेँ, विन तमाससोसों 113 311 सीता याम्ह मामं छन्हु सखीयातंथांल 🦚 सीतायाञ्चयाना च्वन स्वयावय माल 118811 सखी छम्ह दन न्यना सुनयनां धागु 🍖 बुझेँयानाच्वनव्यलाबस्तरिता यागु 112411 सुनयना यात धाल हानं ल्याहा ववं 🤉 सीवायालिलाकाचोनसःसमांपि सोसों 113511 थ्वखं न्यना जनकया रानी दक्वझाल 🥐 कौशल्यानं खनामाने याना दिसँधाल 118 911. फेतुकल सकसितं विया लासा लाया 🍖 सोक्यानी दिल जुयावंग दु:खवाया 112=11 सीता चोंग खना अन दु:खीम्ह मिसाधें 🛊 च जकःथें लमन छियाछिय। घाँथें 113811 धायादिल सुनयनां बुद्धि विधताया 🎨 कुर्वलिक पति निथुसीसी हरेघांगा 112011 सुकुमार्पि मचाते त वनवास ब्युगु 🎨 दुरुयाग् पीजाँवज्ञ' ततल्योनां छा गु 115 511 नेने दयी अमृत्धागु स्वयगु मरुमा 🎨 विष धेगु स्वयद्यी वरुन्ह्याथाँ इसां 112211 वियातानं क्यंगु भीस सःहयाय मागु कि सोसो मचा ते तज्यवंगु लिदुः खयीगु 112311 थ्वल न्यता सुमित्रातं लिसँवियां घाल 🎨 मितेँया मज्युग इस्मैं भोगयायमाल ॥२४॥ सन्सार्दे कि विदातान होनं नासयाया कि मचाते संम्हितिगुथे सन्साम्हिताकायी ॥२५॥ छुयाँ राजी जिसिम ध्व भीग कर्मयागु 🥄 थथिजाग विपरीत स्वयांच्वन्यमागु ॥२६॥

# 🕮 दोहा 🕮

उद्धार्जुयो संसारे न्ह्यांम्हं 💥 काया ग्रम्हस्या नाम् ॥ दुःखया खं जि धायगुळी 💥 तोत्यह्य माग्र व राम् ॥३४८॥

## ही मजन्

सली भुवातं हा दोष मरु थो 🥷 घाल कौशल्यां खोबितया ॥ हरि॥ सुखबदुः व हानि लाभ फुकं 🌣 यायमागु भोग व कर्मया ॥ १॥ सुःखव दुःखया दाता व थःहे 🔊 न्हापाया जनमें वीगुपिना ॥हरि॥ वहें कमैया भाग जुया थों 🥷 सुःखदुःख वियी देवंयिना ॥ २। माहारानी ज्वी ईच्छाफुकंस्या 🥐 सुखिसय भिंजुय धका ॥हरि॥ तर ईक्षा पुरेजुयो मखु छुं 🦚 ज्वीयु कर्मयायु भागछका ॥ ३॥ दुःख जुलधका ख्वयी मनुत 🤉 मखुवं थःग्रव कर्म ख़नी ॥हरि॥ जिंस्वेलाथ:हे जुया च्वन फुकं 🔊 सुःख दुःख कर्मया धनी ॥ ४ ॥ कौशल्या नं धाग्र न्यना थीं 🍖 सन्तोषजुयाच्वनफुकंसिया ॥हरि॥ ठिक छिंधायादिल धकाच्यन 🗨 सुनयनारानि धायादिया ॥ 🗓 ॥ धाल कौशल्यां हान लिपानं 🥷 खाखातुलाखोबितया अति ॥हरि॥ फुकं सिवं दुः खअतिसखीथो 🤝 भरतयाय पीर्जिय मित ॥६॥ लक्ष्मण सीता राम ग्वींव सां 🚓 असल है ज्वीगु खनाथुखे । हिरा। तर थों हे जुलदु:खजितभरत् 🦚 सःहयोना गथे च्वनी उसे ॥७॥



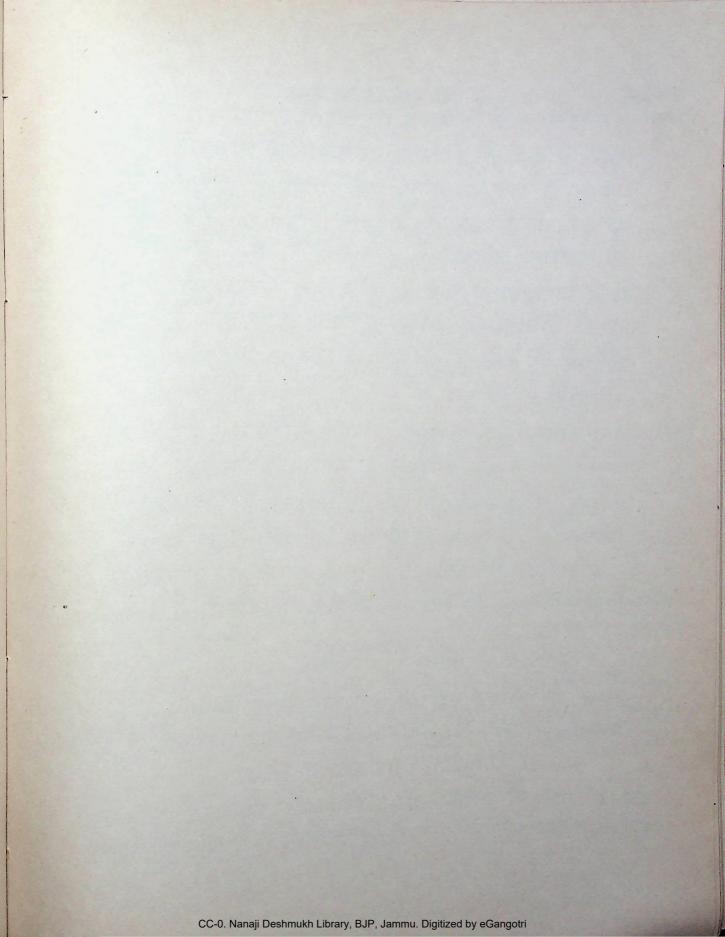

छिकपिनी दयां ईश्वक्र पानं 🥷 प्यम्हकाँभौजि ज्ञानीअति ॥हिरि॥ शपथरामया याना धायसखी 🤝 मह सुयागूं ह्य देापभति ॥८॥ भरतया भक्तिबुद्धिथुलीधका 🆚 धायगु ताकत द्यी सुया ॥हरि॥ जि खेलापका वनीसखीश्री 🥷 सगस्वती न हच्केँ ज्या ॥ ह॥ जिस्वे जिमीकुलयागु मतथें 🥷 जुया च्वन भरत्जिग् मित ।।हरि।। भक्तिव बुद्धिशीलस्वभावनं कृगुणया खानि वहे जुलअति कसी बुळासी सखी छुँ यात 🦚 बखतेँ मनुत महसी गु छका धायादीगुजितराजांन्हापाथो 🥷 भरत् अत्यन्त हे ज्ञानीधका ॥११॥ धाल कौशल्यां धुर्य यानाहे 🦝 मिथीलेश्वरी महारानी धका ।।हरि॥ ज्ञानयाखानी जनक्महाराज् 🦝 वयाम्ह धर्म छि पत्नी छका ॥१२॥ उपदेशसुनांछित वियेफयीगु 🚓 दिसँजिगुछगु विन्ति न्यना ।।हरि॥ जिस्वेअयोध्याँवनालक्ष्मण्यचौं स्रामं भरतयात व्वनायना ॥१३॥ धायादिसँ जि धाथे मचौंका 🥫 राजाजनकयात ध्वखँछको ॥हरि॥ हत्यावियो भरतन पकालिपा हु श्वले जतनयानादिसँफको ॥१४॥

# द्रैंह दोहा 💥

सज्जन्या लक्ष्यण द्यीद्या 💥 नम्रज्वी बोलिबचन्।। कतथा दुःखेँ थःग्रिसवेँ 💥 दुःखवयो ज्वी मन्।।३४६॥ क्लि भजन 🏠

कौशल्याँ। धागु रामी दक्विसनं ताया के मोहजुया वन फुकं धन्य धन्य धाया ॥१॥ शान्तिरसे दुवेजुल शान्तिबोलि न्योन्यों के पुष्पवृष्टियानाइल देवंशान्ति क्योक्यों ॥२॥

सुमीत्रानं कौशल्याँत धेर्ययाना घाल 🗨 घौन्यघौचा वनतता ड्योनादियमाल ॥३॥ कौशल्यानं दनाझाल, ध्वखँ धागु तायां 🦚 सुनयना रानीयात ६वयादिल धाया ॥४॥ लिवातयें महारानी क्षमायाय माल 💸 जिमिनिति दुःखजुल मःसँ देराँ:धाल ॥॥॥ जिपिला स्व च्वने ईश्वर्यायाग् भरकाया 😵 राजा व जनकं जिपि रक्षायायिधाया ॥६॥ कौ अल्याया तुति ज्वना सुनयनां धाल 🚓 सनसारे शान्ति राना छिंहे धायेमाल ॥७॥ धर्मपत्नी दश्ररथ्या मांछि रानयास्ह 🔉 अम्ह सेवक्यात धन्य तःधन्धायमास्ह ॥ 🖘 पर्वनं जुल अनि व कुँ यात 🥷 माने याना थः ग् जीरेतय सो बिल्यात ॥६॥ राजा जनक नं छिग्सेवा छाँ भयायी किभवानी शङ्कर रक्षा यानाध विज्वायी ॥१०॥ छित रक्षा याय फुपिं जगतेँ सुंदैला 🔊 सुर्य तुसुक्यत मतं मदत् विय ,फैला ॥११॥ भाषा देव कार्ययाय धुंका 🚓 अखरड्राज यायीतिनी रामझीतमुंका ॥१२॥ ध्यखं जित याज्ञवलक्य योगितःगु धाया 💸 सुथा जुयी मखुरानी छायधन्दाकायां ॥१३॥ छक्वव्यना यने सीता वचनछि ब्युसा ह जिम्ह्याँयाख्वाछक्वक्यन्यवीम्हसितज्युसा ॥१४॥ थुलिधाया कौशल्याँके झालविदाकायां 🔊 थःछेयापि स्वेतसीता झाल खुसिताया ॥१५॥ थछियापि मामापित सीतां अनीयाना 🔉 मला कुसल् यात मीतां माक्वनापलाना ॥१६॥ सीतायागु भेवखनाः फुकः दुः खताल 🦚 विशिष्ठे के न्यना उखे जनकराजा झाल ॥१७॥ सीताझाया चोंगुखना अतिखुसि ताया 🦚 छातीतल सीतायात हायजिम्हाँ घाया ॥१८५ सीता उती खुसिजुल व्याम्हनापलाना क्व व्याम्ह खुसिजुगु सुनां धायिबयान्याना ॥१६॥ जनक्या मने हर्षरुपी प्रियाग् ज्वीका 🚓 अक्षे बत्ये सीतायात मने कालथ्वीका ॥२०॥ बाल् मुकुन्द अक्षय वटें रामजुयाचींगु 🍖 अति ज्ञानी जनकराजा मोहजुया बींगु ॥२१॥ हर्ष खोबि तल राजां ज्ञानतोता छोछों र सोतां रामयागु प्रेम भक्ति मने वाबों ॥२२॥ मोह ज्वीम्ह मलुराजा माया रामयागु 🦚 मार्कण्डेय थेतुं पलख्मोहजुयाकागु ॥२३॥ मार्कण्डेय मोहजुल प्रले जुगु सोसों 🎓 ध्वखं द्वादशस्कन्धे तःगु मागवते वोचों । २४॥



# वा दोहा वा

तोत्य मफैगु न्ह्याम्हसिनं 💥 माया अति बलबान् ॥ भुलेँ यायीग्र मेग्र मरु 💥 मायाया जाल समान् ॥३५०॥

### \* श्री हिर् भजन \*

( गार्कगडे ऋषियात प्रलय क्यंगु )

मार्कंण्डेय ऋषिनं यानाद् अ तपस्या भक्ति तया । श्री हरि॥ ईश्वरं वैत दर्शण बिल 👺 भक्तिवं याग् स्वया ॥ १ ॥ बर्दाण प्कन ऋषिंअलेँ 🕸 स्वय प्रक्रयधका ॥श्री हरि॥ तथास्तु धाया भाल प्रभु 🐲 बर्दान् वियाद थका ॥ २ ॥ मार्कण्डेऋषिया छुंकाललिपा 🐧 सन्ध्यायानाव चाचां ॥श्री हरि॥ वाववं खुसी बढे जुया 🐞 जुया जलामेँ: वेावं ॥ ३ ॥ च्वीका यन मार्कण्डेय ऋषि 🐧 मन्त छुं थलनं खन्ये ॥श्री हरि॥ हैरान जुल व लालाकाकां 🐞 मफया वन व सन्ये ॥ ४ ॥ ताप्वी मचा छुद्धा छिपाखन 🐞 वर्माचा हः छेँ च्वना । श्री हरि॥ चोंह्म तुती पतिं चुचुप्याना 🕲 थःगु लाहातिं ज्वना ॥ पू ॥ ऋषियागु मितं विचायात 🐞 बाल मुकुन्द खना ॥श्रीं हरि॥ थ्व ज्यान बचेँ ज्वीत अन 🦦 माल च्वन्य जिवना ॥ ६॥ लालां कांकांहे वन ऋषि 🦫 भित सतीलें थ्यना ॥श्री हिशा सासंसाला न्हासंयना खन 😻 मचाया प्वाथेँ च्वना ॥ ७ ॥

सन्सार फुकं च्वंगु हुने के च्वन ऋषिनं स्वया ॥श्री हिरि॥ हानं हुते यानाहल ऋषि क्र सासं पिततुं च्छया ॥ ८॥ बाल मुकुण्ड व ईश्वसिया क्र ऋषिं ज्वन्यत वना ॥श्री हिरि॥ बाल मुकुण्डनं प्रले फुकं क्र वन तुरंत तना ॥ ६॥ थगुद्ध आश्रमे संतु हानं क्र च्वनाव च्वंगु अथे ॥ श्री हिरि॥ खत ऋषिनं अन फुकं क्र न्हापाया साविक थे ॥ १०॥ प्रलय स्वतमार्कण्डेयऋषिं क्र म्हगसे चेथे म्हना ॥श्री हिरि॥ कृताथं जुया च्वन ऋषि क्र ईश्वर्या लीला खना ॥११॥

## क्र दोहां क्र

व रामलीला सीक्य सुनां 💥 फयीगु पारा वार ॥ दे कातःगुथ्व अद्भुह्मसं 💥 अद्भुतगु सन्सार् ॥३५१॥

#### की भी भजन कि

जनकराजा यागु मने नापं अथे ज्वीका कि प्रश्रुवा लीलाया वयान् यायी सुनांसीको ॥१॥ सीतायाम्ह मांग्वा प्रेमं ज्याकुल्ज्या व गु कि सीता छम्ह ईश्वर्जुया धेर्ययाना चोंगु ॥२॥ घाल जनकनं सीता यात प्रेमनं हानं कि पितृ उद्धार यात छहे न्यगु कुल्यानं ॥३॥ सन्सार्ज्यांकल नानी जिम्हाँया सुयसं कि वयान्यायी छंगुकीतिं शारदा महेसं॥४॥ छंगु कीर्ति रुपि नदीं वन गङ्गा त्यांका कि कोर्तिगु ध्व त्रम्हार्र्डखे तयी किजेयाका ॥५॥ छंगु कीर्ति रुपि नदीं वन गङ्गा त्यांका के छंद्य तिय कीर्ति सीता अति ततधंगु ॥६॥ नानी सीता पतित्रत धन्यधाय छंगु के छंद्य तिय कीर्ति सीता अति ततधंगु ॥६॥ सोतायागु भने ज्वन व्वाया वचन सीतानं कि चान्हें ज्वनेयात भित्त संका ज्या हानं॥७॥ सीतायागु भने ज्वन गथेयाय धाया कि प्रभुतोता चोनेयाली धका धन्दाकाया ॥=॥ सीतायागु भने ज्वन गथेयाय धाया कि प्रभुतोता चोनेयाली धका धन्दाकाया ॥=॥



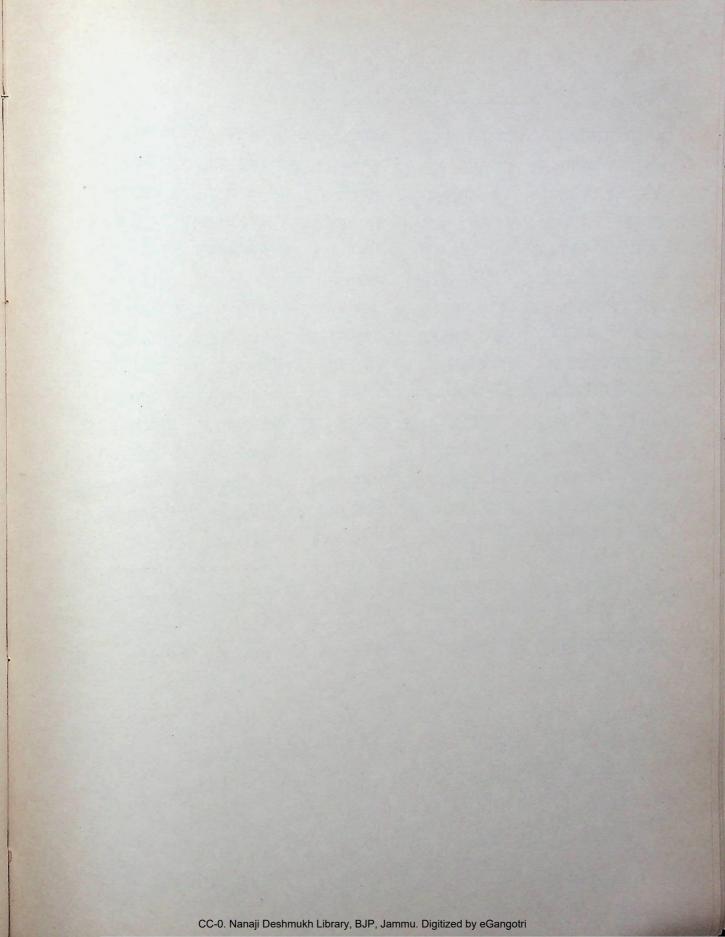

सातायागु मनया खँ मांम्हसीनं गीका 🔊 ज्वाम्हसीत मांम्हसिनं विल होसथ्बीका ॥६॥ मांम्हिसनं भरत्या खं कनसीता यात 🗞 तारिक्याना भरत् भक्ति यागुः खंनंव्हात ॥१०॥ विदाबिल सीतायात अति प्रेमयाना 🦚 पासाविया ते वय च्छत मागु खँखिल्हाना ॥११॥ सुनयना रानीयात जनकराजां धांल 💸 मन बन्धन्ष्कीगु मुखे भक्तिधाय माल ॥१२॥ विन्तियाना राजायात सुनयनाधां न 🚓 राम नापं भरतवंसा लदमण तयम लि । १३॥ त्रं म्हविचार्राजनीति धर्मं ध्वर्जि थ्वीके 🤝 भरतयागु महिमाला मफया जिसीके ॥१४॥ त्र महा शेष कवि विद्वान कारदा गणेशत 🥎 भरत्या चरित्र कीर्ति अमुन्थे महेस्त । १५॥ मरुरानी म्यपि सु हे भरत थुजाम्ह र क्यन्यलायकपि मरु सु हे उजाम्ह ।।१६1 जल्मरुथाँ वन्यत्गे न्यायाथाकुचायी 🦚 अथे थाकु भरतेगु वयान् सुनां यायी ॥१७॥ भरत्या महिमा स्युम्हखाली रामदैला हि तर वंन वयान् याना मखु धाय फैला ॥१८॥ सुनयना रानीयांत जनक राजां घाल 🗞 रामनापं भरत् वो हा लच्मण् तयमाल ॥१६॥ लक्ष्मण व थनचौमा सकवितं ज्युथें 🥐 भरत् राम भक्त घका सकसिनं स्युथें ॥२०॥ घाल राजां रानीयात राम छुछुधायी 🚓 भरतन रामं धागु मखुलंघन् यायी ॥२१॥ बरुसिनावनि तोता प्राणहे वयागु 🔊 जिस्वे नाही धायी मेखु वैत रामं धागु ॥२२॥ राम व भरत्यागु -गुणया खँ ल्हाल्हां 🗨 चिन्छ विते ज्यावन न्यम्ह खुसितातां ॥२३॥ -यगु थरि राजायापि लस्कर्दनावोवी कि मोमी ल्हुया पाठ पूजा यात फुकं चोची ॥२४॥ उसे रघुनाथं हानं स्नान संघ्यायाना 🌊 बिश्चिथाँ फोर्या प्रसुं घोल खँखि ल्होना ॥२५॥ भरत् मांपि लस्कर्तसे दुःखिद्मयाचोंगु 🦚 जनक् राजां दु:खस्युगु स्वयातः न्हुवों गु ॥२६॥ भार जिम् बिन्ति फुकं दुः खसीकेछाये 🦚 वचन् विया दिसँ गुरु माल जिं छुयाय ॥२७॥

### श्री दोहा 🕾

मरुतःधंगु सन्सारे छुं अ गुरुया बाक्य समान्।। उद्घार ज्वीगु न्ह्याम्हसितं अ न्यना गुरुया ज्ञान्।।३५२॥

- 0 -

# 🎇 हरि भजन 🎇

श्रीरामं घागु बचन् न्यनाअलेँ 🦚 घाल बिशष्ठ लिसबिया ।हिरि॥ हेराम न्यगुथरि हरूर्तसे च्वन 🍖 छिगुआशांअतिदुः खिसया ॥१॥ प्राणया प्राणनं हेराम छिद्ये ख 🤝 जीवयाजीवनं छिहेतिनी ॥इरि॥ छित तोतावने सुनां फयीप्रभु 🔊 छिहे फुकंस्या सिरोमणि ॥ २ ॥ छिगु चरणया प्रेम मदै सुया 🍖 वयागु सुखनं छुसुःखवो ॥हरि॥ श्रीरामया प्रेम प्रधानमञ्बीगन 🦚 वयोगजुसांह्ये कुयोगवौ ॥ ३३॥ छिहेबिना राम फुक दुःखिरवी 🥷 छिहेफुकंसित सु:खिबयो ॥हिशा। फुकंशिया मनयागु खुँनं आ 🤝 हैं अन्तरयामी छिहेसियी ॥ ४॥ फुकंशिया शिरे छिंगुबचनवो 🥐 स्युद्धा छिहेफुकसियागित ॥हरि॥ मासित्रआश्रमे धायावशिष्ठ 🦡 प्रेमं सिथील्जुयावनअति ॥ ५॥ ऋषिओनयानारामभालअले 🝖 बिशष्ठनँ जनकयाथाँवना ॥हरि॥ श्रीरामंधागु खँ फुर्कंकनाच्चन 🦽 आगथेयामाल धकान्यना ॥ ६ ॥ राजाजनकयात धाळबिशष्ठं 🍖 हेबुद्धिखानीछिज्ञाननिधान् ॥हरि॥ हिधर्म भुषण राजमणिगुणि 🚓 मरुसन्सारेहे सुं छिसमान् ॥ 🔊 ॥ मिलें या दिसँ राजाधनिं 🔊 बाधा फुकंसित जुल अति ॥हरि॥ छिंहे मयासा मिले धुनां थुकि 🥫 याय फयोमखु जिगुमति ॥ 🖘॥ बिशेष्ठऋषिनंधागुन्यनाअति 🦚 प्रेमंसिथीलजुलराजाजनक ॥हरि॥ श्रीरामयागु स्नेहंयोनाजनक 🦍 ज्ञानवैराग्यनं जुळ फरक ॥ ६॥





जनकराजायातमितवन उथाँ कि विनासितिकं जि वसाधका ॥हरि॥ सोसोगथेळु स्वीत धायजि कि तःधंगु कस्तवेँ छात छका ॥१०॥ दशरथ राजा सिनावन वे। कि श्रीरामयातवे। गुञीव्छया ॥हरि॥ धिकार्छीहावन्यमालजिलासो कि श्रीराम बनबास्कागुस्वया ॥११॥

### \* दोहा \*

प्राणहे तोता राम धार्धा ६ जुया जनमया सार॥ सच्चागु भक्ति क्यनाजुल ६ दशस्थ राजा उद्धार॥३५३॥

# **३३ श्री भजन ३३**

भुके पुर्या च्यन जनक थथे मतिततं क व्याकुल्जुल फुकसित राजायात सीसी ।।११। भरत् याथाँमालरानालस्कर्फक यंका 🤝 भरतनं लँसो झार्या हरूथ;थाँ थेंका 11211 माने यात राजायात भिगुलासालाँका 🥐 भरते त धालराजां फुक सिनं ताँका 11311 बांबु मरत रामभक्त धन्ये छितधाय 🌊 धाया दिसँ थुकि बांबु मालगथे याय 11811 धर्मातमा सत्यबादी प्रभु रघुनाथ 🍖 सहयाना च्वनवाबु करणाया 11411 थ्वस न्यना भरतनं मिखाँ खोविवेका 🦚 धैयपाना राजायात लिसविल खेका 11811 छिहेप्रश्र जिम्ह पुज्यमुरु पितृ तुल्य 🦚 बशिष्ठ ऋषिवृजिम्ह गुरु अनुमुल्ये 11011 विश्वामित्र ऋषि प्रभु ज्ञानयागुखाँनी 🍖 भारादार मन्त्रिवर्ग अतिवृद्धि 11211 फुक सिया न्ह्योन्य जिल्लुधायदु; खताया 🚓 शिक्षाविया दिसँ जित वाल खम्ह धाया न्यनादिल जिके प्रभुं धाया गथेयाय 🎨 चिकिथंगु म्हुतुं खँजि ततथंगु 11311 क्षमायांना दिसँ फुक सिनंतयामाया 🚓 देवविषरीत जित ज्याचीमह तः, यंगु खः हन्यमापि स्यवायाँगुकर्म 🦚 वेद नास्त्रं धायातः,गु थाइसे वा धर्म नमवासें च्यन धासांगुजालाताधायी 🍖 खँखिँ भति उपोल्हासा गिफ बैत यायी ॥१३॥ सहयाना च्यनधासा नामर्थ म्ह धायो के सहला मयात धांसा छुछाँगिन याया ॥१४॥ धिकियागु निर्ति प्रभु थाकुस्पवायाँगु के छिपुजापि न्ह्योनेत्रया छुधकाजि धाँगु ॥१६॥ यानोविया प्रभुपिमं वन्दोवस्त माये के पराधिन् जि च्यनेमांम्ह रामप्रभु धाथे ॥१७॥ रामयागु आसय व नीयम् धर्मतीका के वन्दोवस्त यानादिस फुकंसितं जीका ॥१८॥ जनक् मोह छुछ न्यना भरतनं धागु के सुगम वचन छुसां अपम् अर्थयागु ॥१६॥ न्यने वले नरम् अति कराउकिसार के आंख भित म्होगु छुसां अर्थ व अपार ॥२०॥ भरत्यात नापतया लस्कर्फ के चोचों के रामयागु कृतिझाल जनक् न्हापा ततं ॥२१॥ भरत्यात नापतया लस्कर्फ के चोचों के रामयागु कृतिझाल जनक् न्हापा ततं ॥२१॥ देवगण मोह छुया आकाससं बोचों के विश्वष्ट्या गित जनक यागु स्नेह सोसां ॥२३॥ देवगण मोह छुया आकाससं बोचों के विश्वष्ट्या गित जनक यागु स्नेह सोसां ॥२३॥ रामयागु भक्तिक व भरत् तन्के छुगु के विश्वष्ट्या गित जनक यागु स्नेह सोसां ॥२३॥ रामयागु भक्तिक व भरत् तन्के छुगु के विश्वष्ट्या गित जनक यागु स्नेह सोसां ॥२३॥ राम स्याहाभायीधकाअतिधन्दाकाया के देन्द्र धाल थुकि झीसं गथेयाये धाया ॥२६॥ सरस्वती सम्झेयात देवगण चोचों के सरस्वती झागु खना स्तुतियात बोचों ॥२६॥ सरस्वती सम्झेयात देवगण चोचों के सरस्वती झागु खना स्तुतियात बोचों ॥२६॥ सरस्वती यात् ,रचायाना वियोधाल के माया याना दिया भरत् छुले याये माल ॥२०। कृपातया दिसँगाता जिर्ष दुःखसीन के रामत्याहा भासा भीषि फुकंस्या मजीन ॥२०।

## ₩ दोहा ₩

कायादोह्म व रामप्रभु ह युगे युगे अवतार्॥ सन्त भक्तया दुःखस्वया ह कायिम्हं भूमिया भार्॥३५८॥

# ★ श्री हरि भजन ★

धाल सरस्वतीं लिसँ विया 💥 द्यो गण यात स्वया ॥श्री हरि॥ थ:गुह्य स्वार्थतुं जक स्वया 💥 छु खँ ल्हानागु वया ॥१॥



शेष शिबंद्य फियमखु 💥 जिं छु छलेँ यायगु ॥श्री हिरा। आँत वर्या मखु भरत्यात 💥 बुद्धि से के धायगु दोछिग मिखो दया नापं 💥 मखं सुमेरु छति ॥श्रा हिशा मतिं छमीय बुद्धित धन्य धका 💥 धाय धुन जिं भरतवामने सीता व राम 💥 चेांगू च्वना ॥श्रीहरि॥ सदाह्य सुनां उले याना भरत गथे 💥 छले 📆 चुयीगु खना चन्द्रिकां चन्द्रमायाकिरण् 💥 गथे हरे यायिगू ॥श्रीहरि॥ सूर्य उदय जुया चेांथाँगथे 💢 ख्युंगू च्वन्य फायगू ॥५॥ ब्रम्हलोके भाल सरस्वती 💥 लिःस थुली व विया ॥श्रीहरि॥ योगनं धन्दा काया च्वन 💥 भक्ति भरतया सिया ॥६॥ श्रीष्टियातभय व्याकुल् भ्रम 💥 द्योगण फुकं च्वना ॥श्रीहरि॥ छस्कतं फुकं व्याकुल् यात 💥 उचातन माया वना 11011 भातयात थियमफु उकिं 💥 व राम भक्त जुया ॥श्रीहरि॥ **लस्कर्त व्याकुल जुयाच्वन 💥 मतो** अनेक लुया अयोध्याँ ल्याहावन्य मथां 💥 लस्कर यागू मति ।।श्रीहरि॥ ईन्द्रं प्रभु ल्याहाकायिधका 💥 व्याकुळ यात अति अति खुसि जुल प्रभु अन 🢥 राजा जनक्त स्वया ॥श्रीहरि॥ भरत जनकया धाल खंनं 💥 र्वाश्ष्ट न्द्योन्यवया धाळ बिशष्ठं रामयात 💥 धाया दिसँ छि थुकी ॥श्रीहरि॥ हेरामजिपिं व्वन्यछिगूबचन् 💥 मानेँ यानाहे उकी ॥११॥

## क्ष दोहा क्ष

सृष्टिस्थिति संहार जुयी 🦚 कार्याछिगु व बचन् ॥ हेराम जिपिछिं धार्थेचोन्ये 🚓 तया छिके तनमन् ॥३५५॥

# 業業 श्री भजन 業業

नम्रज्या गुरु जनक् यागु आसे काचा 🚜 रघुनाथं लाहा विन्तियाना दिलधाया ॥१। छिकपिनि न्होन्य गर्थे जिं छ घकाधाये 🥸 सपत् याना धायछिक पिसंधाये याये ॥२॥ थ्वख न्यना फुकंखुसि ताया च्वन सुंका 🆗 स्वयाच्वन फुक्कं सिनं भरत्याच्चातुंका ॥३॥ भरतनं धालफुकं सुका चोंगु सीका 🚜 मिखाँखोबितया फुकसितं मर्तिथ्वीका ॥४॥ राजा गुरु ऋषिम्नान अमायाये 🚜 छिकपिनि न्ह्योन्यजुसां छागुन्वलील्हाये ॥४॥ भरतनं मतितय वहा खं ल्हाँधाया 🥸 वया मति च्वन धर्म विवेव नोतिकाया ॥६॥ मनमान सरोवर्थु जागु 🍇 म्हितिगुथाँ वुद्धिरुषि सरश्वतीयाग् ॥७॥ खँ वहायीन धका सारदानं अ भरतया म्हुति च्वन सरस्वती हान ॥ 🖂 ।। लस्कर्बाञ्चरजुगु सोका अ रामसीता मतीतयाअनीयांना थ्वीका ॥१॥ हे रामजि छिहे मांव्वा ईष्टमित्र नाता अ पूज्य गुरु बन्धुवर्ग जिम्ह छि विधाता ॥१०॥ अन्तर्यामी सान्तम्ह छि नाथ दु:खहारी 🍇 भक्तवत्सल् सर्णागत प्रश्चहितकारी ॥११॥ सील निवास् सर्वज्ञिछ प्रभुगुण प्राही 🥸 पापहारी स्वामिजिम्ह रक्षायाजित्राह ॥१२॥ ब्बाया वाक्य नाघे याना लस्कर्बना हैगु 🍇 मोहबस जुर्याछिगु सर्न धाचा वैगु ॥१३॥ बीष अमृत खनी सन सारे मि मिमगु 🍲 फुक दःनी उचनोच अमर्सीगु ब्बीगु । १४॥ तर पुकेँ जुयीमखु ग्वले थगु इच्छा 🅸 पुकेँ जुयावनी प्रभुवृह्मिमान्या सीक्षा ॥१५॥ सुनां मितें यार्षिमंह वाक्य प्रभुयोगु 🍇 जिधासाआमिते यानाच्वनाप्रभुधागु ॥१६॥ तर जिंग अपराध प्रेम स्यवा धाया 🥸 माफयानादिसँ जितप्रभु शर्णकाया ॥१७॥ प्रभुं कृषा याना जित क्षमायानाचेांगु अ जिंगु कसुरदोषतिसाथें तुं जुयाबीगु ॥१८५ इयस् फुकं वन जिगु सुयस् फैलेँ जुजुं 🍇 प्रश्चं शरण्काल जित संकावन म्हुम्हुं ॥१६॥



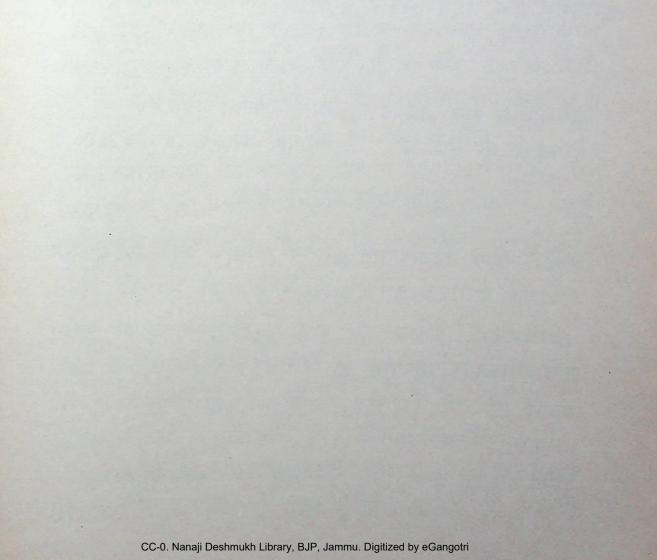

वेद साम्त्रं धाया तःगु बान्दि प्रभुपागु कि चाण्डाल् जुमांसरण बम्ह प्रभुं कायिधागु ॥२०॥ कर ब्रुटील्वृष्ट नीच दुर्बु कि कलंकि कि दुर्माल नाम्तिकं सरण् धाया किलोबंकि ॥२१॥ तुरंत उजापि जुसां प्रभुं शरणकाया कि क्षमायाना दियीम्ह कि जिम्ह भक्तधाया ॥२२॥ गुम्ह थःम्हभक्तयातथःगु सामान तीका कि थःहे थेतं यानातम्ह सकसिनंसीका ॥२३॥ थमंयाना उपकार महगसे मखंसे कि सेवकया सेवृष्ठिके ग्वलें हे मतंसे ॥२४॥ सुदुरक्षा यायिम्हए कना छिहेतुं हें कि जगत ध्व सनसारे मखनाजि सुंहे ॥२५॥ पसुष्याखंहुया व्वनी पित्तंपन्हेयांयी कि नत वपा थिकसेना व्यथे यानाकांयी ॥२६॥ पसुष्वीयागु थिक मखुछं अधीन कि छिगुहे अधीन फुकं सिया दांज जिन ॥२७॥

### श्री दोहा 🕾

हेराम धका छक धायवनं 💥 याना पतीत सुधार ॥ हेनाथ सन्सारे सुदै छिथें 💥 यायिह्य भक्त उद्धार्॥३५६॥

# 🎇 हरि भजन 🎇

भक्ते त छिथे विचायानानं के माने यायिपिं म्यिपं सुदै ॥इति॥ शीरोमणि याना छिथे वते त के म्यिपिनं तागत सुयाछुदै ॥१॥ थःम्हिबिरुद्धम्ह वैरियातनं के प्रभु बलंद्य सालाह्या ॥हिति॥ तैपिं द्यावो म्यिपंसुदै प्रभु के हेराम च्वनीम्ह छिक्रपातया ॥२॥ सौकंद्यज्ञसां स्नेहं जुसांनं के नावालख जिग्र स्वभोवनं ॥हिति॥ छिग्रवचन्ग्रिललंघन्यानावो के ऐनं क्रपातल जितहनं ॥३॥ दर्शण यायधुन चरण छिग्र के सियधु नप्रभु स्वभाविछिग्र ॥हिति॥ ६धंग्र भुलनं प्रेमयागु छि के खन्ये धुन प्रभु भाग्य जिग् ॥१॥

क्रियु कृपा अनुप्रहं याना जियु 🦡 अङ्ग भरेजुळ सुःख वया ॥हरि॥ जुया करुणा निधान प्रभुजियु 🦚 कसुर्माफयात कृपा तया ॥ ५ ॥ हेनाथ मालिकसमाज्यातथन 🔉 अतेरयानाजि हालाच्चना ॥हरि॥ जियु थ्व उद्धत बोलि प्रभुनं 🔊 क्षमा यानादिसँदु खिखना 🗓 ६॥ समभ दार्मालिक मित्रजलप्रभु 🥷 बुद्धिमानियान्ह्योन्येच्वना ॥हरि॥ हाला च्वनेगु ध्व दोषप्रभुजिगु 🦚 थःगुद्य जिदीतजक ज्वना ॥७॥ जिगु कसुर वो माफयाना भुल् 🦚 धायादिसँ छि क्रया तया ॥हरि॥ माने जुया चन्य प्रभु पकाहे 🧥 छिगु बचनजिं शीरेफया ॥=॥ सत्य भुन्दिछिगुपुन्य सरीरडिक 🗞 थागु चरणयाधूँ तक्वना ॥हरि॥ बिन्ति याये जिं छित प्रभुथौं 🔊 धायसपतछिगु तुतीज्वना ॥६॥ आस मरु स्वपनाँ विपनाँनं 🚓 धर्म अर्थ व मोक्ष गति ॥हरि॥ खालिआसाछिगु संवायायगु 🚓 वहे सदाप्रभु जिगू मति । १०॥ स्वामियान अति प्रेम योनाहे 🤉 सेवा व सेवकं मागुज्वन्ये ।।हरि॥ छिगुआज्ञायातपाले यानाआ 🚓 खने आसावचन् जितस्वने ॥११॥

### \* दोहा \*

भात अतेरी मिसा जुल अ मालिक अटेरी सेवक ॥ न्ह्याथेहे बुद्धि दुसां थिएं अ धर्म जुयीगु फरक ॥३५७॥ की भजन

मोहजुया च्वन अथे भरत् थुलि धाया 🎓 ज्वना च्वन सुंक प्रभु यागुतुतिकाया ॥१॥ ख्विविवक भरतया प्रेमयागु धारा 🌊 मोहजुय च्वन अन च्वंपि फुकंसारा ॥२॥

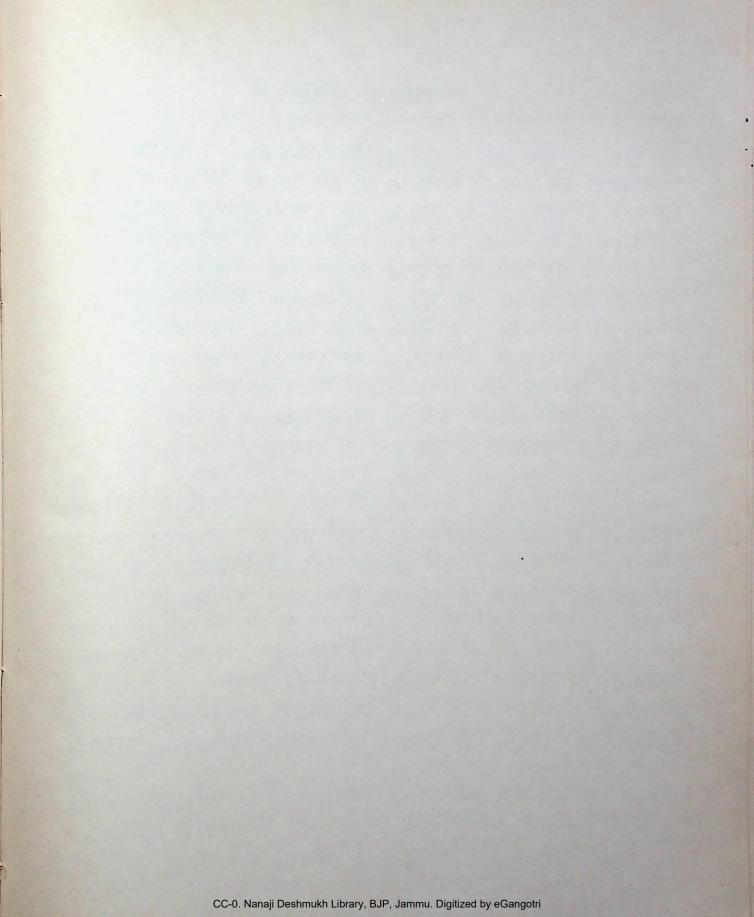

धन्य भरत् भक्त धका सकसिन धाल 💸 रघुनाथं साँहाज्यना प्रेमं थनाकाल ॥३॥ थीका फेतुकरु प्रभुं धन्य किंजाधायां 🎨 मोहजुपा न्वन फुकं प्रमं खुसिताया ॥४॥ राम जनक ऋषिम्रुनि मोहज्या कांगु 🍖 वृयान् ज याच्यन भात्रिभक्ति भरत्यागु ॥५॥ पुष्प वृष्टियात देवं अतिवाजा थाना 🍖 घंधाकाया व्यन द्योत भरत् खनाग्याना ॥६॥ न्यगु थरियापि फौज मिसामिज धाको 🚓 मोहर्न त्वपुल ईन्द्र कंपत् याना माकी ॥ ।।।। वान्हि मिं ईन्द्रयागु छगु कपत् याँगु रू थःतमिगु जुसी म्यपि सेमा थसे धाँगु । 🖂।। रामया प्रतापंमायां में पुरायीनं 🦚 मुकुक सित इन्द्रं व्यक्तिस्याना बीने ॥६॥ तर लस्केर्यात माया भेति भतिथीका 🦚 न्यगुंधरि लस्कर्तेतिबल ज्याकुल्जीका ॥१०॥ ग्वते ईच्छा जुई राम नाप चानेघेंगु 🌊 ग्वले मथां ल्याहाँवन्ये धका मतिवैगु ॥११॥ समुद्रत खुसित्रया नापलाथें जुसा 🔉 न्यगुथरि लस्कर्यात सु;खमृत स्युसां ॥१२॥ ध्वज्या प्रभु रघुनाथं फुकंसीका कोल 🤝 खिचा ईन्द्र यौबन् मत्ता उथे मति धाल ॥१३ भरत जनक् मंत्रिते क विद्यात 🚓 थियमफु. छतिमायां अपिखना ज्यात ॥१४॥ भरतया भक्ति मुखे पित्रक्ष मध्युग 🤝 म्यपि लस्कर्तेत चित्त आतियाना ह्युग् । १५॥ करुणाया रूपि रामं अवत्या फुकँ सीका 🍖 लस्कर्त्से दुःख स्युग् मिति फुक श्वीका ॥१६८ स्वया न्वन मरत् अन तसबीर स्वेथें 🍖 खँला धासा भरतया बुद्धिमानी ते थें ॥१७॥ मरतया खँनम्रबोली अति हिसिदुग् 🗨 अर्थधासा लाम्हसिनं सिकेह्य मफुग् ॥१८॥ गुम्हसियां प्रेमभक्ति सुद्ध चित्तसीरिं। 🤝 जनक राम ऋषिच्वन मोहेँ लुकु वीवि ॥१६॥ उजाम्हस्या वयानर्जि गथेयाना =त्रेगु 🗨 बुद्धिमानि थःगुमने विचायाना म्देगु ॥२०। ईच्छ ला इ भितं त्रिके भरत् भिकिन्वेत 🦚 ता बुद्धि मरुजिके भरत् भक्ति च्वेत ॥२१॥ भरत नाम कृषांयाना दया भति चाचां 🍖 तुलसीदास कवि श्रष्ट = त्रयातः गु सांसां ॥२२॥ वेदं याय मफु बपान भरत् मक्ति यागु 🚓 जि धुजाम्ह मुर्खं गथे किय ध्वखं धाँगु ॥२३॥ भरतया मिक्त स्वये राम मिक्त याँत है पका स्वय मागु ध्वय मक्तज्याकाँत ॥२४॥ लस्कर्तेगु स्रांति प्रभुं दिया फुकं शीका क भरतया मनयाखँ फुकं प्रभुं ध्वीका ॥२५॥

### 🕮 दोंहा 🕮

धाल शद।शिवं हे पावंती 💥 करुणाया अवतार् ॥ धाय गुलिजिं छन्त प्रिये 💥 लीला रामया अपार् ॥३५८॥

## \* श्री हरि भजन \*

धर्म धुरन्धर नीतिप्रिये 🚓 धैर्यं धारि श्रीराम् ।श्रीं हरि॥ सनेह सत्य सागर सुसील 🧥 धर्म पाल सुखधाम !। १॥ प्रीतीतैहा श्री रामं स्वया क देशकाल मौकामनं ॥श्री हरि॥ प्रणत पाल प्रभु धायादिल 🥷 अमृत् थुजागु वचनं ॥ २ ॥ धर्म धुरन्धर बाबु भरत् क धन्य छंगु ब्यवहार् ॥श्री इरि॥ बेद्यागु सार्धमया मूळ र प्रेम व छंगु अपार्॥ ३ ॥ मनसाकमैणा बाचा किजा 🔉 निर्मल छंगु मन ॥श्री हरि॥ जिनं छथें तुं हे ख तर 🤊 जिया सिवेँ छ भन् ॥ ४ ॥ पुज्य जन हन्यमापिस्वया ६ सुकाच्यना जि छका ॥थी हरि॥ थ हा किजायात थमंगथे 🚓 वयान याय धका ॥ ५ ॥ धाया प्रतीज्ञाप्रीति व रीत 🥐 स्युद्ध जुया छ मनं ॥श्री हरि॥ समय लज्या मनया भाव 🤝 सीका किजा छंवन ॥ ६॥ कर्तव्य धर्म फुकं भरत् 🥫 च्बन छं सीका अति ॥श्री हरि॥ भरोसा छंगुजिजुल किजा 🥷 घाया थ्व सन्चा मति ॥ ७ ॥



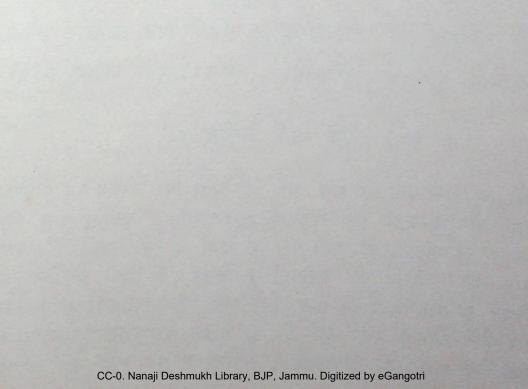

तोताव्वां भासां रक्षाजुल के कृषां गुरु कुलया ॥श्री हरि॥
नत्र दुःखसी फुकंसिनं कि रक्षा यायि सुवया ॥ द्र॥
सूर्य लुकुं बित धासाकिजा के बिना वखत्नं वया ॥श्री हरि॥
मताई दुःख जगते सुनां के विपरीत जुगु स्वया ॥ ६ ॥
भीत बिधाता दुःखबिल के भित छं दुःखिसयी ॥ श्री हरि॥
मिथिलाधिराजव गुरुकृषां के बच्चे भी यानां वियी ॥ १०॥
तियाकिजाजि छंतअति के सच्चाम्ह भक्त धका ॥श्री हरि॥
तोत्यफयी जिं छन्तम्वले के छला जि प्रोण छका ॥११॥

# देह दोहा 🎇

राजकाज वो लाजधरम् 💥 पृथिबी धन परिवार्॥ धर्म गुरु कृषां रक्षाजुयी 💥 गुरु प्रभोब अपार्॥३५६।

#### की भी भजन कि

न्यो किजा भरत् धका दिछ हानं धाया है शिक्षा विया भरते त प्रश्च मायाकाया ॥१॥ देशें चोम्हं छन्त गुजी वंम्ह जितनापं है रक्षायायि गुरुयागु कृपा परतापं ॥२॥ मां ब्वा गुरु मालिकया आज्ञापालें याँगु है तथंगु व धर्म सकसिनं यायमागु ॥३॥ वाबु भरत् ध्वहेँ धर्म रुप श्वमीयागु है त्रेषरुप जु ह्न किजा छक्कं छिना मागु ॥४॥ जितनं छं याकि किजा छंनं याध्य धर्म है सिद्धि ईच्छा यायिपित तथंगु ध्व कर्म ॥४॥ धर्म कीर्ति सदगती ऐश्वयं ध्वं वीगु है धुकि सज्जन धका सकसिनं सीगु ॥६॥ ध्वद्ध विचा याछं किजा न्ह्याक्वकष्टजसां है प्रजायात सुःख ब्युखं न्ह्याक्षे दुःखस्युसां ॥७॥

विषत थ्य दुः खवाबु देवं कीतन्युसां 🏔 सहया छ किपिदत भित दुःख स्युसां ॥८॥ जिगु वियोग् योगु दुःख राज्ययागुभारा 🍖 सहयाना च्वछ किजा भोगयाना सोरा ॥६॥ धाया किजा कथोबीं ही सुकुमार्छ स्युसां 🍖 बखत्स्वया धाया मागु धायर्जि मज्युसां ॥१०॥ सन्जन् पिसं किजा अपथ्यारे मदत्यायी 🚓 न्ह्यागं वया किय बलेँ लाहांफयांकाणी ॥११॥ लाहातुति मिखा किजा सेवक्थे तुंघाये 🍖 स्वामियात वाबु भरत ख्वायातथे याये ॥१२॥ रविकजारुवायात चोटपरे उवीधे चोंसा 🥷 मिखा लाडाभदत्यायी न्ह्यागुज्यावोंसां ॥१३॥ अथेनमञ्जूसाकिजा तुतिंब्बाकिग्याना 🚓 अथे सञ्ज्ञण किजा पिसं क्येनीमदत् याना ॥१४॥ प्रभुया अमृतवोली च्वन फुकं न्योन्यों 🔊 है मया समीधि जुया फुकंसिया चोचों ॥१५॥ रवरहेजुल लस्कसौरा मनमोह ज्वीका 🚓 मग्न जुल फुकंसिनं भक्तिया खँथ्झीका ॥१६॥ संतोषहे जुल भरत् प्रभु कृपासीका 🍖 टोष छुटे याना प्रभु शिक्षा न्युगु थ्वीका ॥१७॥ लातायात सरश्वति वाक्य सिद्धिन्युथे 🥷 भस्त्या संताषज्ञल दुखि सुःख स्युथे ॥१८॥ बिन्तियात भरतनं प्रभ अनियाना क घाल संतोष जल प्रभुं क्षमाया खँल्हाना ॥१६॥ जन्म जि साफल्य जुल न्वनेदुः खतंकां 🌊 छिगु दरसण दया फुका दुःखसका ॥२०॥ गथे प्रभु आज्ञा जुल अथहेजि याये 🤝 दुःख ताय मखु वाक्य शिरे फयाकाये ॥२१॥ आधार छु प न्यजित बचन छिन्युसा के झिविद्ते च्वने बरु थस्यु दुःख स्युसा ॥२२॥ िमिपिदलाच्यने दुःखांछगु नाम काया 🍂 बिन्तिदाल लिपादर्पण् वियाल्याहाझाया ॥२३॥ राज्यवीग् सामान्ह्या आज्ञा गुरुयाग् 🚓 व छुयाँग् घायादिसँ कुपात्या मागु ॥२४॥ जिंग मने तधंगु छुं ईक्षातयाधाये 🚓 तर छिगु भयं बिन्ति मफया जियाये ॥२५॥ श्वस्य न्यनाधाधा किजाधका खुसिताल कि प्रभ्वीत सुन्दर बोली भरतनं थाल ॥२६॥

### \* दोहा \*

भक्त खुसि जुय वनं अति ह खुसि ज्वीहा प्रभु भन्। ज्ञानीतसें उकिं मालामाला ह यायिगू भक्त द्रशन्॥३६०॥





# श्री हरि भजन् 🛠

थाल भरतनंबिन्तियानाअलें 🔉 रचुकुलभुषण हे प्रभुराम ॥हरि॥ ईच्छाजियु जिंधायन्यनादिसँ 🍖 हेबिस्वनायक हेसुखंधाम 🞼॥ बचन्दुसा प्रभु इच्छा जिगुथो 🍖 गूंजी छुकोजि हिळांवये ॥हरि॥ चित्रकृत् पर्वते हिलाछकोनि 🦽 छिगु पालियागु चिन्हस्वये ॥२॥ बन पंक्षि मृग तोर्थस्वय जिं 🥐 ऋषिमुनितनं स्वयोवये ॥हिरि॥ तःधंगु इच्छा जिगु प्रभु थो 🚓 छिगुचरणयागु चितस्वये (१३॥ घायादिल भे श्रीरामनंअले 🍖 खुसिं जुयाअतिभरत्खना ॥हरि॥ अत्रिमुनियागु अनुग्रहं थो 🍖 जङ्गल बांलागु स्वर्धवनी ॥४॥ अत्रीमुनियागु बचनकायालीं 🚓 निभययाना हिलाजुळ । हिरि॥ राज्य बियगु सामाननंकिजा 🤝 मुनिनं धार्थां है तयाब्यु हुं ॥५॥ प्रभु शुिंधायाच गुन्यनाअले 🤝 भरतअति खुसीजुयावना ॥हिरि॥ अत्रिमुनियात प्रणाम्याना छी 🦚 बिन्तियानाच्वनसामान् उवना ॥६॥ भरतराम सम्बाद न्यनाअलेँ 🥷 योतच्वन अतिखुसिजुया ॥इरि॥ धन्य भरत्रांगु कृपाधायाअन 🦚 स्वांवागाकाहरू ध्वंङापुया ॥७॥ खुसिजुल ऋषिमुनितनं फुकं 🦚 बीशष्ठराजाजनकअति ॥हरि॥ भरतयांगु व सीलस्वमांबयात क तारीक जुलफुकं सियामित ॥ 🗥 घाळ जनकनं खुसिजुया अति 🤝 धन्यथमिगु स्व प्रेमधका ॥हरि॥ सेबक्व स्वामिधाययात अत 🦚 रामभरत न्यह्मलायक्छका ॥१॥

गुजागु प्रीती प्रेम थमीसो कि स्वसौगुजागुवबोलीवचन ॥हरि॥
ग जागु सीलस्वभाव थमीगु कि गुजागुमायां थमीगु कन ॥१०॥
मंत्रीऋषीमुनीफुकसीनंच्चन के तारीफप्रभुपीनीयानाञ्जती ॥हरि॥
राम भरतया न्यना खंजुगु के हर्षबीष्मात् जुयोवनभति ॥११॥
कीशल्यानं मीस्तेत्वुक्तेयात के सुखबंदु खन्यगु समक्यना ॥हरि॥
मीस्तच्चनाच्चन उखेफुकंह के रामभरत्यागुबयानन्यना ॥१२॥

## 🌞 दोहा 🏶

भक्तया निर्ति हे पारवती क जुया प्रभु साकार ॥ धर्म तया ज्वीपापी स्थाना क जुया जुया अवतार ॥३६१॥

### श्री भजन कि

न्यो भरत् धका थुखे अत्रिम्निं घाल ६ आमतीर्थ जल अन बुंगाँ तयमाल ॥१।'
बुँ झालंग दिन बांबु थन सित लें सँ ६ आम जल यंका तैन्यु उकि छ दुनेस ॥२॥
अत्रिम्निं घायो तीर्थ जल न्याकायका ६ मुनिं लस्कर्तेत क्यन यना बुगाँ थें का ॥३॥
किजापि व लम्कर्निं प्रभुतापमाल ६ अत्रिम्निं खुशीज्या भरते त घाल ॥४॥
ध्व स्थान सिद्धगु नोबु आदीनिसें दुगु ६ काल लोप ज्याचाँगु सुनानं मस्युगु ॥५॥
लस्कर्फ् क वना बुँगा सुधरयाना ठका ६ तीर्थ जल फुकं यंका विलड्क प्लका ॥६॥
धायादिल अत्रिम्निं अले सुसिताया ६ नाम तयादिल उकि भरत कुरल्ड्धाया ॥७॥
धालमुनि थुकि इस्तिनं स्नानयौरी ६ प्लव्याप नाश्याना सुद्धज्या कायी ॥८॥
प्रभुया कृतीहे वन लस्कर्सनीन याना ६ अत्रिम्निं कुरल्ड्यागु च्वन ख सिल्हाना ॥६॥
चिच्छ विते जल कुरल्यांगु वयान् यायां ६ स्नानयात प्रभु ऋषिम्नि फुकं झाझां ॥१०॥
अत्रिम्निन गुक् लस्कमुका खुर्सिताया ६ ह्युमाल भरत गुनी अथे न्यासेझाया ॥११॥

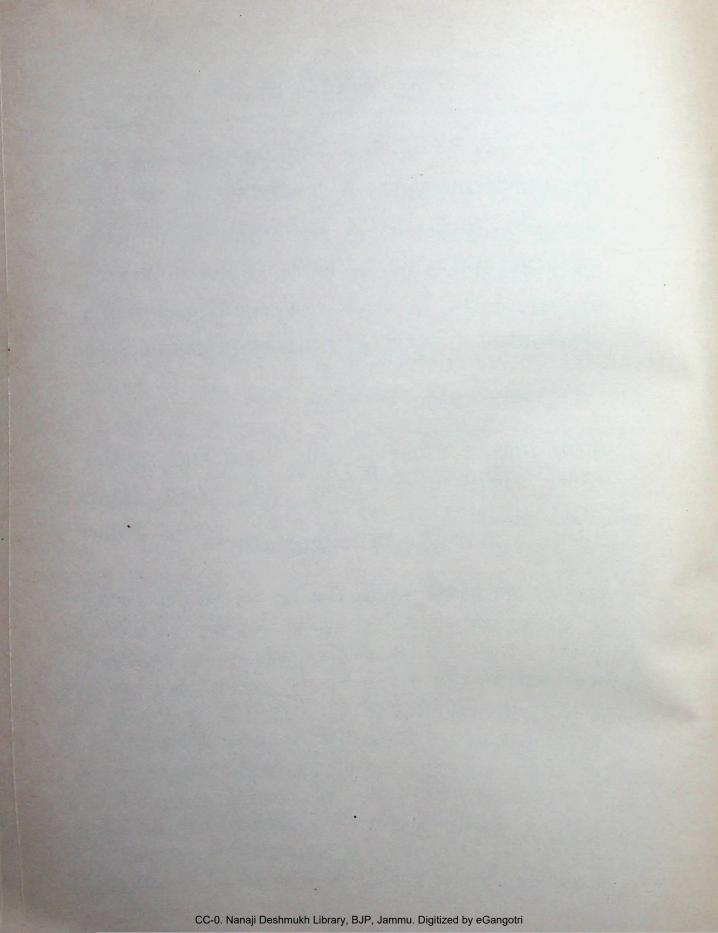

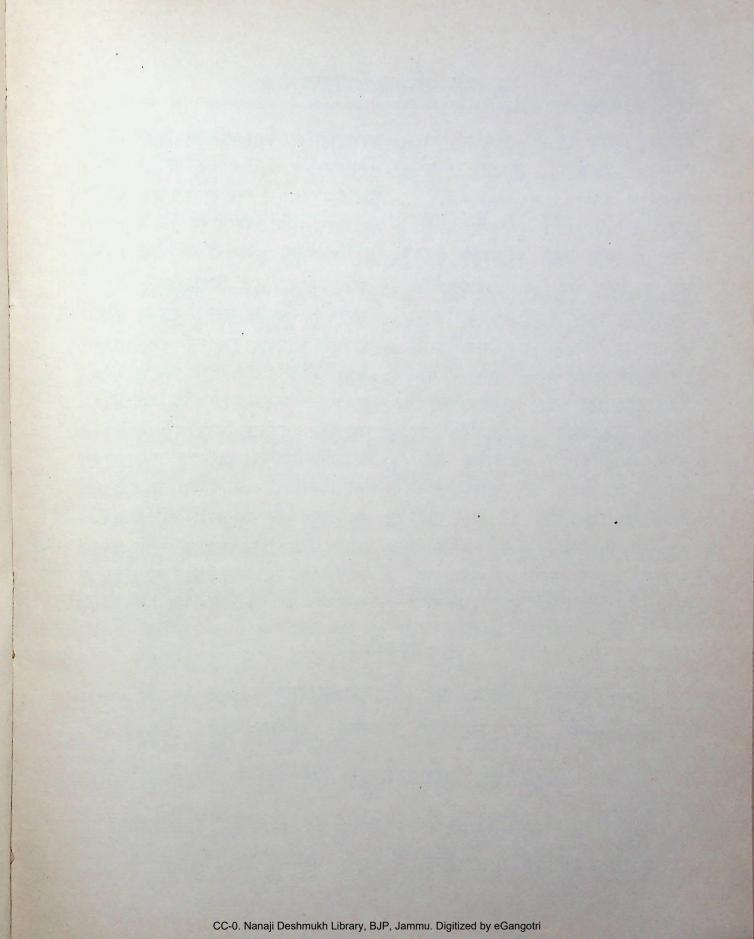

कोमल् पाली भरतया अथे न्यासेमाल 🔊 पृथ्वीमातां कथंकैया अति धन्दोकाल ॥१२॥ कङ्कक की दबेयाना काया 🦚 नरम्यानाविल लेली भ्रमि खुसिताया ॥१३॥ रामया व योम्ह भरत् सकसीनंसीका 🤝 फ़ुक सीनं भरते त च्वन खुसी उवीका ॥१४॥ द्योत न्त्रन बाजा थाना पुष्प वृष्टि यायाँ 🚓 पसु प्याखँ तहुया च्वन धन्यभगत्धाधां ॥१५॥ पंक्षिहाला क्यन अप्ति उखे थुखे बोबों 🗞 सीतल् यानावील सुपाँ थासे वादेां ।।१६॥ स्वां व फल सिमा पति भरेजुयाचांगु 🥐 भरत् सेवा यायफुकं सियामतिबोगु ॥१७॥ नस्नागुवास ज्वना ज्वांगु बायुन्ह्याना 📭 भरत्भक्तिस्वयाफुकं ज्वनतारिक्याना ॥१८॥ सुयात छुं परेजुसा राम राम धायी 🌊 रामयागु नामयाना दु:खफुका कायी ॥१६॥ उजाम्हस्या योम्ह भरत् यात मानेयागु 🥐 छुया धुकी सुयां मती सङ्काकायमागु ॥२०॥ हिला जुया दिल भरत् गूजी थथेज्बीका 🚓 सारा फुक मोहजुलभरत्भक्तिसीका ॥२१॥ पित्रगु जलासये पुंत्यभुमी जुगु 🤉 पसु पंक्षी बांबांलागु किवा अतिदुगु ॥२२॥ भरतन थांसे थासे न्यनि खुसि ताया 💸 अत्रिमुनि कनाच्चनी फुकन्यों खाया ॥२३॥ स्नान यांची भरतन गर्न तीर्था खंसां 🦚 गर्न दिनास्वया च्यनी पसुपंक्षी संसा ॥२४॥ सीता राम लद्मणेत गन ध्यान यायी 🤝 मुनी आश्रमखनी गन अतीखुसितायी ॥२५॥ पाली खाँत खँसांप्रभुयागु अनियायी 🔊 जाथ्वीउवीवंलिहाँवयाच्यनाखुसीतायी ॥२६॥ न्यान्हु तक हिला स्वयां तीर्थं धामयाम् 🦚 न्यान्हु खुन्हु पूजायाना हरिहर याग् ॥२७॥ न्यान्हु खुन्हुं दिन बन प्जा बाठ यायां के वासं च्वन फुक रोमयागु बयान्यायां ॥२८॥

### श्रि दोहा 🕾

भरत थुजाम्ह सेबक सुदै 🤏 राम थुजाम्ह मालीक् ॥ हे पार्वती उर्कि जुलअमी 🏖 न्यग् थरीयां थीक् ॥३६२।

# ★ श्री हरि भजन ★

कन्ह सुथेँस्या तेलंदना \* न्यग्थरी लस्कर्दना ॥श्री हरि॥ स्नान व सन्द्या यात फुकं \* ऋषी मुनीत व्वना ॥१॥

मति तयाच्वन फुकंसिनं 💥 प्रभृहुँ धासा छुका ॥श्री हरि॥ बिदा काया भी ल्याहावने 💥 थीं भिंगु दीन धका ॥२॥ राजा जनक दुनीञा गुरु 💥 किजा भरत स्वया ॥श्री हरि॥ श्रीराम कछुना च्वन अथें 💥 नुग मछीना वया ।।३॥ मतितया च्वन फुकंसियां 💥 श्री रामचन्द्र स्वया ॥श्रीहरि॥ गुजागुमाया सेवक खता 💥 धन्य कृपा स्वथ्वया ॥३॥ बे कितिकितिसनाच्चनप्रभू 🧩 ल्वाअति ल्युंका हया ॥श्रीहरि॥ स्वयां भरतं बिन्तियात 💥 अत्यन्त भक्ति तया ॥५॥ दुः स्व प्रम् सहयाना दिल 💥 जिगुहें निति छका ॥श्रोहरि॥ इच्छा जियु पुरे यानाबिल 💥 भक्त जितहे धको ॥ ६॥ हिनाथ निग्रहे निति थुठी 💥 जुउछि दुः असिया ।श्रीहरि॥ किषिद् अयोध्यांगरयंख्ये 📡 विचायाना जिविया ॥ ७ ॥ मिमासा भिर्पदं छि ल्याहा 💥 तयेमेखु जि प्राण ॥श्री हरि॥ अग्नि जले जुया सिनावने 🧩 याना छिग्रहे ध्यान ॥ 🗖 ॥ भरोसा छुँ बियादिस जित 🎋 है करुणा मय राम् ।।श्री होर॥ सिक्षा बिया आधार तया 🤫 दिनदयाञ्च छिग्रनाम् ॥ ६॥ छीहा धाँकाच्वन्य धन्यगुवो 💥 मतुष्य यागु जनस् ॥श्री हरि॥ जिलामखुप्जन्य तोताछित 🛒 मुक्ति व सु:खकरम् ॥ १० Ii स्युव्हिछ मनया वकरवना 💥 सर्वज्ञ हे सुल्यास् ॥श्री हरि॥ देशमं यापिं रक्षायाना 💥 दीन्ह छिहे प्रभू राख् ॥ ११ ॥

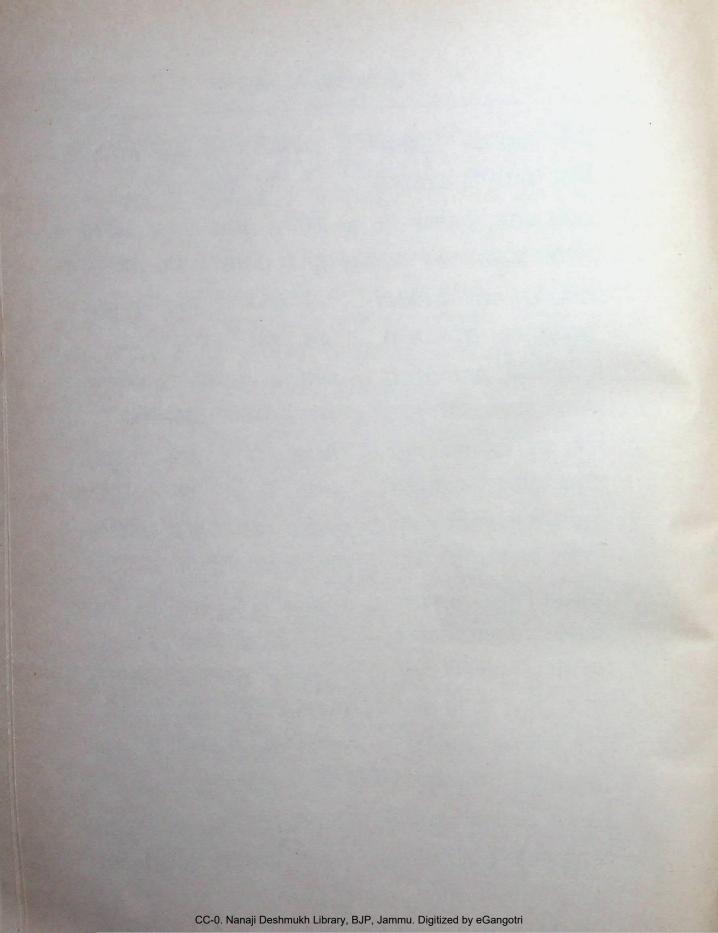

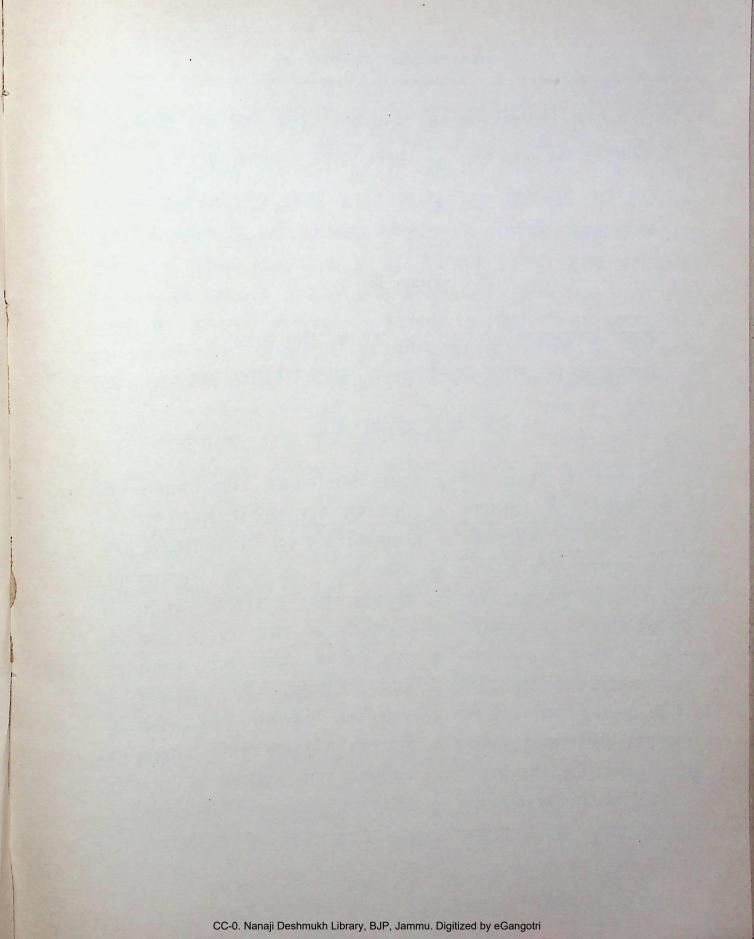

मरु मेगु छुं ध्यानजीके अ जोगु फुक छिहे राम् ॥श्री हरि॥
रक्षायानादिसँ हेराम छित अ सहस्र कोटि प्रणाम् ॥ १२ ॥
कृपातया छिं दिसँ प्रभू अ खनाजित छिम्ह दास् ॥ धी हरि॥
आज्ञा जुयादिसँदोषजिगु अ माफ प्कन्येगु जीआस् ॥१३॥

### ᄤ दोहा 🕮

चिन्ह स्वयाच्वन्य गुलिं हुतें क जूयावनीम खुध्यान ॥ भक्तं भगवान तोत्ये मभीं क बरु तोत्य भिं प्राण गै३६३॥

#### की श्री भजन कि

रघुवंस मणिप्रभुं विचाय ना मागु के किला भरतया इच्छा सीका मनयागु ॥११ सुद्र मनं भरतनं न्यना विन्तियागु के मौका वखत्स्वया प्रभुं रिम्निवा धागु ॥२॥ भुधा जिय मखु किला वयिक्तियि के छिमछ्वास्वे होनं वयो जि अयोध्वासहे ॥३॥ कायमागृधन्दाराजा जनक गरुं कायी के िक्ति फुकं सितं अमीसहे रक्षायायी ॥४॥ विषे न्यम्ह दत्तेत छुया दुःख ज्वीगु के मखु दुःख ज्वीका झीत महगमें महनीगु ॥५॥ न्यम्हिमले ज्याझीपि तय वचन्द्याय के लोके भिषि छुया च्वन्य ध्वहे धर्म धाया ॥६॥ पुरुसार्थ ध्वहें किला ध्वहे झीतह्यार्थ के सुयस धर्म ध्वहें झीत ध्वहे परमार्थ ॥७॥ मां ज्वाग ह्व मां छावाया खँन्यंसा के व्यनी मखु उिक्त भुल जुया कुतुं वसा ॥६॥ च्वन्यिक मिष्यदिजध्वहें धर्मकाँत के लिहावना याछं वाचु विचा अयोध्याँत ॥१॥ च्वन्यकिजो किष्यदिजध्वहे धर्मकाँत के लिहावना याछं वाचु विचा अयोध्याँत ॥१॥ दुनीला खजाना देश विचायाँगुभारा के रक्षाज्ञिय गुरुयागु कृपाका छं सारा ॥१९॥ गुरुमापि मन्त्रिते गुजतिबुद्धि काचा के रक्षाचा देश दुनीलात हुकं जाहान् धाया ॥१॥ न्ह्याम्हंच्वतेषान छुन्दिया भरकाया के माने याना त्रेवेत नायो धकाधाया ॥१॥ स्वामहंच्वतेषान छुन्दिया भरकाया के माने याना त्रेवेत नायो धकाधाया ॥१॥ स्वामहंच्वतेषान छुन्दिया भरकाया के माने याना त्रेवेत नायो धकाधाया ॥१॥

क्षिगु ईन्द्रियत च्यना भरेम्हुतुयागु 🦚 वहें नःगु फुर्कासतं ईनावनी मागु ॥१४॥ ईन्द्रियतमित्तेँ ज्या किमाँयाना हैगु 🦚 म्हृत्यात साका फुकः सिनं नका तैग् ॥१५॥ म्हुतुं नसां छक्काअङ्ग हृष्टपुष्टज्वीगु 🍖 म्हुतुं ने गृतोताब्युसा गंसिछ्यां फिनगु ॥१६॥ चुझेँयात प्रश्चं पर्भान हथा सार 🔊 तर संतीष् मजु भरत् मरया आयार ॥१७॥ भरतया मनयाखँ प्रश्चं सीकाकाया 🚓 काँपालाकां अजु प्रश्चं बिल काना धाया ॥१८॥ छाती थीका श्रीरेतल भरतनं काया 🤝 खुमि चुल भरत्थन्य जिगु आग्य भाषा ॥१६॥ श्रभुं व्युग्लाकां न्यपांअति प्रेमंकाया 🥐 खुसिँजुल भरत् ध्वहे छिग् प्राण धाया ॥२०॥ भरतनं स्वेव लाकांगजां गुगुजाग 🍖 फुकंतिया प्राणरक्षा यायिगु थुलाग ॥२१॥ न्त्र भरतयाग् प्रेम तयग बताला 🦚 नव सुर्येवंसे रचा यायिग् ख्वापाँला ॥२२॥ बच्चे यायिग्न वैतन्यग आख रामला 🦚 भरतं म्वे न्यपालाकां नव स्राक्ति थामला ॥२३॥ मानु सीता रामन्यम्हं लाकामें स दुथे 🥐 हर्षपात भरतनं प्राणपाने जुथे ॥२४॥ भरतनं अनीयाना प्कन बिदा धाया 🥷 रघुनाथं मुलेतल ययेपुना काया ॥२५॥ उस् बखते हैलांकायाना इन्द्रंमाया 🍖 फुकसिया मति च्बन ल्याहाबन्य थाया ॥२६॥ ईन्द्रनं कपत यासां बेसजुया वोंगु 🤝 िकंपिद अविध फुक बचेजुया चोंगु ॥२७॥ नत्र राम सीता ताता गये चानीम्बाना 🍖 सीतारांम लदमण् धार्धा सियीदुः खयामा ॥२=॥ देवताया कुचालनं सुधार्जुया वोंगु 🥎 राम भरत् न्यम्ह प्रेमं मग्न ज्या चेांगु ॥२६॥ अथाँक्यया बयान सुबुद्धिमानि यायी 🤉 प्रभुयागु प्रेमरस सुनांसीका धायी ॥३०॥

# **३ दोहा** ३

भक्तया नींती दु:खसीया 🤉 दया तैम्ह श्री राम ॥ हेमन स्वछं तोते गथे 🗞 काय वयागु नाम ॥३६४

### श्री हिर भजन् धि

धेर्ध धुरन्धर श्रीराम थानं हु हु हु जुया वन श्रुथाँ अति ॥इरि॥ फुकंस्या प्रेमं यामा प्रभुया ॥ धेर्यहे मजूयो ै वन मित ॥ १॥



पलेखां हैंथे चांग्रीमखानं क च्वन प्रभूया ख्विब बया ॥हरि॥ देवताव मनु फुकंसियाहे 🚓 दुःख जुयावन उथाँस्वया ॥२॥ ज्ञानया अग्निं गुह्मपिसंअति 🔊 निर्मल यानाच्वनी थगुःमति ।हरि॥ जनक बिराष्ठ उजािषनीनं 🥷 प्रीतिया बिव्हल जुल अति गन मोहजुल जनक बिशष्ठ ६ प्रीति मखु व सन्सारया ॥हरि। लोकंकथोरसभायिच्वहासित 🛊 ध्वलं राम भरत् वियोगया उथां बयेयागु संकोचफियमखु 🤝 धायगु ईश्वरी सरस्वतीं ॥हरि॥ प्रेमन पिरती उथाँक्ये यागु 🥷 गथे च्चयेगु खँ जिन्नुमतीं ॥ ५ ॥ भरत् बुभेयाना तोता प्रभुनं के समुघ्नेत होनं छातीतया ॥हरि॥ चित्तबुभेयात श्रीरामनंअले 🚓 अनेक धर्म खँ कनाह्या ॥ ६ ॥ सेवक मंत्रित वन फुकहे द भरतया आसय स्वयास्वया ॥हरि॥ सवारिसार्जाम थीकयातहानं ह बंदोबस्त मोक्व लिहावया ॥७॥ श्रीरामयात अनीयाना अले 🔊 भरत् सत्रुवननं काल अनं ॥हरि॥ बनदेबतावोऋषि अनीयाना ह राम बचन् फया शिरेमनं ॥=!! लक्ष्मण नापलात अनंलि 🌊 भरत शत्रुदननं नेम्ह च्बना ॥हरि॥ थकाली पित अनीयामाली 🥷 ज्वन सीतायाथाँ हानंबना ॥१॥ अनीयानादील सीतायातनं 🗞 तुतिया चूँकावा सोरेतवा ॥हारे॥ विदाकायां अनं कालन्यहां अले 🦚 सीताया आसिर वाद्फया ॥१०॥ श्रीरामळक्षणन्यह्मकांचाहानं क अनीयानादीळजनकरवचा धालआशोबीद्वियाद्सँजिपिं ह मन्तछिन्ह्खना कृपातया ॥११॥ छस्कर्ते उकं व्यनास्ता थन क तम्हु छिक् विलं हु.स्वसिया ॥हिरि॥ जिमिडपरेछिं दुःखिसलअति ६ ५पा तथंग्रहे तयादिया ॥१२॥

# क्रिस दोहा अस

जुल कृताथं राजा जनक् 💥 न्यना व नम्र बचन् ॥ हे पार्वती सु मोह मज्यी 💥 स्वया श्रीराम चलन् ॥३६५॥

# 業 भजन 業

प्रभुं घागु न्यना राजां धैर्य यानादिदि 🦀 जनक् राजां ल्याहामाल आसीर्वादविवि ॥१॥ मिसामिजं बुढाबुढी मना ल्याम्हल्यासे 🕸 फुकसितं विदाविल प्रभुक्ताया उ बेसीतोझाया मांच्या पितअनीयाना अ बिदा विया झाल

मुनिज्ञाम्हण्ते तहानंगिन्तियानाथ्वीका 🦗 विदागियादील प्रभू हरिहतु सीका ॥२॥ सुनयना रानीयाथाँ राम लदमणझाया 🥧 अनीयाना ल्याहाझाल आसीर्वाद काया ॥३॥ त्रिश्वामित्र बामदेव जावाली ऋषितं 🤟 बाकि नोकचे कर्भक्त मंत्रि मांपिनीतं ॥४॥ यथाबोग्य अनीविन्ति सकसितं यायां 🍇 बिदा वियादिल फुक थः हा जाहान्धाधां ॥४॥ केकैयाथाँ झायाहीनं दिलअनियाना अ प्रेमदोष सङ्कामिते याना खँखिँ ल्हाना ॥७॥ नोकर्चाकर्नापलाना ॥८॥ सममापि अनायात सीर्ता अनंशया 🥸 अतिप्रीति जुयावन विदाबादि कायो ॥६॥ थमी प्रीति जुगुया खँ धायसुनांफौगु 🚜 च्बैपि किव ते कैनापं गथे मर्रों वैग्।।१०॥ न्यमु थरी छे यार्पिके आसीर्वाद काया 🥸 सीता च्यनादील प्रेमं अतो दुःखताया ॥११॥ मिवितया बिलप्रभुं काँक्य व्ययान्याना अर् मांपी व्यया विदावील सोंमी विचायाना ॥१२॥ तः भोल मांपिन्त भतिराभ लक्ष्मण्झाया 🥧 ल्याहा भोल मांपिनीके आनीर्वाद काया ॥१३॥ जनक राजा भरतयाफौजल्यां हा भाग 🎉 सलकिसी रथ बन्दोवस्त याना मागु ॥१४॥ सीताराम लदमरमने फुकंसियो ततं 🚜 लगहाभाउ फुकं अति दुःखताया हहं ॥१५॥ गुरु गुरुपत्नी फुदःसीतं अनीयांना अ विदानिल प्रभुंमाक्व खँखिँ फुकं रहौना ॥१६॥ सीतारोमलक्ष्मण्अले अनं त्याहाझाया 🍇 इतो गुहयात विल प्रभुं विद्धाया ॥१७॥ दु: खंबिव्हल्जुया गुह स्याहायन खोखों 🕁 कोल कीरातीत प्रभुं विदाबिल सोसों ॥१८॥ फुक मित व्छत प्रभुं विदावादीयाना 🍇 वन फुक प्रभु वियोगया खँखिँ रहाना ॥१६॥

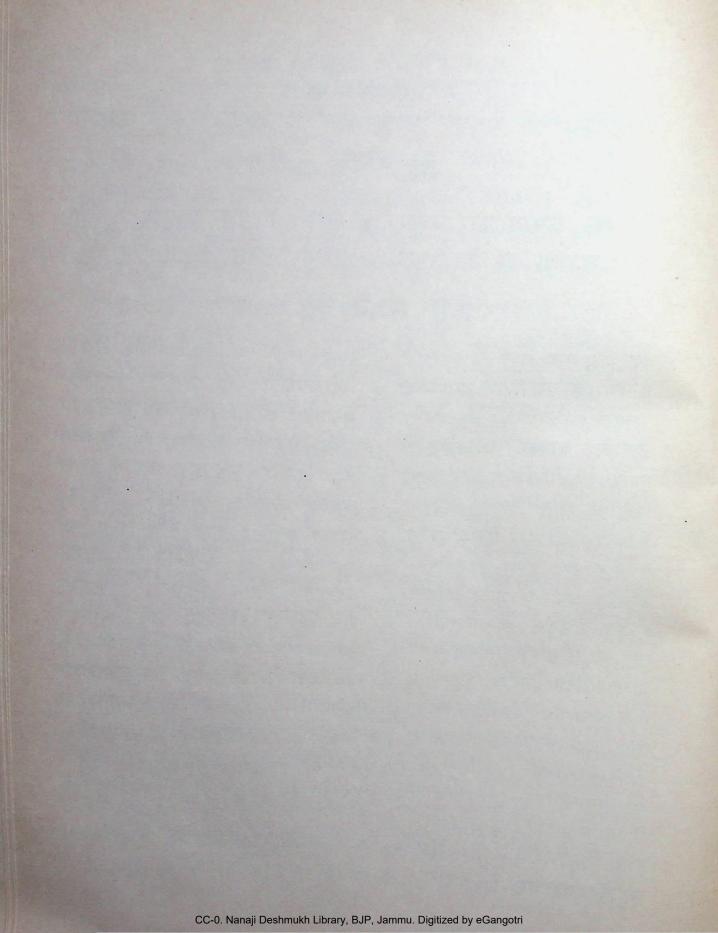

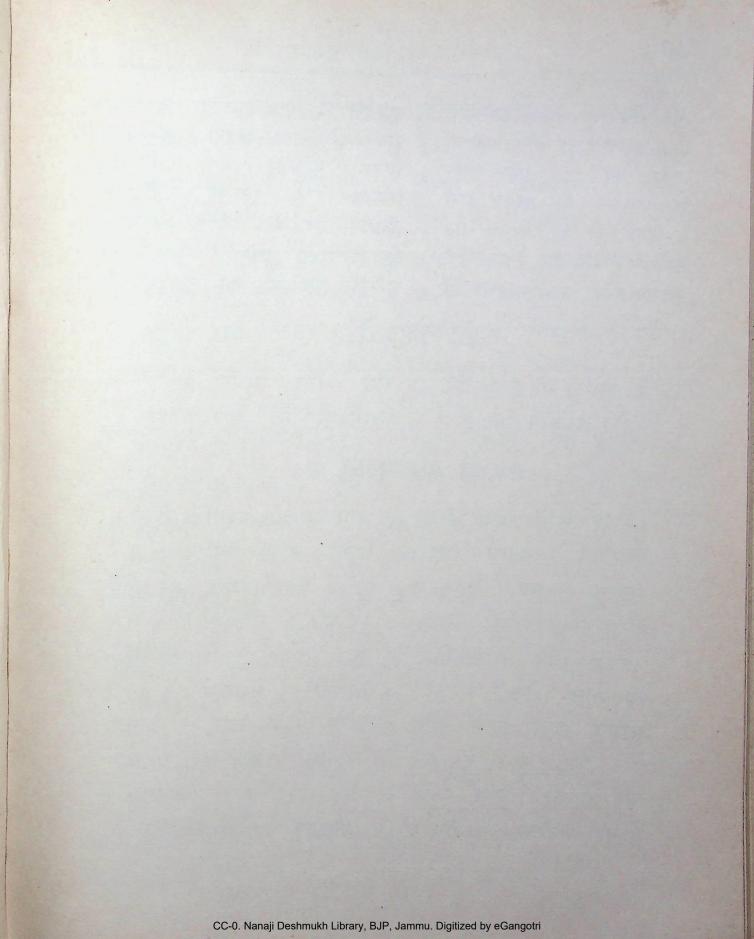

मीता राम ठदमण्वर सिमाकोमँ वोचों अ फुके जुया च्वन स्वम्हं फुकिसित छो छों ॥२०॥ सीता व ठदमणनाप भरत्या खल्हाना अ च्वन प्रभु भरत्या गुणया खकता ॥२१॥ भरत्या वपान प्रभुं श्रीमुखं वयागु अ भगत्या भक्तियात धन्य धायमागु ॥२२॥ पुषा वृष्टिपात अन देवगण वोचों अ विनितयात रावणनं दुःखब्युगु खो छो ॥२३॥ अमेबिया ब्छत प्रभु देवगण यात अ आनन्दनं ल्याहावना देवता मण्यात ॥२४॥ स्वम्ह चेान मिक्तिवान वैराग्यत थेतुँ अ सीतारामिलद्दमण कुती सोभाज्या ऐतु ॥२५॥ थुलेराम लदमण वोम्ह आनन्दनंदी दी अ ऋष्युनि फुक सिता चेान सुःखिविचि ॥२६॥

# वी दोहा वि

हे पार्वती थो सुनां न्यनी 💥 राम भरत मिलाप ॥ भक्ति बढेजुिय दुःख फुयी 💥 च्वनीमखु छु पाप ॥३६६॥

## \* श्री हिर भजन \*

गुरु ऋषिमुनिब्राम्हण्जनक भरत् लस्कर्त स्वया ॥ श्री हरि॥ वनाच्यन नमवासं उत्ते कि शिरे खराउ तया ॥ १ ॥ १ ॥ इत्या खन्तु यमुना तरेजुया कि गुहेँ थाँ थेंकवना ॥ श्री हरि॥ कन्देखुन्हु गङ्गातीरे वया कि गुहेँ थाँ थेंकवना ॥ श्री हरि॥ गृहें वन्दोयस्त याना विद्या कि फुकं अनलं च्यना ॥श्री हरि॥ स्वन्हुखुन्हु सैनदी तरेजुया कि गोमती थेंकवना ॥ १ ॥ गोमती गङ्गा स्नान याना कि अनलं च्यना ॥श्री हरि॥ पेनु जुन्हु अनं दनावना कि अयोध्याँ थेंकावना ॥ १ ॥ अयोध्याँ सेंज च्यन ॥श्री हिरि॥ अयोध्याँ सेंज च्यन जनक कि पेन्हु अनहे स्वयो ॥श्री हिरि॥ मागु बन्दोबस्त यानाच्यन कि मिथिला देश वया ॥ १ ॥

राम राजधानी फुकं च्वन 🚓 बिशिष्ठ धार्थे च्वना ॥श्री इरि॥ श्रीराभ द्रशन आसतया 🤝 नियम् व व्रत ज्वना ।। ६ ॥ सुःख शृङ्गाफुक तौताच्यन ह खाळी व प्राणतया ।।श्री हरि।। म्बल भिन्यद द्यो धका 🥷 दु:ख नं दीनव्छया मंत्रि भारादाफ्र कं सितं 🗨 भरतं भार विया ॥श्रो हरि॥ ज्याखेँ लथ् ज्या च्वनफुकं 🥷 आनन्दं सुःखिसया ॥ 🛋 ॥ सत्रदन यात सःता हानं के भरतं धाया दिया ॥ श्री हरि॥ मांपि बिचायानी च्वछधका 🧓 जिंम्वावयात बिया ॥ ६ ॥ ब्राम्हण्मुनि तेँ तिबन्तियावात 🤝 अत्यन्त न त्रजुया ॥श्री हरि॥ मागुछि कपित धायादिसँ 🔊 भुखा जुयोग्र छुया ॥१०॥ नौकर चाकदु निञा फुकं 🦚 भरतं सःता दिया ॥श्री हरि॥ चित्रबुके याना तयाबिल के मीमागु फुकं विया ॥ ११॥ विश्रिष्यार्थां भागां भरत् क संत्रुच्न यात व्यना ॥श्री हरि॥ अनियाना गुरुयागु तुतो 🔉 बेँ संतु गोतुवना ॥१२॥ धाल भरतं बिन्ति याना क गुरु जिं न्येम ज्वने ॥श्री हरि॥ जिदांजुं कागु भेव गुरु ह कायापिन्ये जि चने ११३।

# 💥 दोहा 疑

राज्यओग सुःख शीतंपति ः महजिकेछुं आस् ॥ सुःखिसयाजिं गथे च्वने 😝 दाजुव्छया बनवास् ॥३६७॥

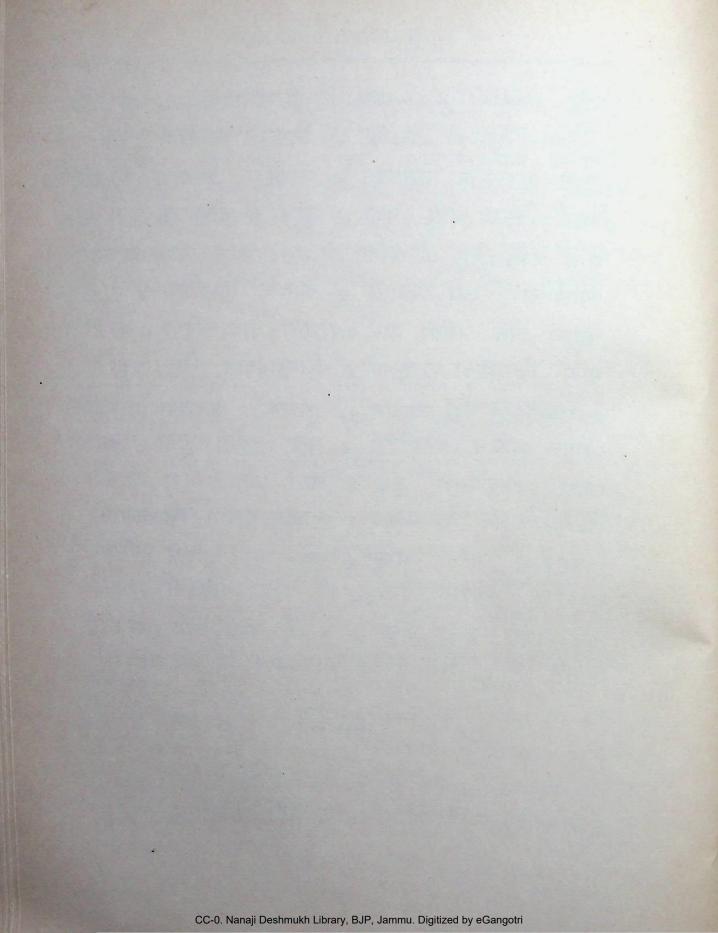



### भरतं उजागु सु:ख तोता दुःच स्युगु

## श्री श्री भजन हिं

भरतनं धागु न्यना बिशिष्ठनं धाल 🔊 न्यनादिसँ न्यमं बाबु गथे च्वन्येमाल ॥१॥ छिषायावड्युगु लोके विन सिक्षाजुन 🍖 छि यानाव ड्युगुधर्म सज्जनतसे स्युस्य ॥२॥ ध्वा न्यना भरतनं ज्योतिषते तहहं 🍖 भिंगु सायित्स्वका दिया गुरु प्रोहित् ततं ॥३॥ राज गदी तयाबिस लोकां रामयागु 🍖 सक(सनं लाकां राजा माने याना कागु ॥४॥ 😘 कौग्रहण व गुरुपात अनायायधुंकां 🥐 लाकां अनीयाना राम् मतितया सुंका ॥४॥ भितन्त्रना भरतनं मालबिदा काया 🍖 दाजुममा तल्ये च्बने निन्द्यामें धाया ॥६॥ बिदाकाया भरत् अनं नन्दिग्रामेँ माल 💸 कृतिदेँ का भरत् अन च्वना दुः खकाल ॥७॥ जतापाले याना शीरे भोजपत्रं त्युगु 🌊 ड्यनेगुनं वे सँ खाली कुसे ड्यनाड्युगु 🖂। भोजनया पात्र बस्त्र फुकंन्यमयायां 🍖 शुद्धज्ञया च्यन भरत् ऋषिधम काकां ॥६॥ फुक त्याग यानादिल मोगसेल सु:खं कि मरतनं राम जप योनाकाल दु:खं ।।१०।। अयोष्याया राज्यखना ईन्द्र दाहायायी 🥐 दश्ररथ या धनखना क्रवेर लज्याचायी ॥११॥ भरत उजागुसुखेँ च्वना सु;खस्युगु 🤉 दश्ररथयात कृपा तथा रामं व्युगु ॥१२॥ राम चराप्रेमि तसे सु:ख तुच्छयांची 🥐 सन्सारया सु:खयात जङ्गलथे धार्या ॥१३॥ प्रमिपात्र भरत् जुया च्यनगम् यागु 🍖 विषयया सुख्धाल वैगुमति म्वागु ॥१४॥ गंसि खुजुंबन सरीभरतया न्हिन्हि ह ख्वाया तेजधासा च न न्हीपासिदे थीथि ।१५॥ बन्हे जुर्ज वन न्हिन्हि रामयागुप्रेम 🍖 ल्होना वल भरतया धर्म व्रत नेस ॥१६॥ सरद ऋतुनं जल वतेँ जुया वोंथें 🦚 जलं व्हिंगिंगु स्वां व्हिया सीमा जुयाचोंथे ॥१७॥ अथे भरत्या सरीर्गं सि जुया वोंसां 🚓 तेज धर्म बढ़े बुल दुखं ज्वनाचेंसां ॥१८॥ भरतया मन् विश्वास्त्रुव नगु धायमाल 🦚 झिंपद्या तिथि पुन्हि त्रत सांगेकाल ॥१६॥ रोमस्मरन् आकाशगङ्गासरदऋतुथ्वीका 🦚 अरत्या मन इनन आति सोभा ज्वीका ॥२०॥ वत रुपी सरद्कांलयाम्ह चंन्द्रमाथे 🚓 साभा जुयावन भरत् तेजी जुयाधार्थे ॥२१॥ नक्षत्रनं चन्द्रमाँ त चेांथे घेरेयाना 🦚 फोजमुंका मरत च्यनि अधे'हे बांलाना ॥२२॥

कर्तव्य रहन्सहन् वैराग्य गुण अक्ति के निर्मल जुल भरतया धर्मयागु शक्ति ॥२३॥ एश्वर्य व बढ़े जुगु सुनां धायफैगु के शेष गणेशया नाप मखु गंम्यदैगु ॥२४॥ रामयागु लोकां यात नित्यपुजायायी के झिषिदगु बत्तेँ बिन प्रभुधका धायी ॥२५॥ मिखाँ ख्विच वया न्विन प्रीतियागु धारा के चिमिसँनं फाहातयी भक्ति अङ्ग सारा ॥२६॥ प्रभुयागु लोकांयाके न्यना ज्याखँ यायी के भरतया भक्तिया खँ सुनांगथे धायी ॥२७॥ सरीर रोमांच वया मती सीताराम के मिखाँ ख्विच तया च्वनी महुतीरामनाम ॥२०॥ राम सीता लक्ष्मणला गुलीसंमकागु के भरत राज्य न्वना गुली दुःखिसया कागु ॥२६॥

# श्री दोहा 🕾

भरतया भक्ति न्यना मती अ बौध मजुम्ह गमार्॥ सन्सार चक्रे छाना उमा अ खलेँ जुयी व उद्धार्॥३६८॥

# 🎇 हिर भजन 🎇

तारिफ याना च्विन फुकंसिनहें के भरत यात है धन्यधका ॥हरि॥
व्यानियमव्रत यावँन्योन्योंअति के लज्या ऋषिमुनिचायी छको ॥१॥
धायी पिवत्र चरण भरतया के निर्मल सान्त स्व वया मित ॥हरि॥
वांला मधुर्ण ि वयाग्र खँनं के यानावीग्र आनन्द अति ॥२॥
किलियुगया पाप क्लेसनं के ध्व खँ न्यनेवनं हरेजुयी ॥हरि॥
भरतया लीला चलन्स्वया मेने के मोह अहंकाफ्र कं फुयी ॥३॥
पापरुपी किसि यात ध्वखनं के सिंह समानहे जुया च्वनी ॥हरि॥
थव खं न्यनीपि फुकंसियाहे के सन्ताप फुकंहे फुनावनी ॥४॥

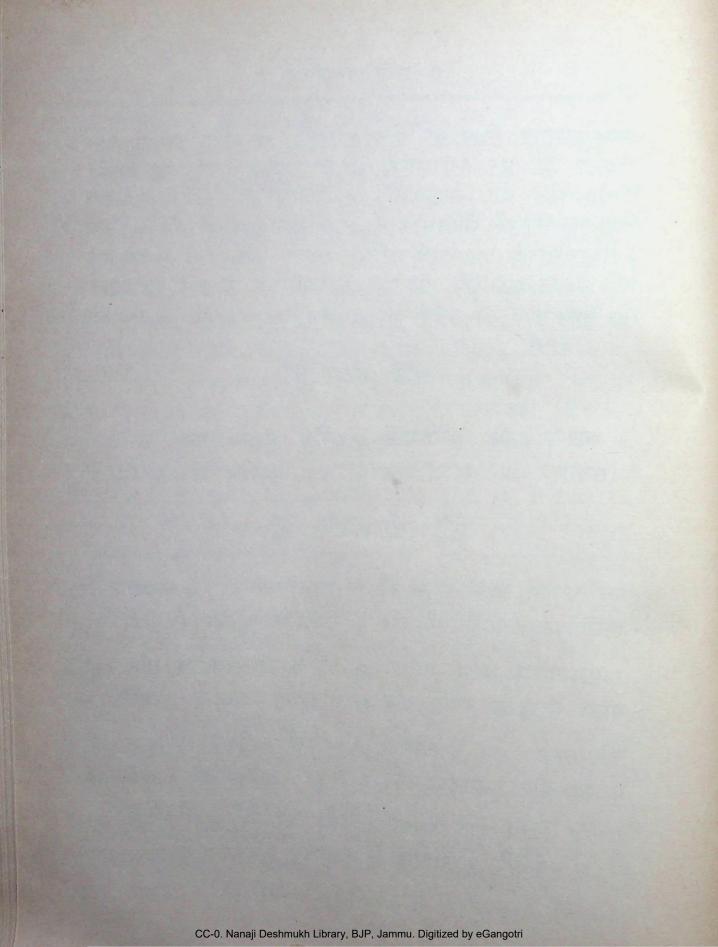

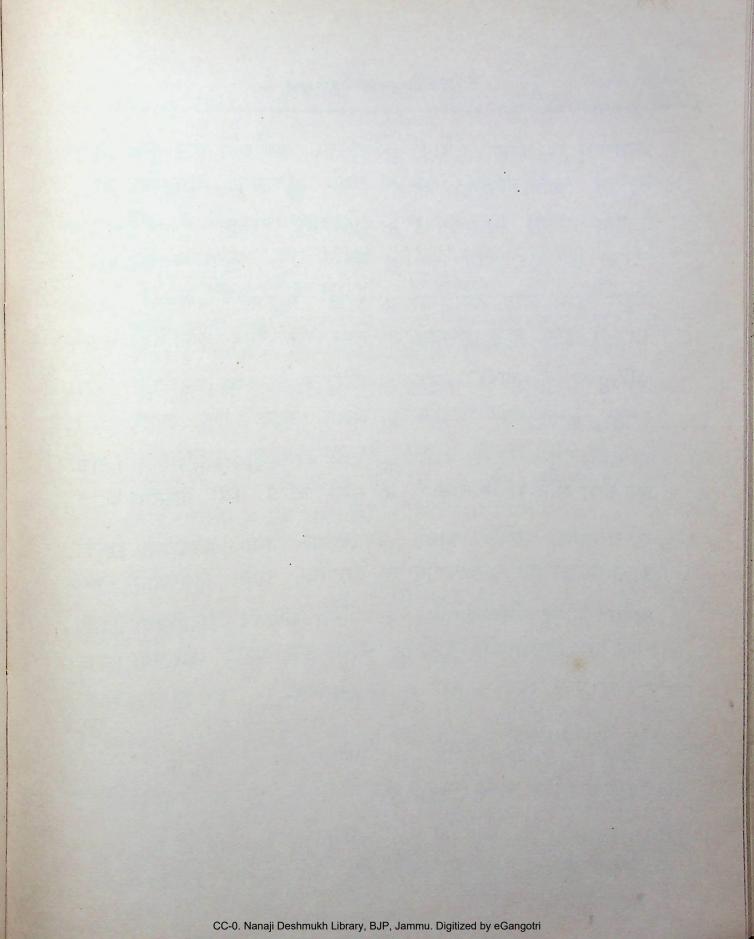

भरतयागु थ्व लीला मनोहर 🥐 सन्सार थागु वनि भार फुना ॥हरि॥ अमृतथें ध्वखं सज्जन याके 🦚 च्वनी श्वीरामया भक्तिमुना ॥५॥ प्रेमरुपी अमृत् सीतारामया 🔉 जुयाच्यन भरत्या जन्महे ॥हरि॥ नियेन सम दम वेषध्यसनं 🥷 ब्रत्या गुरु जुया वनवहे ॥ ६॥ मजुगु जुसा भरत जन्म थन 🦚 थ्वखँ मनुष्यनं गथेसायी ॥हरि॥ ले।कया दुःख कष्ट घमण्डत 🗞 ले।भ सुनां स्वव फुकावियो ॥७॥ कलियुगयापि स्वार्थी मनुत 🚓 तरेजुया 💢 स्वव गथेवनी ॥हरि॥ -मध्युगु जुसा भरत क्यनाथा है श्रीराम भक्ति गथे ज्वनी ॥ ।।।। गोस्वामि तुलसीदास कवीनं 🥷 धाग थ्व श्रद्धाव मेक्तिस्वया ॥हिरि॥ प्रेम तया अति मन नयेनाकायी 🦚 सुनां चरित्र ध्व भरतया ॥ ह॥ सीतागमया चरणेँ अतिहै 🥷 अवश्यनं वया भक्तिवनी ॥हिरि॥ सन्सारी विषयया सुःखस्वयाथा 🦚 वैराग्यया 🛮 ज्ञान 🕆 छ्याच्वनी 🕸 १०॥ अयोध्याकाण्ड भतिच्वयागणेशं क भरतया भक्ति थ्व थ्वीक्यस्वया ॥हरि॥ मार्फावया दिसं धुकीदेांगु ली 🍂 नाम शुद्ध थुकि भीरामया ॥११॥

## 🎇 दोहा 🕮

विषयी दुःसीजि सुर्सनसार् क्ष गणेगवहाहुर नाम् ॥ इतालम जित याम्ह सुधार् क्ष श्रीहरि सालीमाम् ॥३६६॥

Qo Co

#### ॥ छएस ॥

सु:ख कर्डन भक्त चन्दन , प्रणत पाल प्रभु श्रीराम् सियांरास चरित्रध्व अयोध्यानांद्ह थी , राम रामायणया प्रशाम बीया वचन फयां धःशु शिरेतया , गुजी विज्याम्हप्रभ श्रीराम सींताराम चरित्र व्वअयोध्याकागढ श्री , रौमरामायणया प्रणाम 11211 सीता लद्मण ब्नना धनुषवाण्डवना , गुजी विज्याम्हप्रभु श्रीराम सीताराम चरीत्रथ्व अयोध्याकाण्ड , श्रीरामगामायणया प्रणास् 11311 नापलोना मं। भी उद्धार्याना , गुजी विज्याम्ह प्रञ्ज श्रीराम् सीतरामचरित्र थ्व अयोध्याकौण्ड् श्री , राम रामायगायां प्रणास् 11811 चित्रकृटें =वना फिकर थ्रेषज्वना , गुजी विज्योम्ह प्रमु शेराम् सीताराम चरित्रथ्व अयोध्याकाण्ड श्रो , राम रामायणया प्रणाम् भरत नापलाना ब्वाया उद्वार -यांना , गुञी विज्याम्ह प्रभु श्रोराम् ।। सीताराम चरित्र थ्व अयोध्याकाएड श्री , राम रामायणया प्रणास ।।६॥ 🚎

# 🕸 दोहा 🎄

श्लीहरि सालीयामया कृषां अ जुनुश्य यन्य उद्घार ॥ न्यना स्वपा युक्तिकोपादिस अ राम मक्तिया सार् । ३७०॥ दिनश्री गणेशहत रामण्यण अलोध्याकाण्ड समातम्

#### ऋरड्या आरती

राम छिगु प्रेम जिगू आग्ती तया ; छाये छिगू भक्ति जिके माः च्वने वया थू० राम छिगू नाम सुनां तैमने तया ; ज्वीच सदा भिके धक्त देश लोकवा थू०

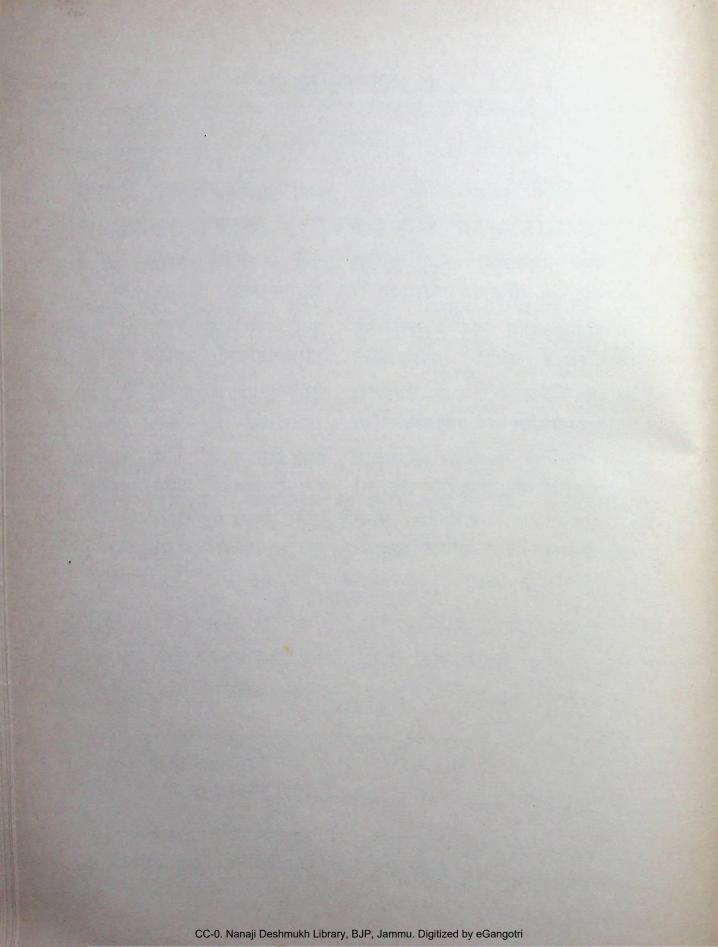



राम छिगू सर्णधका उनी हुनां वया ; धन्य जुरी जन्म इया सार काँ: फर्या धृ० राम छिगू नाम गुकि मोक्ष्यनीन्त्रया ; शेशशिव च्वंगु उकि आश वो नया धृ० राम छिगू आश सदानं गणेशया : राम कृपां शान्ति जुरी धेगु लोकया धृ०

मसः आवाहनं याये ; मसः याये विसर्जनं ॥

मसः याये विधि पूजाँ ; क्षमाया रघुनन्दनं ॥ १॥

भी गुणेबकृत रामायन अयोध्या काग्डया

## श्रुोक संख्या

|                  | 1 7 111 -1           |                 |             |             |        |                     |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|---------------------|
| श्री भजन<br>२११७ | श्री हरि भजन्<br>४८८ | दरि भजना<br>५१२ | दोहा<br>२३४ | ्बन्द<br>७३ | आरती ह | जम्मा श्लोक<br>३४२६ |
|                  |                      |                 |             |             |        |                     |



च्वसः :— श्री गरोश वहादुर भुवनेश्वरी कमीचार्य, ख्वप खिञ्जे । CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

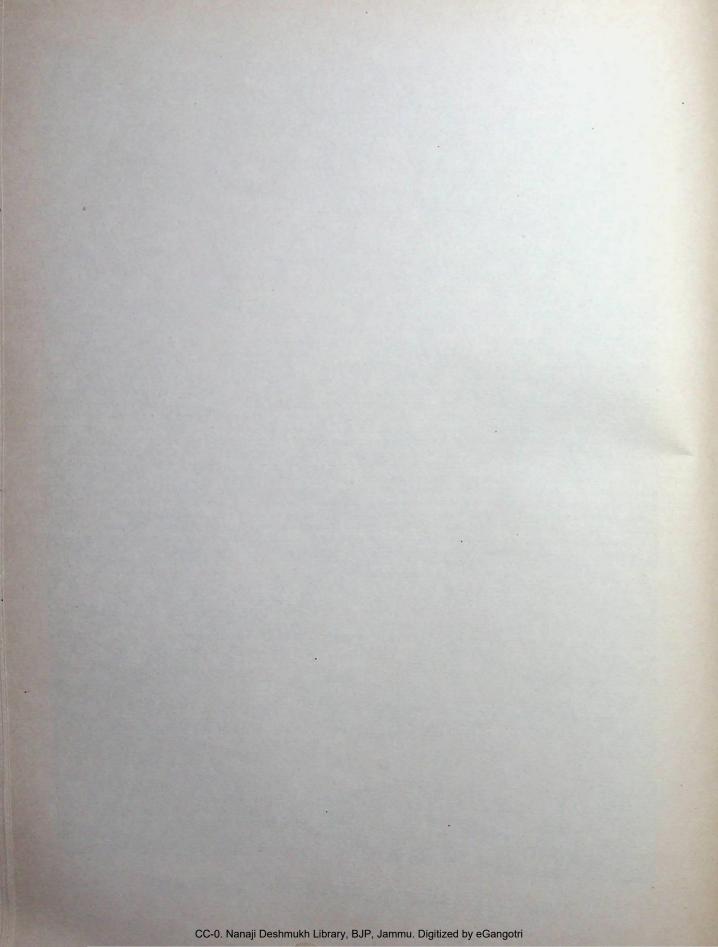





ओं:

#### अथ

श्री गरोशकृत रामायग

## \* त्रराय काग्ड \*

#### मङ्गलाचरण

श्री शिवयासिल, शार्ट्डल विकीश्वित छन्दुः ऽऽऽ॥ऽ।ऽ॥ऽ,ऽऽ।ऽऽ।ऽ

शम्भो धर्म सिमाँगुद्दांछि व विवेक, , यानं छिहे सागरः । मान चन्द्र छि स्खयागु जनया , वैराग्यया भास्करः ॥ तंकांच्छेत छि मोहयां स्वरुप मेघ , बङ्कार्छि वायु समानः । ब्राम्हण् यानु कलंकनं फुकिगु छिं , हे भक्तयां मोक्ष धाम् ॥१॥

लङ्का न्छेत छिरोग रूपि खिउनं , शम्भो अमृत्थें अति । सारा दुःखि अनाथ शन्त जनयां , आशा छिगुहे पति ॥ सन्सार'दियम् ध्व दुःख त फुकं , तंकीम्ह शम्भो तमाप् । हे योम्ह प्रभु रामया छिगु तुती , यायन्हिया म्हि प्रणाम् ॥२॥

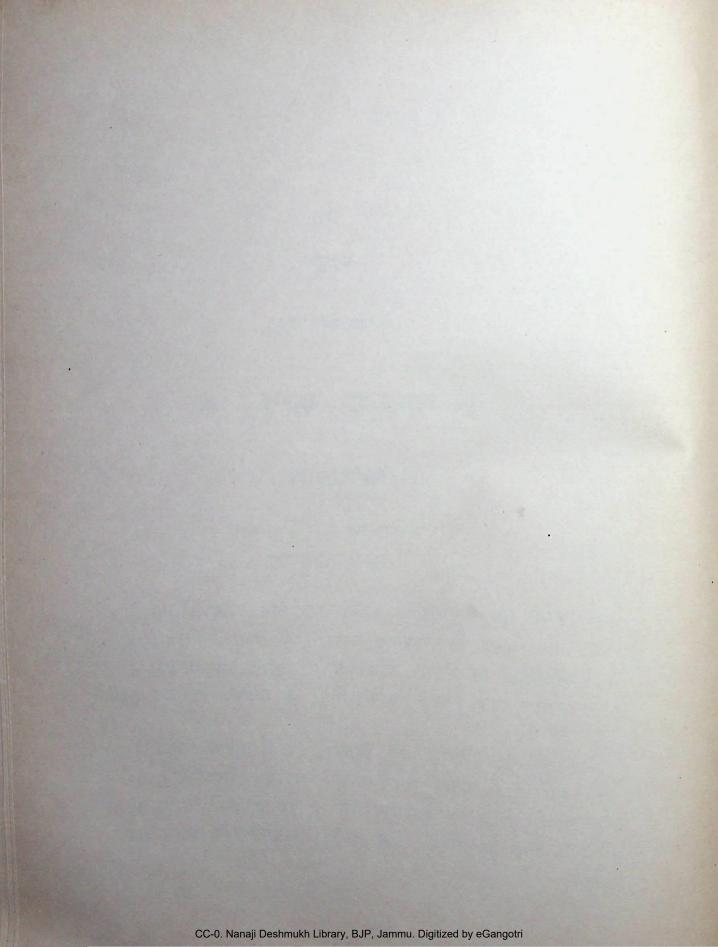

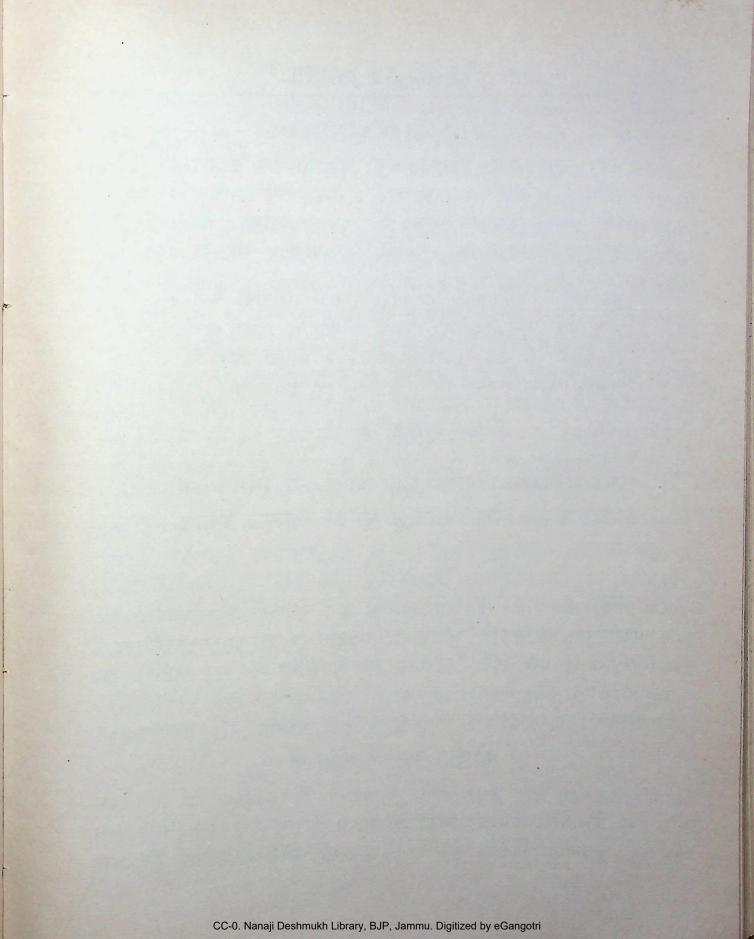

#### श्री रामया मिल राष्ट्रीत विकीदित छन्द

मेघ्या रङ्ग ज्या मनोहरगु रूप , म्हासुगु धोति छिगू । वाण्याकाँ लिउने कपालसँ जटा , ताहा मिखानं थिगू ॥ वांला लोगु मिखापुसि धनुष थें , घाना धनुष्वाण छि । ज्म्ह ग्वीँ प्रभु रामया चरणया , आशाव धूँकाय जिं॥३।

उद्धार्याम्ह दयातया ऋषिम्रनी , ग्वीँ चौंपिनीथाँ व्वनी । भीरं भीर जुया दियीम्ह रधुनाथ , सीता व लद्मण व्वना ॥ रक्षायाम्ह छि राम दुःखि करुणां , हे शम्भुया प्राण छि । राजातेँ मणि रामया तुति अनी , याँ आशनं चेंम्ह जि॥४॥

## क दोहा क

धाल शदाशिबं हेपार्वती 💥 न्यो छं तया थुकि ध्यान् ॥ उद्धारक्वीगु म्येगु मरु 💥 श्रीराम लीला समान् ॥ १ ॥

## की श्री शजन कि

न्यों छं पार्वती धका दिल शिवं धायः हि रामयागु गुणयाखँ मस्य सुनांमाया ॥१॥ अति गम्भीप्रभुया खँ ल्हानांहे मध्वीगु हि शन्त मुनि भक्तयात शान्तिअती ज्वीगू ॥२॥ सुनांहरियागु भक्ती यात छुटें यायी हि सन्सारे वं मोह जुया मखु धर्मधायी ॥३॥ अयोध्याया पिनि खँव भरतया भक्ती हि भित छंत कनेधुन जिके दुथे शक्ती ॥४॥ आर्जि कने प्रभु गूर्वी ज्याखँयाना ड्यूगु हि देव मुनि ऋषिमनु तसे सुखस्यूगू ॥४॥ अ को जुया वहा जयन्तया खँ ॥

तिसादें कादिल प्रभुं छन्हु स्वांत थोंथां कि सीतायात विल फितिकयां लोहें चोचों ॥६॥ सुसि जुया दिल सीता तिसां तीयास्वसों कि ल्यांखी याना नेम्हितिपु हर्ष ल्वहें चोचों ॥७॥ स्थान प्रभुं फुंगायाना, सीताया मुलें सं के आनन्दनं न्ह्योनं वल प्रभुयात वें सं ॥८॥

ईन्द्रया काँ जयन्त्या, मनं आशाकाया 💸 क्व जुयाव वल राम, बल स्वय घाँया ॥६॥ मापाईं समुद्र गुली, तजाः धका स्वेथें 💸 जयन्त का जुयावल, वेहोसिम्ह वेँथें ॥१०॥ न्द्योवेका चौंगु राम, काकुवृद्धिनीका 🗨 सीतायागुपालीकवात,हिहाछुतिज्वीका ॥११॥ मसंक तृति व मीतां, क्वाखं क्वात क्वामां 🗞 प्रश्च न्हेल चापिधका सहयात स्यासां ॥१२॥ हिंचा वेका ख्वांवतया, सीतांसहयागू 🚓 प्रभुन्हेलं चायांसिल वया क्वंखंक्वाग् । १३॥ सिन्का छपु काया प्रमुं, बाणथेंतु दें का 🔊 विसे वंगु खना प्रमुं, दिलक्वेतके का ॥१४॥ अति द्या तैम्ह प्रभु, दीन दुखिसीका 🔊 तर के कादिल मुर्ख, छलबोगु ध्वीका । १५॥ राम मन्त्रं ब्रम्हास्त्रहे , जुया वन वेत 🦚 न्ह्याथाँवंसालितुलिनां, च्वन व क्वखेँ:त ॥१६॥ ईन्द्रया शर्गों: वन जयंत व ग्याग्यां 🥷 शरएमका ईन्द्रं वैत, राम द्रोहि धाधां ॥१७॥ जयन्तनं खना लिगु, लिथे दुर्वासाँ:त 🍖 त्रम्हा शिवयाथाँ: वनग्याना शर्न धाँ:त ॥१८॥ सरण काईगुला गन फेतु मवा खँसां 🚓 हुँहुँधावि सरण्मकाः सुनां न्हाथाँ वसा ॥१६॥ राम द्रोहियात गनः सुनां तय फैंगु 🔊 वैत रक्षा याय धैगू; सुया आंत वैगू ॥२०॥ यमराजथें ब्वार्जा वैतः मानं जुइ काल्थें 🚓 विषयें अमृत जुई: मुख जुई जाल्थें ॥२१॥ हितनं दुष्मन जुयाः स्विय दैत स्येक्ये 🔊 गङ्गांस्विय वैतरनी, जुया च्वीकाये क्ये ॥२२॥ रामद्रोहि जुया सुनां स्वयी सुख कीगु 🚓 सारा थों संसार् हे वैत मिथें जुयाप्नीगू ॥२३॥ ईन्द्रपुत्र विसेवनी अति त्रास काया 💸 लिनावनी रामवाणः; नास याये धाया ॥२४॥ वरु वच्चेजुई सपै; गरुड्नं जोंम्ह 🤝 न्ह्याम्हजुसांफुयि राम; बाणंलिकाचोंम्ह ॥२५॥ जयन्तनं दुःख स्यूग् नारद नं सीका 🔊 उण्देश बिल वया केन्हां मित ख्वीका ॥२६॥ विसे बना चौंम्द सित; आसे आसे धाया 💸 रामया चरित्र वैत कन कन्हांचाया ॥२७॥ रामया शरण हुँ धाल बच्चे जुये जुसा 🍖 वच्चे जुई रामयात खुसियाये फूसा ॥२८॥ नारदनं धागु न्यनाः प्रभ्यात सोसीं क शरणवाताशरणधकावयाचीन खोखां ॥२६॥

मोटनक अएड ऽऽ।ऽ,॥ऽ॥ऽ

हे राम छि ईश्वरयो चरगेँ 🍖 आवे धुन जि प्रभुगा शरणेँ ॥ जि छुं प्रभुया महिमा मिया 🍙 दोंका गुलि छि दिसँमाफविया ॥१॥

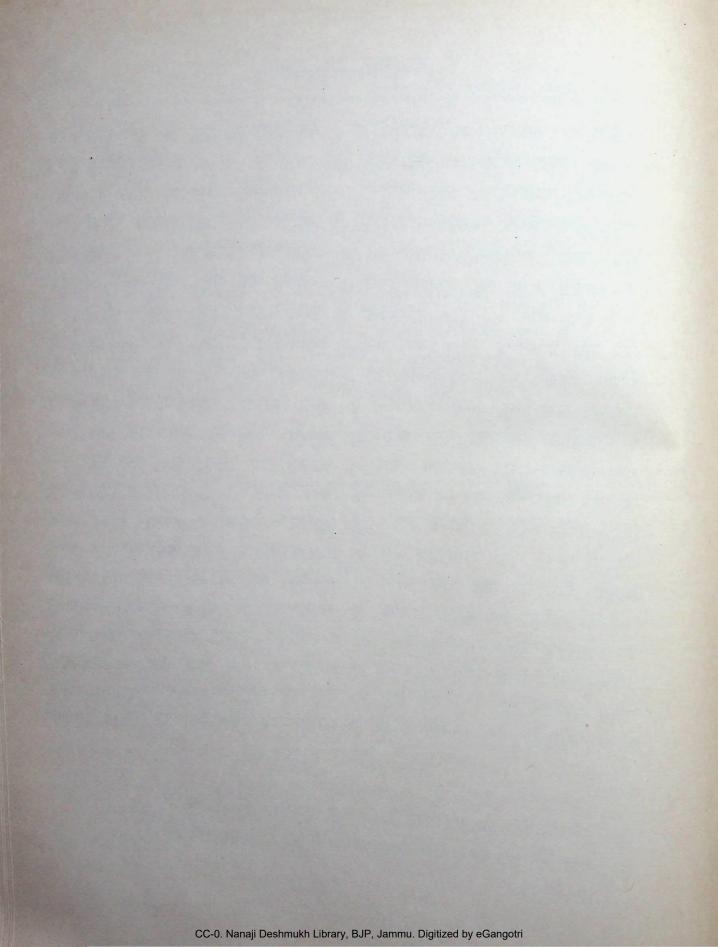

हेराम छि दु:खितया भरनं के पनी दु:खतनं प्रभ्रया शरणं ॥ धाया जियगू प्रभ्र शङ्करनं के त्रम्हा ऋषिनं मुनि नारदनं ॥२॥ ध्वीका महिमा प्रभ्रया भित जिं के सीका व दया तियगू अतिर्छि ॥ हे ईश्वर हे जगया पति छि के आशां जिवयां न्युधका गतिर्छि ॥३॥ हे राम छिहे प्रभु ईश्वरया के याय स्तुति जि मस यामकया ॥ धाया प्रभुनं शरशे जितया के याना अनिर्जि छित आजिवया ॥४॥

# 🕮 दोहा 🕮

ईन्द्रया काँ मातेँ जुयो 💥 मस्यूगू बं भगवान् ॥ हे पार्वती सहयायि मखु 💥 ग्वलें हिर अभिमान् ॥ २॥

# ★ श्री हरि भजन ★

जयन्त खोखों श्री रामया ह तुती भ्वपू व बनो ॥श्री हरि॥ रक्षा याना दिसँ धका च्वन ह क्षमा प्रभ्वीक्य प्वना ॥ १ ॥ धाल कसुर्जीं याय धुन ह मिसया महिमा छिंगू ॥श्री हरि॥ वपाप नं ब्रम्हास्त्रं लिना ह कायिन प्राण जिगू ॥ २ ॥ वयधुन छिगु शरण प्रभु ह कसुर माफ प्वने ॥श्री हरि॥ हे नाथ क्षमा थाना दिसँ वच्चे जुया जि वने ॥ ३ ॥ क्षमा श्री रामं याना दिल ह जयन्त हागु स्वया ॥श्री हरि॥ मिखा छपा कांयाना विल ह तोता प्रभुनं ब्लया ॥श्री हरि॥ जयन्त मोहं बसे जुया ह दोह वं यागु अति ॥श्री हरि॥ क्षमा याना बिल श्री रामनं ह धन्य प्रभुया मित ॥ ५ ॥

दया सागर श्री राम न्ह्याम्हं के गरण कायिम्ह अति ॥श्री हरि॥ शरणा गत बत्सल फुकं के सितं हे बीह्म गति ॥ ६॥ अनेक चरित्र छुं काल याना के चित्र कूटेसँ च्वना ॥श्री हरि॥ सुख बियो अति भक्त यात के साधु व सन्त खना ॥ ७॥ जयन्त याम्ह मिसा वया, के यात प्रभु द्रशन ॥श्री हरि॥ वन प्रभुया स्तुति याना के खुसी जुया अतिमन्॥ ॥॥

चित्रलेखा 'छन्दः; ८५६,॥,॥,।४५,।४५,।४५,।

सीताराम प्रभुपिनी महिमा सीक्यफूपि सुदैगू जिंस्बेलास दयीमख जगते जिंगथेसी वयफैगू ॥ अम्हाबेट मफुगुली शिवनं आटमें वोजि वैगू जिलाखाली प्रभुपीनी चरणे स्यूअनियायधेगू ॥१॥ सन्सारेस सुरमनुत जिथे मुखंधेपि मरुसी काया जन्म प्रभु भजनवीना व्यर्थहेजि बूसां ॥ सेवा प्रेम प्रभुपिनीत जिं यायेछ हे मफुसां सीतारामंजितअति करुणा शर्णका मूर्खं जूसां ॥२॥

#### अत्रिमुनिथाँ झागू

थन ह्मसिल जित धाया के मित भी राम तया ॥ श्रो हरि॥
तौते मित तल बथाँ मन् के वयु अपालं स्वया ॥ ६ ॥
ऋषि मुनियावय विदाकाया के भाल प्रभु पिं अन ॥ श्री हरि॥
भाल अलेँ अत्रिमुनि यायू के आश्रमेँ हर्ष मनं॥ १०॥
अत्रिमुनि अति खुसि जुल के प्रभुपिं भायु स्वया ॥ श्री हरि॥
रोमाञ्च याना लँ सोवल के अत्यन्त हर्षं वया ॥ ११॥
भित चलाकं भाल प्रभू के अत्रि मुनि त खना ॥ श्री हरि॥
डण्डवत प्रणाम यात के श्री राम नाप लाना॥ १२॥

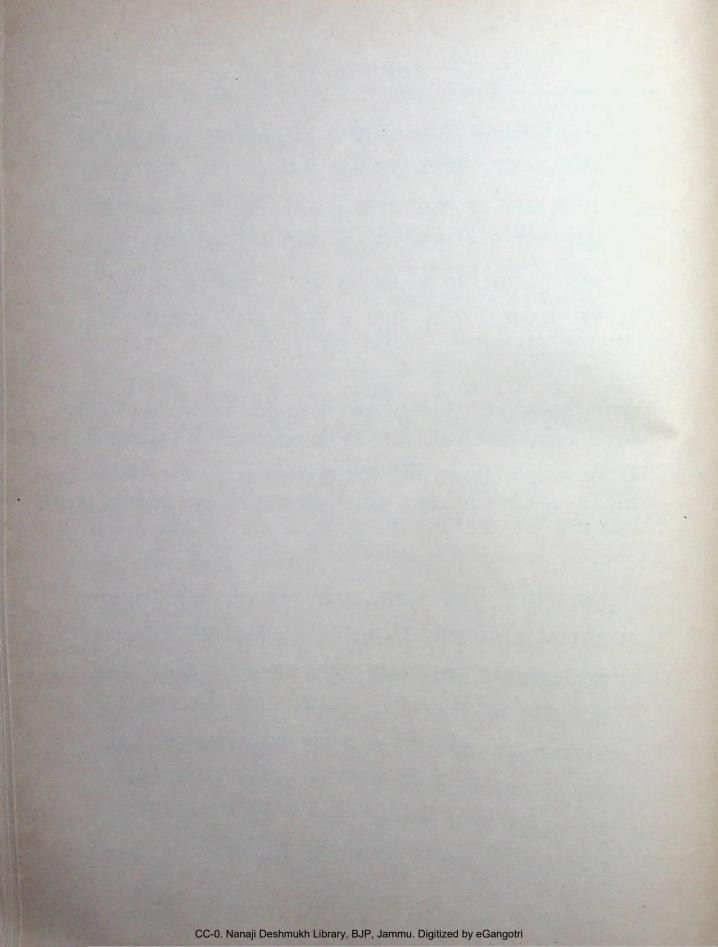



थाना काल अत्रि मुनीं के आ रामयात ज्वना ।। श्री हरि।। आश्रमें यन खुसी जुया के प्रभू पिनीत ज्वना ।। १३॥ स्वम्हं फेतुकलआइनिवया के फलमूल भिग्र ह्या ॥ श्री हरि॥ श्री राम यात पूजा याना के अत्यन्त भंकि तया ।। १४॥ प्रभ्वी त पूजा याना मुनिं के विन्तियाना व हने ॥ श्री हरि॥ अस्तुति यात अत्रिमुनिं के खुसी जुवा व मनं ।। १५॥

# वि दोहा वि

भक्ति अस्तुर्ति शान्ति अतो 💥 खुसी जुई भगवान्॥ गुमानी रवीपि धनी तथ छुना 💥 फुई मथा कल्याण्॥४॥

स्वभाव शान्तग् अती थ्वलोकया छि मि गति छि मेषथे वच् भित थ्व जीव विश्वया पित ॥

फुकीम्ह लोम मोहनं सदादि दोष नं हमं दयानियान मुक्तियाम् जिगुछिपालिखेँ प्रणाम्।१।

मिखाछि पद्मपत्रये मिखापुसी धन्द्रये छित्रोम्ह रुप थःगथे छि मक्तयातनं अथे ॥

धनुष्त्वथुम्ह शम्भुषा छि दैत्ययात कात्ज्या छित्रीम्हश्चन्तमुक्तिथाम् जिगुछिपालिखेप्रणाम् ।२

विश्वात्भुजांन्हनाछिग् धन्पवाण कायिग् प्रचण्ड राम विन्छग् िलेछिवाणयाकिन्थिग् ॥

रमा व लक्ष्मण ब्वना छिशन्तया कृतोवना व्यवाछित्रीम्हमोक्षधाम् जिगुछिपालिखे प्रणाम्।३

मिनी फुक छिग्भर भजे छि याम्ह शङ्करं छि राम दृःखसांगरं व्छथाम्ह भक्त पारनं॥

छि ज्ञान रुपया धनी छि लोक देवया मणी छिशन्तयाम्हमोक्षधाम् जिगुछिपालिखे प्रणाम्।३।

फुकंसितं छित्रीम्हज्ञान् अनुपनाथ विन्छवोन् छि कल्पवृज्ञ्या समान् छित्रीम्हर्गममुक्तिदान् ॥

छ भक्तवागुसुःखधाम् कुभक्तिया मरु बनोम द्यानोधान् मुक्तिधाम जिगुछिपालीखे प्रणाम्।४।

जुयाछि राजया जमार फुकेत मान्ड भूमिमार छिरगूअचित्यनलअपार छि धर्मकर्मयागुसार ॥ प्रश्च जित थ्य विषया दया कृपा तया दिया प्यने अचलगुमुक्तिधाम् जिगुलिपालिखे प्रणाम् ।६। जुयासु भक्तिया बनी थुणूसिल सुनां बनी फुकं व दुःख नं तनी अवश्य मोचनं वनी ॥ फुकीगु पाप न तमाम् छिगुव मूल मन्त्रनाम् छि रामशन्त सु;खधाम् जिगुलिपालिखे प्रणाम्।७।

一多条0一

# \* भी हरि भजन \*

प्रभु उफो स्वाँ रङ्ग जुया क धनुष वाण ज्वनीम्ह ॥श्रीहरि।
मनमोहन कुण्डल सुया क सधां निहला व्वनी म्ह ॥१॥
हिरो जताया मटु हिना क लक्ष्मण ग्वीँ यनिह्म ॥श्री हरि॥
भोजपत्रया धौतीं चिना क कुशासने देनिम्ह ॥ ६ ॥
सुस्व तोता वैकुण्ठया क गुजी हिला जुई ह्म ॥श्री हरि॥
सज्या तोताव शेषया क फ़कीर भेष जुईह्म ॥ ७ ॥
हे राम प्रभु छि कृपांतया क भक्त उद्धार यायिम्ह ॥श्री हरि॥
युगेँ युगेँ औतार काया क दुष्टयात म्याइ म्ह ॥ ८ ॥
हे राम विया दिसँ जित क छिगु जि भक्ति फ्वने ॥ श्री हरि॥
कोटि नमस्कार प्रभु छित क प्रेमया भक्ति ज्वने ॥ ६ ॥

# 🎇 दोहा 🞇

द्या दुगु अति हे पार्वती 💥 श्री राम यागु मन् ॥ विया ज्वीमह तोहतया तया 💥 भक्त यात दर्शन्॥५॥

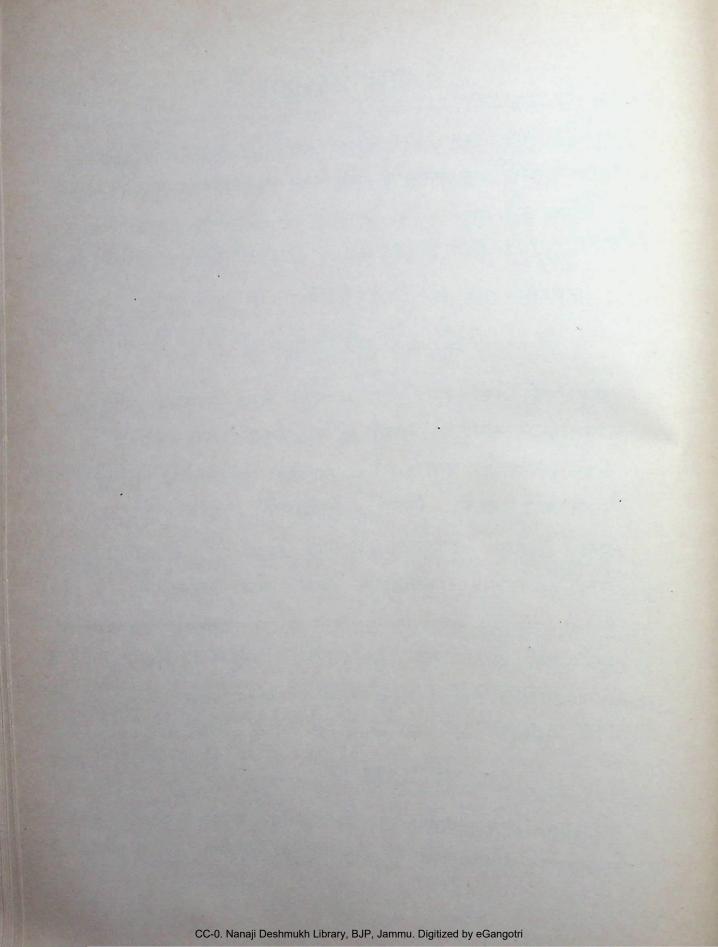



## ऋँ श्री भजन ﷺ

थुलि म्तुतियाना मुनि विन्तियाना घाल है लिगु भक्ति जिके प्रभु म्थिर जुयमाल ।।१।। चकोप क्षि यागु मुःख चन्द्रमाँके थेँ तूं है भक्तयागु मुख प्रभु लिके अथेहेतु ।।२।। लिगु भक्ति न्छाबले जिकेत्रन्हे जुयमाल है अति मुनि विन्तियाना थुलि प्यनेघाल ।।३।। खुमि जुल प्रभु अति मर्ति हर्पन्योका है अतिमुनि यागु म्तुति भावभक्ति मीका ।।४।। अनस्या याथाँझाल मीता दना भाया है ब्रानेयात अनस्या यागु तुतिकाया ।।४। जगतया मोता गुम्ह मीता महारानी है सकल थ्व लोकयात मुख्यागु खानी ।।६।। अथींजाम्ह मीता दिल अतिहर्ष याना है मुनि पत्नो अनस्या यात नापलाना ।।७।। चन्द्रमाँत खनाचकोर पंक्षो खुमि जुथे हे खुमि जुगु मीतात्राती पारसमणि थुथे ।।८।। अनस्या यात अथे हर्षज्या वोवों है सोता यात थीकातयो मुवाबिल मोसों ।।६।।

वंशस्य छन्द् । । । । । । । । । । । । । । ।

छिर्म्ह सीता, अतिहे मने दया; छियोम्ह सीता अतिहे व रामया॥
छिर्म्ह सीता, अतिहे मने द्या; छियोम्ह सीता अतिहे व रामया॥
छिर्म् ध्य सन्सार छि मां ध्य जीवया; छिके हा लीला दयका ध्य विश्वया॥१॥
छिर्म् व ईच्छां दिय लोक देवनं; छि माम्हदें के, शिव देव बेदनं॥
छि याम्ह सृष्टि स्थिति नाजनं हनं; छिर्म् व ईच्छां जिय सुखि लोकनं॥२॥
छि शक्ति माया परिपुर्ण रामया; छिझागुनं दुःख फुकेत लोकया॥
छिके हा धर्म ध्य फुकं सतीत्वया; छियाहा रक्ष्या जियम् ध्य लोकया॥३॥
छिर्म् दया आश्रातया जि खाली; च्वन। जि श्रणे तय छि जि माली॥
स्वना च्यु छि आ जीगु मुर्ख जोली; प्रणाम याये छिर्मु शुद्ध पाली॥४॥

-9-5-

अनस्यां दिन्य द्रोम तिसाबील हहं र शृङ्गार्यांका सीतायाततीकादील सोसों॥१०॥ गुगु तीसा बीपं तीवों दुःखदको प्वीगू र हिय म्बागु सदांसका न्हुगु थें तु ज्वीगु ॥११॥ अद्भुत तीसाबस सीता यात तीकां र मधुरगु बोलि घाल सतीधर्म श्वीका ॥१२॥

### 💸 अनसुयोमाई सीतायांत, पतीत्रताया लक्ष्म कंगु 🤌

वयान मरु अनस्यां मनी हर्षयामु कि पतीत्रता धर्मकना सीतायात धामु ॥१३॥ धाल न्यना दीसँ खँछि कनेष्ठित सीता कि मार्चीदाहर्माजानाता लुख्वीनी झीता ॥१४॥ उकिसनं भौत धेम्ह परम् व वीम्ह कि भातधैम्हिनसायात सुक्तीविया दीम्ह ॥१४॥ गुम्ह मीसां भातयात सेना सो मयाई कि उजाम्हन मिसायात नीच अधन् धाई ११६॥ धर्म धर्म पासा मिसा पेगु वस्तु यागु कि परीक्षा तथा नाथपीं दुखेँ स्वय मागु ॥१७॥ दुखेँ चाँगु धर्मयात धाधे धर्मधाने कि दुःख फुका व्युप्धम वस्तन वेत याथे ॥१८॥ धाथेम्ह व पासाधाये दुखेँ मदत् व्यूम्ह कि दुखेँ साहस् व्यूम्हिमसा धाथेभ्रमस्यूम्ह ॥१६॥ खाथेम्ह व पासाधाये दुखेँ मदत् व्यूम्ह कि दुखेँ साहस् व्यूम्हिमसा धाथेभ्रमस्यूमह ॥१६॥ खाथेम्ह स्वान्ह रागी दुःखी काहिज्यां कि भातहेलायाम्हिममां न्ह्याकोधमस्यूमां ॥२०॥ आखि यमदूतं यना वेत द्ख्डपाई कि नर्कयागु दुःखवंहें भोगयाना काई ॥२१॥ मनसा वाचा कर्मनानं भात सेना याँगू कि मीसाजात यातथ्वहे ग्रुख्य धर्मधाँगु ॥२२॥ नियम धर्म तीर्थ वत फुकं थ्यहे धाया कि भातयागुसेना योग अती सुखताया ॥२३॥

### श्री दोहा 🕾

सतीया धर्म जुया चनी 💥 थम्ह पति कल्याण् ॥ उकीं मिस्तेसं तय मन्यू 💥 धर्म फुईगुलि ध्यान् ॥६॥

## ¥ं हिर भजन हैं<del>ड</del>

धाल अनसुया भायि हानं स्व कि नेनादिस है सीतिधका ॥हिरि॥ पेंगु प्रकार्पतित्रता भिसात कि देद दियाका धागु छका ॥ १ ॥ उत्तम मध्यम् यो नीच अधम् थे। कि पेँगु लक्षण मिस्तेँगु कने ॥हिरि॥ सीता कृपा तया नेना दिसँ थे। कि ध्यान तयादिसँ छिगु मनेँ॥ २॥ न्छापा धायागु जिसुनां मनेँ तया कि पतिस्यवायाई गुम्ह मिसां ॥हिरि॥ हे सीता व पतीत्रता जुया कि संसारं तरे जुई उम्ह सिसां ॥ ३॥





म्हगसे नापं मेंपीं मिजं मखंम्ह 🍖 थम्ह भात निवे गुम्हमिसां ॥हिरि॥ उत्तम पतिव्रता घाय वैत हे 🔊 तरे जुई वो न्हाथाँ सिसां ॥ ४ ॥ गुम्ह मिसां पर पुरुष् यात मनं 🚓 काँ किजा बौथेंयानाच्यनी ॥हरि॥ मध्यम पतिव्रता धाय वयात 💸 उजाम्ह न तरे ज्यावनी ॥ ५ ॥ धमं इजत यागु खाली दरं जक 🍖 गुम्ह मिसा च्वनी सदेख्या ।।हरि॥ वेद शास्त्र नं नीच धाई वो 🥐 वैत दर्जा बीई नीचगुया ॥ ६॥ मौका मर्या भय काया जक 🍖 मड्योज्या गुम्ह्मिसा च्वनी ॥इरि॥ उम्ह मिसायां दर्जा नेना दिसँ 🚓 अधमेँ स नं अधम जुयावनी 🕛 ७॥ थम्ह भात थके याना सुनां जर्नः 💸 मेवीं पुरुष प्रेमयाना च्वनी ।।हिरा। मछीगु कल्पत उम्ह मिसानं 🍖 रौरव धायागु नरके वनी ॥ ८॥ पलखया मुखं याना सुनांस्वो 🍖 सैइ करौं जन्मया दु:ख फई ।हरि॥ चारड़ाल अधमी धाय वैत हैं 🍖 व थुजाम्द दुष्टला सुहे दही ॥ ६॥ छल कपट तोता गुम्ह मिसानं 🍖 पतित्रताया धर्म ज्वनी ॥हिरि॥ विना परिश्रमं उम्ह मिसा वो 🍖 आनदं व मुक्तिहे जुयाबनी ॥१०॥ ात यात द्रोहि भुम्हमिमा ज्यो 🍖 गनगन जन्म काव बनी ॥हरि॥ ल्यासे ज्यवनं भात सिनादी 💸 विधवा ज्याजक सर्धांच्वनी ॥११॥

व्यहा प्र

सीवयं निस्तसें च्विन मखु है स्थिर जुया जोभन् ॥ सुख पळख या स्वयं मज्यु है चिनो तयमा मन् ॥७॥ की श्री भजन कि

अपनित्र मिता धैपीं, अथें हैं सोभावं र गुद्ध ज्यमापीं पति , सेवा परतापं ॥१॥
गुम्हमिसां भातयाग्रू, ज्वनी स्येवायानी कि उम्हभाग्यमानिज्वनी, गुभगतिलाना ॥२॥

थौंतकं स्व तुलसीत , विष्णु भगवानं 🍖 प्रेमयाना तल वैत , प्राणया समानं ॥३॥ न्यता दिसं छिगुनान , दानासीता राती 🚓 आपःसोनं पतीक्षेत्रा,यानाज्वीकल्यांनी । ४॥ प्राणप्रीय छिलासीता , स्थुनाथ याम्ह 🚓 सुदैशुसी पतिवता , सीता छिथुजास्ह ॥॥॥ जासियाम्हजुया थ्यखँ, मलु छित धाया 🙉 उद्धार्थ गुभेषी पति , सेवायाना काया ॥६॥ थ्यसँ फुकं नेनासीतां , अतिखुसि ताया 🚓 अनी गत अनसुयां ,शत्यसः छि धानौ ॥७॥ अन्निमुनियाके ग्रमुं, विदा क्वने धाल 🌊 आज्ञाब्युस जिपिमेगू, गुई वन्यमाल ॥ 🗆 ॥ कुपाति जिमित मनं , छिम्हमन्त ध्वीका 🔊 मायातीता दीयमते, जिपिंदाससीका ॥६॥ धर्म धुरन्धर प्रभुं, दिल थथे धाया 🥷 ज्ञानीअत्रिम्रनीलिस, विलखुसिताया ॥१०॥ गुम्हसियाकुषां ब्रम्हा , शिव सनकादीं क आज्ञाकायाच्यातिऋषि,देवगण आदीं ॥११॥ उजाम्हसे सोसो जित , कृपा तया धागू 🦚 धन्यप्रस्यागुचाला , चीधं ज्ञयमागू ॥१२॥ दु:खीयाम्ह आधारछी , भक्तपाम्ह प्राण 🔊 आजिसिलगुनिसु है , मरुछि समान ॥१३॥ मेपीं फुकं तोंता गुम्ह, सेवायाये माम्ह 🤏 गुम्हसमानम्ह मेपि, मरुसुहें धाम्ह ॥१४॥ फुक सिवे तथंम्हहे, गुम्हसित धाये 💸 उजाम्हस्याशिलसोभावथथेमज्वीछाये ॥१५॥ सोसो प्रश्च छित गथे, झास धका धाँगू 💸 अन्तर्यामी बिहेमनं ,विचायानाकाँगू ॥१६॥ स्वसों च्वन दुछ दुछ , मुर्नि थुलि घाया 🔊 मिखांहर्ष ख्वविंदाँका , अतिखुसिताया ॥१७॥ शहर रोमाञ्च प्रेमं, पूर्णमुया काल 💸 प्रभुयाख्वास्वेतमिखा, मनंअर्पण् थाल ॥१८॥ सेगु छुं मखन मुनीं , प्रभुयात बीगू 🌎 प्रेमंखय मात्रं प्रभु , खुसिजुयादीगू ॥१६॥ थथे मित तया मुनीं, स्वया च्वन प्रेमं 💸 मुनियाशरीरिकिथिल, जुल मिंगुनेमं ॥२०॥ इन्द्रीयनं ज्ञानं मनं , लुपके मज्यूम्ह 🔊 थुजाम्ह थो धकाप्रभू , सुनानंमस्युम्ह ॥२१॥ जीं छ जप तपयाना , स्वयं दत धाया 🔊 प्रभुशांके बिन्तियात , अतिखुसिताया ॥२२॥ गम्हसिनं चरित्र थे। , ब्वनि रामयागू 🦚 सुनां न्यनि पवित्रगू, असृत थुजागू ॥१३॥ वयात अक्षय अप, तप फल लाई 🍖 चरित्र थे। व्यनिम्हसे . सिद्धि फलकाई ॥२४॥ कलिकोलयाग् पाप , दुःख फुकं प्यीग् 🗨 श्रीरामया चरीत्र थो , मूल सुखडवीग् ॥२५॥ रामया सुयस लीलां, सुना न्यनाकाई 🢸 वयात श्री रामं सदा, अति प्रेमयायी ॥२६॥ कलिकोल कष्ट अति , पांपया दुक्टी 🍖 जुय कष्ट जप तप , योगहुं जुगुती ॥२०॥ मेगुआशातीतासुनां, राम भजे यायी 🍖 उम्हसित बुद्धि दुम्ह, चतुरम्ह धाई ॥२८॥





## वि दोहा वि

भक्तयात अति मान तया 💥 ज्वीम्ह प्रभु श्रीराम !। हे चश्रुरु मन तोते मत्ये 💥 काय वयायू नाम रादा।

### \* श्री हरि भजन \*

अति मुनिया स्तुती प्रभू के श्रीरामं थाना दिया ॥श्री हरि॥
मुनिया भक्ति स्वया च्वन के बर्शन प्रभुनं बिया ॥ १॥
स्वांवा गाकाहळ अन अति के देबगणं हर्ष जुया ॥श्री हरि॥
धायाहळ प्रभु श्रीरामया के ऐश्वर्य बेमा बुया ॥ २॥
भाळ मुनि प्रणाम याना के सीता व लक्ष्मण ब्वना ॥श्री हरि॥
फिकरी भेषं चोपि नेम्हं के धनुष बाण ज्वना ॥ ३॥

॥ अत्रि मुनियाके विदाकाया ऋषि तेथाँ भागू॥

श्री रामचन्द्र न्ह्योंने च्वना है लक्ष्मण ल्यून्य च्वना ॥श्री हरि॥ सीता दृथ्वी तया स्वम्हं के भाल ग्वीँ न्यासेवना ॥ १ ॥ जीबातमा परमातमा पिनो है नेम्हस्या बीचेँ गथे ॥श्री हरि॥ माया शोभा जुथें सीता है शोभा व जुगु अथे ॥ ५ ॥ परमात्मोया ल्यूने च्वना है माया थः दास जूई ॥श्री हरि॥ माया यागू बचन काया है जीबातमा प्याखं ल्हुई ॥ ६ ॥ परतमाथें राम प्रभू के जीबातमा लक्ष्मण थें ॥श्री हरि॥ वीचेँ मायाथें स्वभा जुया है च्वंगु व सीता, अथें ॥ ९ ॥

पृथ्वीमाता खुसि जुयाच्यन है लँ अति भिंका विया ॥ श्री हरि॥ जंगलयो लँनं भिनावन है श्री राम भागु सिया ॥ द्र॥ प्रभु रोम भाल गन है अन अन मेघ वना ॥ श्री हरि॥ प्रभु रोम भाल गन है अन अन मेघ वना ॥ श्री हरि॥ सिचुका बिल राम यात है निभाया छाँया च्यना ॥ ह ॥ अति बांलायू आह्मम् छगू है श्री रघुनाथं श्रयौ ॥श्री हरि॥ च्यंगु सीमानं भरेजुया है फलमूल श्राँत व्हया ॥ १०॥ देँका तःगूव ऋषिमुनिं है श्रुङ्गार यानो अति ॥श्री हरि॥ अनसं बाँ: प्रभु च्यनादिल है भींगु खना ब मती ॥ ११

### ₩ दोहा ₩

भाया च्वन प्रभुवियाबिया 🥐 संत यात द्रशन्॥ द्या दुझ अति तोतेमते 🦚 याय वयाग्र भजन्॥ ६॥

### श्री श्री भजन 🕾

अति माने यात अन ऋषिम्रिन बोबों 🤝 खुसिज्ञल ऋषिम्रिन प्रभुझागु सोसों ॥ भीं भींगु आसन तया पूजायाना भागु 🍖 फल मुल ह ँद्याः यक्व भींगु सागु ॥१॥ मोहजुया च्वन फुकं पाहाँ माने याना 🍖 स्तुतियात ऋषिम्रुनीं प्रभुनापलाना ॥२॥

#### 🔅 झन्द स्तुति 🧌

जयलक्ष्मी नौरायण ब्रम्ह परायण ; भक्तरक्षा प्रभु यायिम्ह ॥ दुःख छि फुक्यत हरिभक्त तेँत , जनम युगेँ युगेँ कायिम्ह ॥ १॥ ब्रम्हा व महेशँ शारदा गणेशं ; अन्त्य छि काय मफुम्ह ॥ अखगड़ ब्राबिन शी घटघट वासी ; ध्याननं छयके मञ्युम्ह ॥ २॥



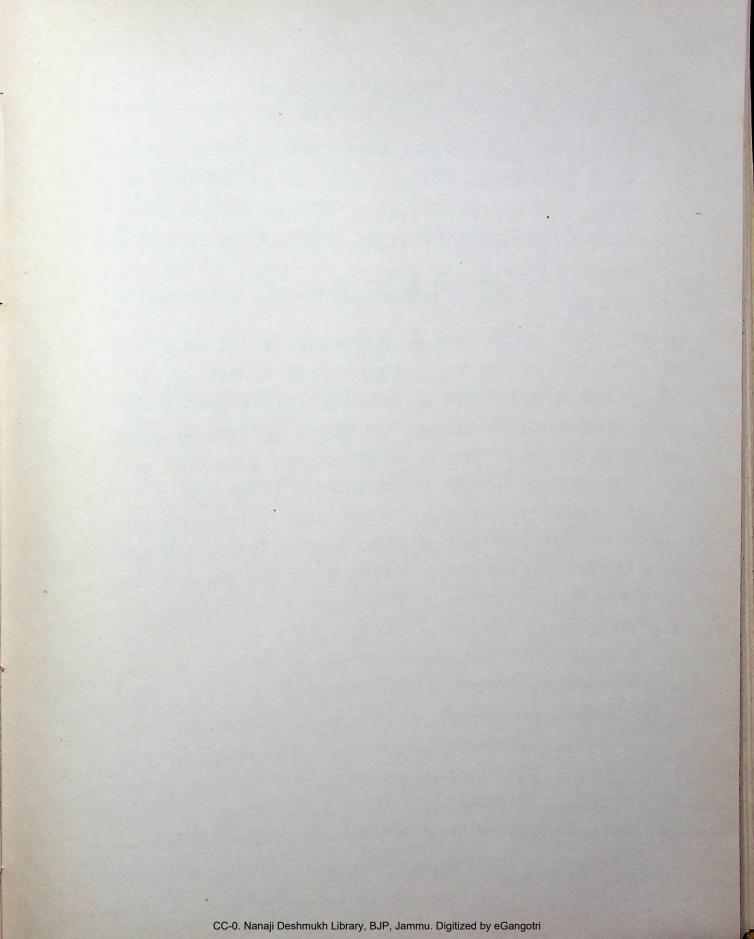

भक्त खना प्रभु अनि खुसिजुया ; संसोरी दुःख फुकिम्ह ॥ इहायगु मफ्रया छिगु गुण महिमा ; हे प्रभु पाप हुकिम्ह ॥ ३॥ संन्तवा स्वामी अन्तरयामी ; हेप्रभु भक्त या आधार् ॥ श्रीलदमीनारायण छिकपिनीचरणे ; सहस्र कोटि नमस्कार् ॥ ४॥

# भ्र्र्ँ श्री भजन ॐ

खुांसजुल रघुनाथ ऋषिमुनि खखं 🊓 भोजननंयात स्वम्ह सिनं प्रेमतरां ॥१॥ प्रभुं वर विया अन फुकं नितं वागू 🍖 उत्तुन्हुया बासंअन नवन स्वया मागू ॥२॥ कन्हें खुनु सुथाँ ऋषिम्रुनि अनियायां 🍖 ऋषिम्रुनि सुवा न्युगू खना खुसितातां ॥३॥ पार्वती ज्ञित्र गणेश मिततया काल 🍖 अबोर जङ्गल पर्व खुसि स्वस्वं काल ॥४॥. विराध राक्षस छम्ह खनवना चोचों 🦚 गर्जे जुया वया चेांम्ह प्रभुषित सोसों ॥५॥ अति भयङ्कर राक्षस काल थे तुचोंम्ह 🚓 स्वम्ह मनु तियातःगू त्रिश्ल छपुजोंम्ह ॥६॥ सर्प बोथें बायुवेगं वयाच्यन ब्वाका 🤝 ऋषि मुनि देवतात सारासितं ग्याका ॥७॥ सीतायात यन पापि इतपतं बोवां क गर्जे जुजुं वन राक्षस लिफलिफ सोसेां ॥=॥ उथाँके श्री रघुनाथं दिल दु:ख ताया 🌎 के हैयागु कर्तब्यनं दु;ख जुल धाया ॥१॥ विराध राक्षमं सीता ज्वना बुयायंका 🔊 लक्ष्मणे त घाल प्रभुं दुःखयाखं न्येंका ॥१०॥ सीता ज्वनायन किजा गध्येयायमाल 🤝 केकैयागु इक्षा झीत पूर्णयाना काल ॥११॥ जनकयाम्ह्या बसीता जिम्हर्ज्यूथूजाम्ह 🍖 राक्ष्सया पंजाँ लात म्बसीयी उजाम्ह ११२॥ मचावले निसे मीता अतीमुखे चोंम्ह 🥐 मंगारे व भाग्यमानी गिने जुया बोंम्ह ॥१३॥ छुयाँ किजा थौंव मीता राक्षसनंयंगू 🤝 केकैयागु इचा देवं पुरेयाना के गू॥१४॥ राज्यजन कायांसमा पितीनाजिहगू 🥐 थौंव पुरेच्छ लक्ष्मण बया मिततःगु॥१५॥ राज्यजित मंद्रक पावेजुये मागू 🎨 ब्वानंजिततोता किजा स्वर्गवासकागू ॥१६॥ थपींदुःखंयागुप्तिवे आर्जि दुःखर्सान 🍖 राक्षम्पापियंकासीता जिगु सुख पवीन ॥१७॥ ह्याँकी जायका प्रभू शोकयागु सीका 🚓 लद्दमणनं विन्तियाना धाल धेर्यज्यीका ॥१८॥ सकत्या स्वामी प्रभू ईन्द्रथे बलाम्ह 🜎 थ्व राश्वस खना छुपाधन्दाकाय माह्य ॥१६॥

अनाथयें जुयाजिथू जाम्हिकजादेँ का कि थुलिमिछ धन्दा छाँछी नुगनाग म्वेका ॥२०॥ थयें गाण के का प्रभू राचसेँ त स्याये कि राचसया क्वाक्वा गुही पृथिषीत छाये ॥२१॥ दिनचोंगु क्रोधिक के खना भरतेँ त कि वहे तं कि तोता छय स्याना राक्षसेँ त ॥२२॥ जिगु बाहुवलयागू वेगंवना वाण कि केन्य राक्षसया छाती बज्जव समान ॥२३॥ इन्द्रं पवयात बज्जं के किंगुथें याना कि केनेटेल राक्षसेँ त बाण के का स्याना ॥२४॥ ध्व राक्षस्यागु छाती जिगुवाणं तीगू कि स्वयादिसँध्व राक्षस चाचा हुला सीगू ॥२५॥

### ₩ दोहा ₩

मोहयाना ते लक्ष्मण प्रभुं \* गुम्ह शेष अबतार् ॥ मोह मज्बोपीं सुदै म्यपीं \* माया वयाग्र अपार् ॥१०॥

### क्र हिर भजन 🎉

थुलि धाया अति क्रोधयाना वं कि दिल मिखानं ह्याउक कना ।हरि॥
भिखाँ स्विव मिति तया दियाली कि श्री रोम यागु व शोक खना ॥ १॥
नयापु वाण के कल बाकु हिना है कि धनुषेँ लदमणं वोण तया ॥ हिरि॥
राक्षस बिहाल जुल स्थाना अति कि लक्ष्मण यागु व वाण कया ॥ २॥
सीतायात तोता वेँसं अथेँहै कि राक्षसनं अति तम स्वया । हिरि॥
त्रिशुल पाछाया हाल गर्जें ज्या कि लदमण यात स्वया व्या व्यावया ॥ ३॥
काल दग्ड जोम्ह जमराजये ब कि राक्षम वेग अति च्यन वया ॥ हिरि॥
पशु पंक्षि वनजन्तु स्वया जुल कि ग्याना व राक्षस बोगु स्वया ॥ ३॥
राक्षसया महेँ प्या प्या खनाबिल कि प्रभु श्री राम वाण च्छया ॥ ६॥।
हानं स्यगु वाण काया प्रभुनं कि राक्षसयात अले के का च्छया ॥ हिरि॥
सोतुला राक्षस वाण कथालो कि हानं दना रामयात श्रया ॥ ६॥।

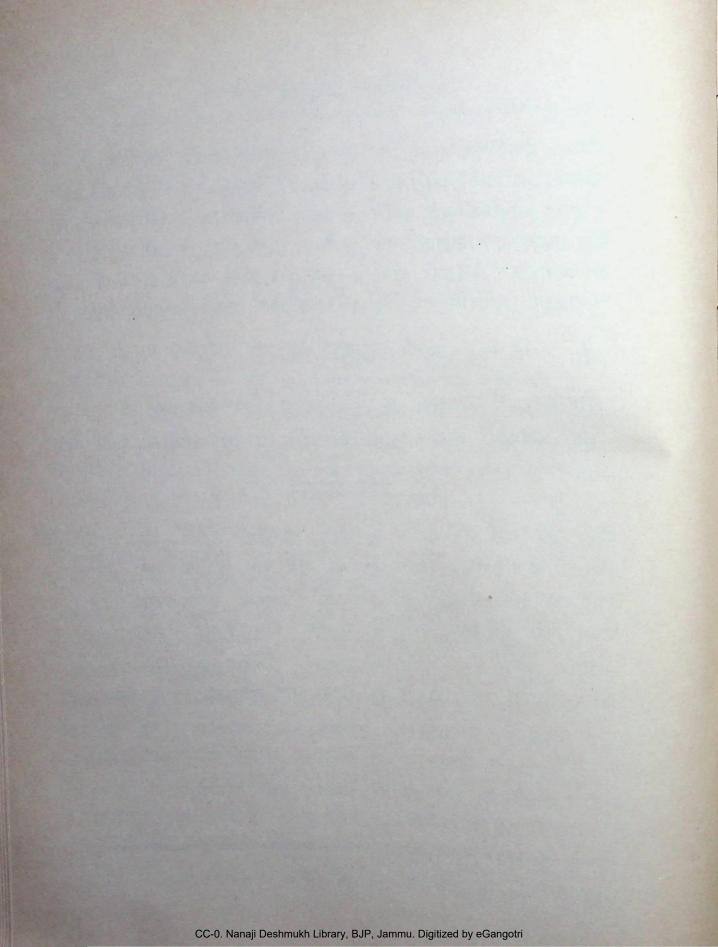



श्रया श्रया 🚓 गर्जें जुगा जुगा अति तमं ॥हरि॥ व्बांवल राक्षस राम जीं जुल छमित 🍖 विसेवने तेना काहु गनं नग्र बौंगुथे 🧥 प्रभु स्वस्वं च्वन ब्वां व्या तमं पवंदे व्योका 📭 देवतात ग्यात राक्षस स्वया फुकंहे भका आगध्य बुईग 11हरि। पर्व सीमा ल्वइ येंकल प्वीका 🌊 राक्षस बोगु व फसं कया फुकं 🍖 विसे 11 3 11 वन वो वोगु श्वया पंक्षि जक्कलयापि पशु न्हें पुबाण कीया राम प्रभुं अले 📀 राक्षम यात श्वया के का दिल ॥ हरि॥ श्री रामं स्यानाँविल 119011 ब्बांबया व्वंम्ह व राक्षस यात 🌊 प्रभु राक्षसं सियेत हे राम 🍖 जित जिमने थुना विया ॥हरि॥ सिपित थुना वियवं 🤉 भिंगु गती वनि सुख सिया ॥११॥ राच्यस

#### चर्चरीच्छन्द हाहा।हाहा।,हाहा।हाह

हे रमापति रामचन्द्र छि : धन्य दुम्ह दया मतिः। दीनबन्धु छि तैम्हहे प्रभु दःश्वि योत दया अति: ॥ दुःखिया भर नाथ ईश्वर ; बिश्व याम्ह छिहे पतिः निगुणं सगु बीम्हराम छि भि गतिः ने च्वनाअति ईश्वर ; जीवनं जुय माम्इ हे रमापति आत्म पापित ; कोलया प्रभ काल नास यायत झाम्ह छि: ॥ बेद ; यायगू जपमाम्ह शेष शङ्कर देवन छि: पूर्ण निगुण ; काम्हहे मनु ईश्वर रुप छि: 1121 हे रमापति रामचन्द्र ন্ত্ৰি मन्त्रतारक धाम्ह छि: लोकयाहित योय कारण जङ्गलेँ प्रभु झाम्ह छि: या छिहेभर दीनदु:खित दीनवन्धु व नाम छि: सीधका दु:खसन्तन प्रभु जन्म आ थन काम्ह छि; ॥३॥ दे रमापति रामचन्द्र प ; सम्भुयाम्द् छि ईश्वर । सृष्टिनं क्रिंगु हे बितामड ; देनका अन चराचर ॥ यात्र जिं स्तुति गेंफविक्किगु ; खक्ति बुक्ति बिना बर : प्रेमनं स्तिन्यात्र हे त्रह्म ; काब जिं द्विगु हे भर ॥।।।।

थें धायो राक्षस खिनाइन अन अ प्रश्नं वयात वे थुना विल ॥हरि॥ दुसी मित तवा प्रश्नं हानं वो के वैद्धण्ठ धामें इत्या निल ॥१२॥ अति सुन्दरग्र इप काया अले के राक्षस उद्धार व ज्या बन ॥हरि॥ उद्धार यायग्र वैरितनं हे के हरियाग्र चाला ज्या इतन ॥१३॥

## 🕮 दोहा 🕮

काह्म वया नां मित तया अ मज्वीह्म दे मु उद्धार् ।। राम नामधे म्यग्र हुदै अवीग्र अन्यमया सार् ॥११॥

### की भी भजन कि

विराध रक्षिस न्हापा, तुम्बुरु गन्धर्व रम्मा नापं प्रम ज्या, जुलनाश सर्व ॥१॥ ध्व ख मिया क्रवेरन, तमं श्राप्य्युग् वि तुम्बरु न राक्षस् ज्या, श्रापंदुःखम्युग् ॥२॥ उद्धान्त या वस्त प्रभु,यागुलाहांस्याना श्र अति आनन्दनं च्यन, थःगुगतिलाना ॥३॥ पुष्प दृष्टि यानाहल, जयराम धाया द्व दुन्दुभीया बाजाथाना, अतिहर्ष ताया ॥४॥ प्रभुयागु मुले च्वन,सीताब्वाकाझाया र राक्षम्स्याना फुकंच्वन, सुखंखुसिताया ॥५॥ न्थोहे पारवित राम, दिल अनं झाया द्व सुन्दर्गिकिजा मिसा,नापं खुशिताया ॥६॥ शर्भक्ष मुनियागु, कृटिथे का काया द्व दर्शन यात प्रभु, मुनिखुशिताया ॥७॥ हर्षछ्वितल प्रभु, पूजायाना चोचों मोमजननं याकादिल, फल्यूल छाया द्व अस्तुतिन यात मुनि, अति खुसिताया ॥६॥ भोजननं याकादिल, फल्यूल छाया द्व अस्तुतिन यात मुनि, अति खुसिताया ॥६॥

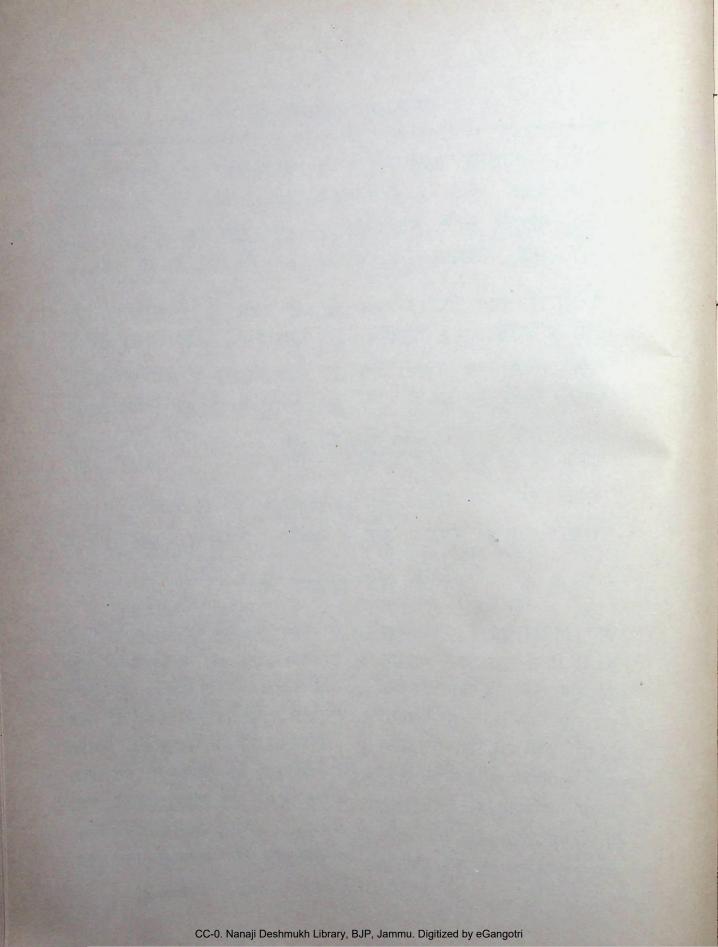



#### आख्यानिकच्छन्द ऽऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ,।ऽ।ऽऽ।।ऽ।ऽऽ

वैज्ञ तोता गुलि झान्द राम के दया लिस घन्य गुलांगु हे प्राण ।।

करियंदिका चो गु.तुनि ि राम के छि, फान्यु के का कथं स्वहे प्राण ।।१।।

पेत्र गया महें छि दियोम्ह सम के छन्ना व क्रें जिल आ छिहे प्राण ॥

भागा अपूर्व व्यञ्जन साम्ह राम के जिल हालु क्यू प्राण गुला जेल ॥२॥

पंची स्व सेवा सुरतं कि राम के फकाल या जाल गुली छिड़े प्राण ॥

भक्ति दर्शन विययात राम के छि छालु थीं मो करुणा तया प्राण ॥२॥

हे राम जि आ सुनि गेंछि याये के छिगू छुणा जि शुलिगे व धाये ॥

सोता छि रामं करुणा तया आ के जि दुःशी सीका सरणे व्यनाका ॥॥

#### श्री चेग्गी छन्द्र IIIsis,sisis

जित रघुकर श्याम सुन्दर हि प्रभु धनुष्धरं रक्तया रं।
अति मनोहरं बांगु थी बर हि जय जि मोक्षधान बाय जि प्रजाम ॥१॥
प्रभु गुजीजुया सन्ते मेष्ट्या हि गुछि छिगू दया दिग्रि क्र्यतया॥
गुरु छि सन्तया प्राण भक्तया है जय छि मोक्षधाम यायिज प्रणाम ॥२॥
भरत छिगता भाम्ह जान्कना है जुल द्यां मना देवता खना॥
धनुषवा छन्ना पाप भार्खना है जय छि मोक्षधाम याय जि प्रणाम ॥३॥
खुसिजुया दिया दःखि छि सिया है अचल भक्तिया रस्अमृत् वियाँ॥
जिगुमने दिया मुक्ति छि विया है जय छि मोक्षधाम यायिज प्रणाम ॥४॥

### श्री भजन कि

शरभंग ऋषि धन्य जनम वों कागू कि मींतो राम यांत अन्त्य दरशनयागू ॥१०॥ शरभंग मुर्नि हानं बिन्ति याना धाल कि दीन दयालुहे राम क्रुपा तय गोल ॥११॥ १म न मरोगर रुपी शिन्तित खंडा कि राजहंस रूपनुसां म्हितिम्हिल छन्ता ॥१२॥ विन्ति याये नेनादिसंजिगुसँ जिल्हाना कि त्रम्हलोंके बनेधकाच्यनाडिकयाना ॥१२॥ वार् पराते हैं नाप, गुनी झाल धाया के हेदु:सभन्नतराम, ध्वस्मैजिन तापा ॥१४॥ वार्चित्तं महिनसा, च्या आगस्या के वतल दर्यान दत, प्रभ्र धन भाषो ॥१४॥ साठनल्ल मल्ह की, अश्च कृषायात के वित्तरण्डाजुस्त्रश्च, धुलिजित सात ॥१६॥ मल् ध्वत्रा प्रभुत कि यामा ध्वत्र के दरामध्यत्रिप्रया, पुरेयाना च्युण् ॥१७॥ प्रतिज्ञा प्रभुतीता, मन्नी जिके लीत कि स्थरज्याअनतक, दिस सिम्बुक्ति भाषा ॥१८॥ जनत जो स्थरतीता, मन्नी जिके लीत कि स्थरज्याअनतक, दिस सिम्बुक्ति ॥१८॥ जय तम दन्त श्वर, भंग धुलि याया कि अभ्यानातक्वित्तर, प्रभुवत छाया ॥२०॥ प्रश्च याके मल्ति वर, प्रात्ते जुने पीत् कि, सामातीत्राचिताद का, च्यन सिताधा ॥२०॥ प्रभुवत ह्वा हानं, विनित्तयाना शाल के सीतालदमणनापंजिन् मन्दिसेसाला ॥२२॥ प्रभुवत ह्वा सतुण हराम्, जिनुमाने भाषा कि स्थमसुन्दिधि जुपा,विषासुसिताथा ॥२३॥ धुलियाया सित्याम, मंदि मिषिकाकां के भस्मजुयावन सित, भन्यमाण्यधायां ॥२४॥ दीव्यदेव सुनी मिक्त, वर पाने सुन् कि उकीविक्णे वस्पवा आसंहायाच्यू म् ॥२६॥ वहायाह व सित्यक्ति, वर पाने सुन् कि उकीविकणे वस्पवा आसंहायाच्यू म् ॥२६॥ वहायाह व सित्यक्ति, वर पाने सुन् कि उकीविकणे वस्पवा आसंहायाच्यू म् ॥२६॥

## क तिमान्य अस्ति एन्ट्री दोहा हिंद कर ही नेज

भक्ति तोत। ज्ञानी तसे क मुक्ति तई मखुं मन् ॥ भक्ति दुम्ह सिक्य मुक्ति क वई; प्यना प्यनाह सन् ॥१२॥

### \* श्री हरि भजन \*

बहुषि त मोह जुल स्वया के शरभङ्गजुगु उद्धार ॥श्री हार॥ धाल भक्ति नं जुल ध्वया के जन्म जुयोयासार ॥ १॥ प्रभुयात धाल ऋषि तसे के हेदु खभञ्जनराम ।श्री हरि॥ दिन द्याल भक्त प्रिय के हेसन्तयामुखधोम ॥ २॥





रयुकुर चन्द्रनद्या निधान् क जयसुखकन्द्नश्याम ॥ श्री हरि॥ शरणामत हितकारी जय क कल्बाण कारकराम ॥ ३॥

भ्रमर विश्व सित् <del>च्यू</del>न्द डाइडा,॥ ॥ ॥ इ,

हे तीबामा पित छिम् करुमा क्रियां पत्रीला सुर नरत हुना ।।

माम्ह ग्नीछि त्वहछगु दयका क्रियां से देश्यां उद्धार्ज में छिम् भरन ॥

हे तीबामा पित छिम् सरमं क्रियां उद्धार्ज में छिम् भरन ॥

पोगि पोगं जक छित खनिग् क्रियां प्यानं स्वय छित फायिग् ॥२॥

हे ईश्वहें प्रश्च रघुमर छि क्रियां निम प्रश्च जिन् रसनं ॥३॥

याना चोपीं जपतप थमनं क्रियां निम प्रश्च जिन् रसनं ॥३॥

हे सीताया पित छिग् करुमा क्रि आंशा यायि ऋषिग्रानित ग्रुना ॥

काथि दुःग्व प्रश्च छिन् श्वरणें क्रियां प्रेमं अति छिग् चरगोँ ॥४॥

ऋषि तेँगु जय शब्द वन 🔊 जुया कलोल अति ॥श्री हरि॥ श्री रघुनाथ चनखुसी जुया 🍖 आधुन्दयाना मित ॥ ४ ॥ अहे प्रभु राम भाल अनं 🦚 न्ह्योनेयाग्वीँ तश्वया ॥श्री हरि॥ आपलं ऋषिंमुनि त च्वन 🦚 श्री रामिलिसे वया ॥ ५॥ लाहा तुति क्वेंया पर्वतथें 🥐 दो छगु च्वंगु खना ॥श्री हरि॥ लेँ वना च्व च्वं श्रीरामनं क वदवँ दो यातक्यनो ॥ ६ ॥ ऋषिमुनि याके न्यन प्रमुं 🦚 अहो थ्वछुदोँ धका ॥श्री हरि॥ धाल ऋषितसें जिमिगु थ्व 🦚 दुःखया पर्व छका ॥७॥ अन्तर्यामीनं मस्यु छूना 🌣 छाँ प्रभुन्यना दिया ॥श्री हरि॥ राक्षस तसे मुना तः गुथ्व क्वें 🌾 ऋषित स्यानाविया ।१८॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

लाहि ऋषि मुनि टेँगु नया कि क्वेँ जुको वानावनी ॥श्री हिगा।
राक्षस न्हि न्हि वया थन कि ऋषित स्थानाच्वनी ॥ ६॥
करुणामय प्रभुं स्विव तया कि मुनितेँ दुःख न्यना ॥श्री हिगा।
पृथिवी राक्षस तयेमस् कि घाल सपट हे क्यना ॥१०॥
च्छिषमुनित प्रभुं सुख विल कि आश्रम पति वना ॥श्री हिगा।
स्वांस जुया च्वन च्छिमुनि कि श्रीराम भागु स्वना ॥ ११॥

### े वित्र दोहा वि

सन्त भक्तया दुःख फुका 💥 ज्वीह्म सदाश्री राम् ॥ ज्ञानी तसे उिकं कायाच्वनी 💥 सदां वयाग्र नाम् ॥१३॥

### श्री श्री भजन 🕾

सुति इन व सुति धैन्ह, अति राम भक्त अति त्यागी विषय छुं, मरुम्ह आसक्त ॥१॥ मन्मा कर्म वाचां राम, सेवा याना चोंम्ह मिपिं देवताया आशा, म्हनसे मखम्ह ॥२॥ अगस्त्य छुतिया शिष्ये, आति बुद्धिमानि रामभक्त सुनीदन च, सुनि अतिज्ञानी ॥३॥ सुतिदनन राम अन, झाल धांगु ताया हितपतं ब्गाकावन, अति हथाँचाया ॥४॥ मनं मनं धायावंगू, ध्वखं पका खेला हि जि थुजाम्ह दृष्ट्यात, राम कृपा तेला ॥४॥ छु व प्रसुं किजानाप, भक्त नापलाँथे हि श्रीराम झाईला जित, नापलाँव झाँथे पद्दा। जिकेला विश्वास मरु, ध्वखं पकाधैग् हि भाव मिक्त मरुनिके, गये कृवा तेगू ॥७॥ नदु जिके सत संग, नदु जिके ज्ञान हि न यज्ञ व योग छुंदु, नदुजिके ध्यान ॥॥॥ नवयाशु चरण खेँ, छुंदु जिके प्रेम गथे दर्शन विड् जित, न दु जिके नेम् ॥६॥ तर् दर्शन दय नं यो, छाय धकाधासाँ हि फुकं गित ध्वहेधका, वैगुआसाकासा ॥१०॥

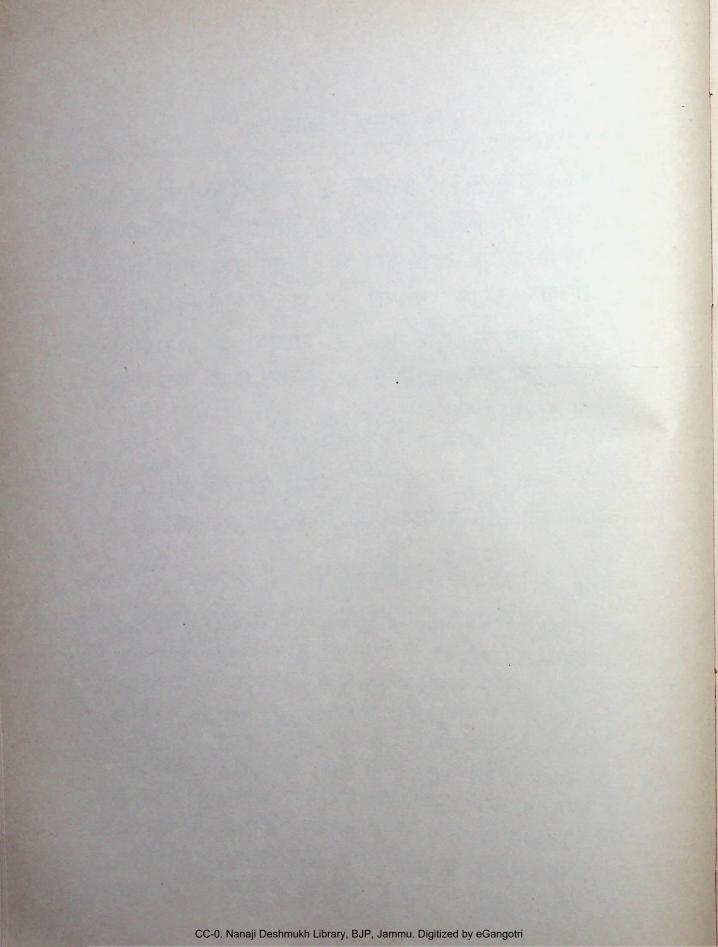



अवारित द्रुवा, विषु वाचावैण् क्ष युने युने जन्मकाँगा, उकिंकृत तेण् ॥११॥ अत्यन्त पापिम्हजुमां, सुनां नामकाई क्ष वर्गातन प्रभुं अती, सुनि प्रेमयाई ४१॥ उनाम्हत्र प्रभु थोंजीं. दरशन देलां क्ष वर्गात प्रभुं जल सुनि प्रमुं मिलांकेला ॥१३॥ चिमिसंत काहाँ तथा, थथे मित वोयों क्ष प्रेमं पूर्ण जल सुनि प्र्याकावनाचाचों ॥१८॥ ऋषित्रित्रापु ध्याने लुया व मवैम्ह क्ष गुम्ह प्रभु खाली प्रेमं, दरशन देम्ह ॥१५॥ प्रेमं वरावर मह, प्रभु खुर्सा ज्वीयु क्ष प्रेमं किर्तन याईम्हत्या, भवदुः व पनीण् ॥१६॥ प्रेमं कर्त्रवस्त मह, प्रभु खुर्सा ज्वीयु क्ष प्रेमं किर्तन यानाप्रभु, खुनियानाकाई ॥१९॥ सुतिक्तव मुनि च्वन, प्रने पका याना क्ष सुफल ज्य जन्मधाया, प्रभुनाप लाना ॥१८॥ भव भय होरी प्रभु, याता नाप लाय क्ष मिखा जि संतोषयाना, थोंहेतिनी काये ॥१६॥ यथे मितिया सुनि, अति इषे ताल क्ष प्रेमं रुपी समुदरे, दुवेज्या काल ॥२०॥ स्थेण पर्वर्ता वर्गी, थ्याँ ध्रमयाम् क्ष धायफई मसुस्यां स्रनि, खुमि ताम् ॥२०॥ वर्गेल विहायय वर्गे, न्द्रोनेविन व्यक्ति क्ष ज्या च्वलेप्याखँ वहुयि राम, चिरत्र म्यहाहां ॥२३॥ ज्यले लिहायय वर्गे, न्द्रोनेविन व्यक्ति क्षित्र वर्गे क्ष व्यक्ति सम्पहाहां ॥२३॥ अपस्वेग् अमस्वया, प्रभु सुनि, याके ह्यां वर्गेण क्ष स्वया च्यनप्रभे सिमां, किकासुनिसंग् ॥२॥ सुनियागु प्रेमस्वया, प्रभु सुनिस तामा क्ष दरसन विल सुनि, यागुमने काया॥२॥।

# 🕮 दोहा 📆

बांलागुलि उपमाद्य मरु 💥 मौहन सुन्द्र स्याम् ॥ अक्तयात अति तैम्ह द्या 💥 हे पार्वतो वो राम ॥१४॥

## भ्रह्ण हरि भजन हैं€

सुतिहन ऋषियामने श्रीराम् वो क् अल्लल द्रश्नन द्यावयां ॥हरि॥ सुनि फेतुना लँयां विचेँसं कि मिखा तिसिना च्वन स्वया॥१॥ रोमाञ्च याना सुनिया सरीर कि च्वन नीअलनं ध्यानं स्वया॥हरि॥ न्ह्योने काल श्रीराम अते अन कि सुनिया हाल खना प्रेम तया॥२॥ जनना दिउ श्रों रामं बयात के ध्याने ज्यना मुनों मिखां मकं ॥ इरि॥ अनेक प्रकारणं सन प्रभुतं के मुनिया आनन्दनं सँहेमां ॥ ३॥ मिया मने वो रुप तना मेगू के चतुर बाहु प्रभुजुगु खना ॥ हरि॥ मिणा तम्ह नागथे आँते ज्यामुनि के स्वत अलेतिनी मिखा कना ॥ ४॥ सीता लक्ष्मण श्रोराम प्रभु अन के मुनी खनाचींगु न्हों तेच्यना ॥ ४॥ श्री रामया ति थीका मुनिनं के भणाम यात अले गोतुवना ॥ ४॥

#### सावरतीक छन्द् sila,iistis

हे प्रभु ईश्वर राम छिगू के नाम सदा मित आश जिगू । हिरि।। में खुशिया यगु आछित जिं 🗨 स्युगू मखु प्रभु धा जित छिं । १।। यायगु में स्तुति सःगु मस् 🌊 अत्यद्भिगु प्रभु सीयन्यूम ॥इरि॥ यायम् मिक्त जि शक्ति मरू 🍖 नाथ छिहे जक धौय भरु ।।२॥ हे रघु नन्दन राम जिला 🤝 मुर्खदया प्रभु द्म्ह छिला ॥हिरि॥ करुनान व बुद्धि बिया 🥐 वैगति लायिगु ज्ञान सिया ॥३॥ ज्ञान मयी जित मेगु हनं 🍖 राम सिवेँ थम खँजि मनं ॥हरि॥ मिखां छिगु रूप थज् 🍖 याय अनी छित सीक्य थफू ॥४॥ ताइ।गु लाहां मुनि यना प्रभुं 🥐 छाति मिलेयात प्रेमं ज्यना ।हरि॥ तावेँत घेँपुना तल मुनी प्रभुं 🍖 खुसिजुया अति भक्तखना ॥ 🗷 ॥ श्री राम यागु रुप स्वश्रं मुनि 🍖 जुल तस्बीरथें मौह मिति । इरि॥ प्रभु मुनि नेम्ह सिया उथाँ के 💸 पोभा जुयाच्वन न्यम्हंअति ॥ ६॥ पचि पचि यातप्रभुयांगु तुति 🔊 मुनीं मने अति हर्ष तया ॥ इति॥ श्रीराम आश्रमें व्यनायन जिगू 💸 घन्य भाग्य धका रामश्रया ॥७॥ पुजायात अति मिक्त तयाप्रभु 🎨 धालमुनि असे विन्तियांना ॥हरि॥ हेनाथ गथे स्तुति याय छिगुनीं 🔊 पत्रीगु ग्वलें छिगुगुणवहानां ॥ 💵 4



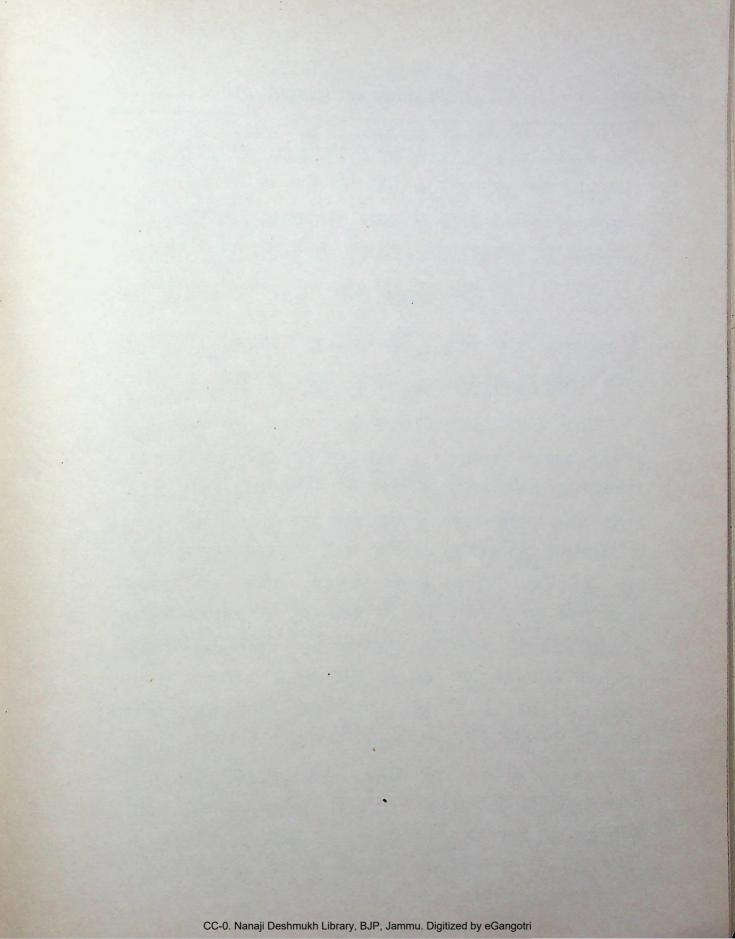

है गम लीला छिगु अगमअति र गथे मिंगीके जिं छिगु गती ।।हरि।। अज्ञानीम्ह जिके बुद्धिमरुमति र छेमां याना दिसं प्रभु भति ।। ६ ।। धुलिध यो प्रभु भ्वयो मुनिनं र अत्यन्त हुए अत्याना मनं ।।हरि॥ हुए इन्हितया विन्तियानाप्रभु र श्रीरामयो स्तुति ज्वन हुनं ।।१०॥

### श्री दोहा 👺

हे करुणामय भक्त प्रिय 💥 हे सन्तया सुख्धाम् ॥ निर्गुण त्रम्ह साकारजुयो 💥 भाम्ह प्रभु हे राह् ॥१५॥

#### 🐧 अस्तुति चौपाई 💸

श्यामरङ्ग कोमल उपवस्वाँथें के जिंगु मुनियागु वांथें ।।हरि।।
धनुपंधारि छि मक्तया आधार के छिगु चरणें जिंगु कोटि नमस्कार ।। १॥
मोहरुव जङ्गलयागुः मिथे के संत कमल यात सुर्य छि थिथे ।।हरि॥
राक्षसिकिसियात सिंहिं छुओतार के छिगु चरणें जिंगु कोटि नमस्कार ।। २॥
वाज रुप संमार पंक्षिया के जुन्ह प्रभुमुनी वस्त्रनं तीया ।।हरि॥
रक्षायानादिसँ नाथिंह आधार के छिगु चरणें जिंगु कोटि नमस्कार ॥ ३॥
कमल पत्रथें मिला छि बाण के सीतायाम्ह छि प्रांण समान ।।हरि॥
श्रिवया मने छि हंसया औतार के छिगु चरणें जिंगु कोटि नमस्कार ॥ ४॥
सङ्का सर्वया गरुड थुजाम्ह के आनन्द रुगछि सज्जन याम्ह ॥हरि॥
भव दुः छहारी रामछि औतार के छिगु चरणें जिंगु कोटि नमस्कार ॥ २॥
निर्मुण सगुणां नित्न स्वरुप के इन्द्रिय ज्ञान अगोचर रुप ॥हरि॥
निमल रुप फुकिम्ह छि मुमार के छिगु चरणे जिंगु कोटि नमस्कार ॥ ३॥
करप वृक्ष कि मक्त जनया के छुतें याईम्ह दुगीति छि मनया ॥हरि॥
संसार्या पुल छि याइम्हउद्वार के छिगु चरणें जिंगु कोटि नमस्कार ॥ ३॥

उपमा मरु भुजदगढ़ प्रताप कि फुकिम्ह छि राम नाम किल पाप ॥ धर्मयात प्रभु कवचया आकार कि छिगू चरणेँ जिगू कोटि नमस्कार ॥ ४॥ माया रुप व्यापक अविनाशी कि सीतो लदमण सहित बन बांसी ॥ पवनेजिगुमनेँ रामछि आधार कि छिगु चरणेँ जिगु कोटि नमस्कार ॥ ६॥ सगुण निगुणे अंतरयामी कि मसिया थ्वछ जी है प्रभु स्वामी ॥ दिसँजिगुमनेँ रामया आकार कि छिगु चरणेँ जिगु कोटि नमस्कार ॥ ६॥

## क्र दोहा क्र

हे सुन्दर करुणा निधान् \* हे सुख खानी समान्।। बिया दिसँ जित कृपातया \* प्वने छिके दरदान्॥१६॥

### \* श्री हिर भजन \*

सन्सारि माया मग्न जुया कि मनुत गेँ च्विनगू ॥ भी हिरि॥ अथे' छिके जि भुलेँ थजु अग्न अति थो जिगू ॥ १ ॥ सेन्सार जीवं प्रेम याथे' कि छित प्रेम योना च्विन ॥ भीहिरि॥ राम कृपा छि बिया दिसँ कि थुलि बर्दान फ्वने ॥ २ ॥

## 🎇 दोहा 🞇

सेवक जि छिगु चरणयों ¾ नाथ जिह्य भगवान्॥ थमजू भक्ति छुटेँ छिगू ¾ दुसां जिके अभिमान्॥ राम भक्ति तोता सुनां ¾ स्वइे सुख कल्याण॥ धाय वया त नीच धका ¾ पामर मुर्ख समान्॥१७॥



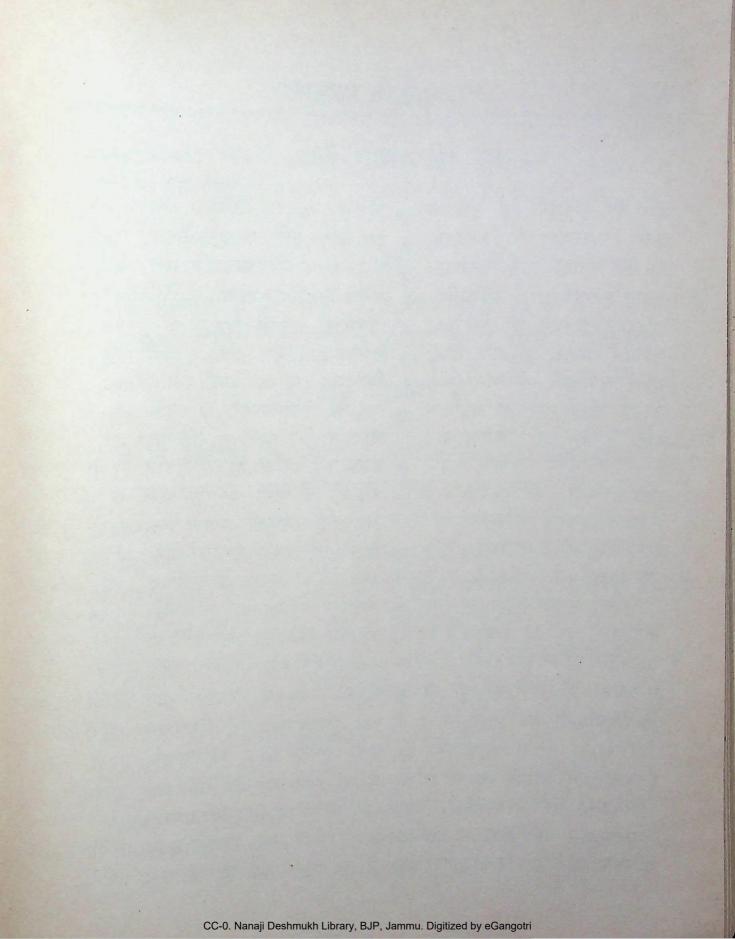

#### की भी भजन कि

सुतिद्णव इनियना प्रश्व सुसिताल 🍇 इता तया मुनियात छातितया काल 11811 संतोष जि जुरुधका दिल प्रभुं भाषां 🚜 काः, फी वर मुनिधाल प्रभुं खुसिताया 11211 प्रभुयाख नेनामुनि घाल विन्तियाना 🚜 छु फ्वन्य खलें हे बर कायजी मन्याना 11311 भुठागु हु सच्चागुहु मसियावजीं हुं अर् बर जित बिया मागु स्वया प्रभु छींतुं 11811 मुनियाखं न्यनाप्रभूं खुमिजुया थाल 🥧 जिगुभक्ति संधांछंके स्थिरज्य मिल : |411 जुयमांछ अतिगुनी भक्तियामु खानी 🦀 बैराग्यव शान्तिजुया जुयमा छ ज्ञानी 11411 थुलिवरकाया मुनीं विन्तियाना धाल 🦀 जिगूईच्था हान प्रस् वियादिय माल 11011 लक्ष्मणव सीता नापंज्यना धनुष्याण 💥 निगु मने म्थिरजुया दिसँछि सदानं 11211 ध्वलगुनं वियादिसँ मुखेजित मागू 🍇 आशा थजुजिके सदां लिगु भक्तियागू 11211 तथास्तु व धायां प्रभुं चिल बग्दानं 🁑 अगस्त्यव मुनियाथाँ: झायधाया हानं 110011 सुतिदणव सुनीं अले प्रभुयात धाल 🆗 प्रभुजिगु विन्तिल्लगू न्यनादिय माल 118811 तन्हु दत गुरुयागु दर्शन् जिं मयाना 🦗 थ्व आश्रमे च्वनागुजी गुरुयात वाना 112311 हेराम वयन जित व्यनायंका छींन क्ष छित बाधा जुई मखू गुरु स्वय जींन 118311 गुगु चरहतं प्रभुं विराधित स्यात 🚁 जिनं सोसों वयप्रभु वहे चरण्यात 118811 रामलक्ष्मण न्हिलादिलमुनिषागुथ्वीका 💥 अगस्त्यथाँ झालमुनिनापं खुमिज्बीका 118 411 मिक्तियाल ककंत्रभ्रं फुकसितं ये का 🍇 त्रगह्त्यव ऋषियागू आत्रम्याथाँ थे का 118811 अतिवांला पर्वअन पुखु थासेँ थासेँ अ वनजन्तु म्हेताचोंगु प्याख ल्हुया घाँसेँ 110911 खुसिवांछा उर्ति अन बिर्मलगु नानं 🍇 बैरिमाब मरु अन पशुपंचि यानं 112511 सिमाँसिमाँ बनो यक्त्र पंक्षिहालाच्चं गू 🕸 म्बन पुचपुच मुना जन्तु म्हितो संगू 113811 सिमा स्वामा भरेष्ठ्या व्यंगुकलस्वानं अ सुन्दर्अनस्त्यया कृटि प्रभुं खन हानं तपयाना चोंगु विद्युति पर्य चोचों अ सोयादिल पूर्ध अन थासे थासे बोचों ॥२१॥ 112011 रामसीताल्यदमणसोम्हच्यनखुसिताया अ अगम्त्यथाँ सुतीक्ष्णनींन्हापालाक काया ॥२२॥ अगस्त्य प्णाम याना सुतीक्ष्णनंघाल अ छित नापलाय धका रामपूस झाल द्शरथया का गुम्द भवि भगत्याम्द क्ष सीमा व रुद्मण नेम्द्रनाप व्वनाकाम्ह ॥२४॥

इंबनाध्यान याना सदोगुम्ह रामयाग् अ वहे पूर्ध कृपो बाना थनथेंक भागू ॥२५॥ झोसँ व्यना इया दिस राम लसोझाया अ भासँ गुरु पूर्ण इल इचाझीनु धाया ॥२६॥

### अ∉ दोहा अ€

भायाच्वनर्ग्वा हिला ब्युंब्युं 💥 ऋषि मुनित दशन् ॥ भक्तथा आशा पुरेयाना 💥 बीगू प्रभुया चलन् ॥१८॥

# 🖈 श्री हरि भजन 🖈

थ्व खँ न्यनासाथ छँसो भाल ६ अनं अगस्त्य द्ना ॥श्री हरि॥
रामखना खोबि तल मीखाँ ६ नुगले हर्ष थना ॥ १ ॥
अगस्त्य त अनियोनो दिल ६ श्रीरामलक्ष्मणवना ॥श्री हरि॥
छातितल नेम्हसितं मुनीं ६ हा प्राण धायाज्वना ॥ २ ॥
भला कुशल खँ न्यनो मुनिं ६ आश्रमे यंकोद्या ॥श्री हरि॥
सोह्मसितं माने याना तल ६ आसन कायाबिया ॥ ३ ॥
पूजायात प्रभु श्री रामया ६ खुसि अगस्त्य जुया ॥श्री हरि॥
पूजायात प्रभु श्री रामया ६ द्यि म्यपिनी सुयो ॥ १ ॥

शादू त विकीदित छन्द sssiisisiiis,ssissis

हेराम प्रभु नार्गुणं सगुणया , काबा स्वरुप् छि वयनी । उद्घारज्वीग उपाय न न्यग लँखेँ , अप्बीग भक्ति खना ॥ लीला क्योंम्ह छि भक्किमार्ग जगतेँ , श्रीराम औतार्जुया । निर्मुग्ज्ञान सिबेँ ध्व अःपुगु धका , जिनं मनेँ वो थुया ॥१।

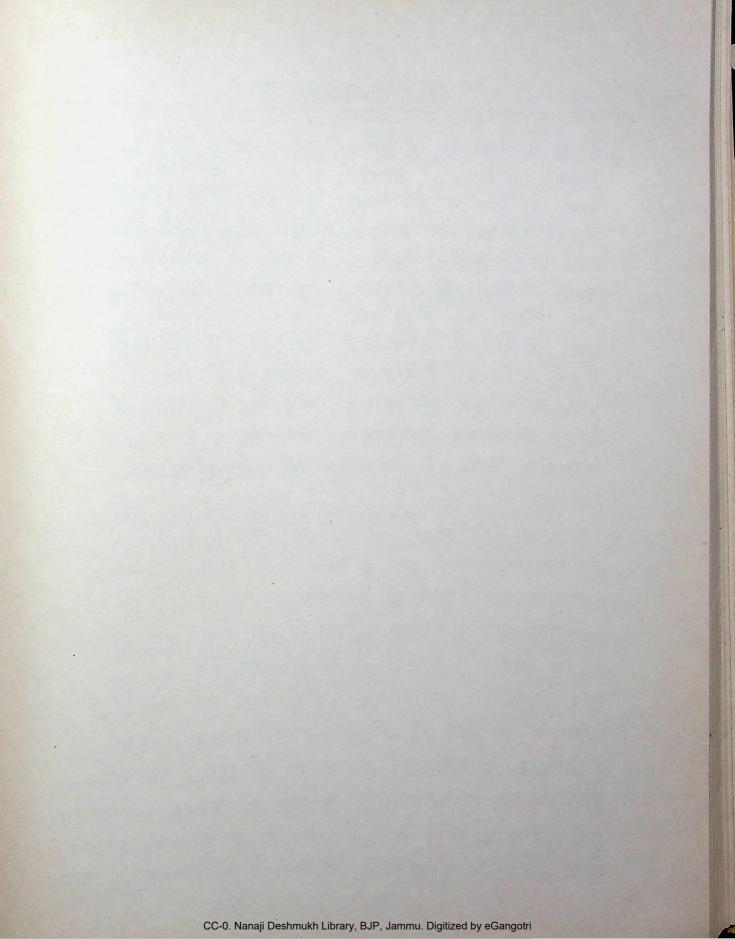

ने के भक्तिवना छि याय खुशिनं , छिंहे मिनकं गथें ।
निर्मुण् यागु व ज्ञान दे मितिसुया , धाणा निराकार्थथे ।
वैराग् भक्तिवना न ज्ञान दियगू , जल्सुंन्यगू मेघथें ।
सीका भक्ति व ज्ञान् न्यगुं छगु उर्का , जल्बो प्वया भेदथें ॥२॥
देहं यायगु कर्मकाण्ड् गुलिखः , निष्कामनां यायमा ।
ज्ञानीनं सगुणें न्यनो समखना , भक्ती ज्वना कायमा ।
ज्ञम्ह ध्वीधुन ज्ञान सीधुन धका , याना अहंकार्मनं ।
तोता कमतयां ग्वलें भिनिधका , सीका मन' जिं ध्वनं ॥३॥
हे राम प्रभु जिं सदा छिगु सगुण् , या भक्ति आशां च्वना ।
न्योंसां निर्मुण यागु ज्ञान व सुनां , स्यूथें वनं जिं कना ॥
हे राम स्तुति याय जिंछित थुली , आसा ध्व जुगू जिगू ।
साकार्भिक्त वियो पवने प्रभु सदा , याना नमस्कार्छिग् ॥४॥

# श्री हिए भजन 🎉

अन च्वस्व ऋषिमुनि फुकं के श्रीरामचन्द्र खना ॥श्री हरि॥ हर्ष ख्वि तया च्वनिमखाँ के खुसिजुयाव च्वना ॥ १ ॥ ऋषिमुनियाग्र न्ह्योने प्रभू के श्री रघुनाथ वया ॥श्री हरि॥ नग्रुगन विचे चन्द्रमाथे के च्वन बाँलाग्रुस्वया ॥ ६ ॥ शरद काल्या चन्द्रयात के चकोर स्वई गथे ॥श्री हरि॥ ऋषिमुनि त मोह जुया के स्वैग्र श्री राम अथे ॥ ९ ॥ थले चोंह्म न्याया संजोगनं के जलपावे जुथे जुया ॥श्री हरि॥ दुःख मंत प्रभुं दर्शन विया के ऋषिमुनि त सुया ॥ ८ ॥ दुखी कङ्गाल ह्म गरिप नं के पारस्मणि थुयथे ॥श्री हरि॥ खुसि जुया सन ऋषिमुनि के श्री राम भेँ पुयेथे ॥श्री हरि॥ खुसि जुया सन ऋषिमुनि के श्री राम भेँ पुयेथे ॥ ६ ॥

धाया दिल प्रभु श्री रामनं कि अगस्त्ययात स्वया ॥श्री हिर॥
कनेमाग्र मखु मुनि छित कि कारण थनिज वया ॥ १०॥
मस्यु पित थें खोलेँ योना कि गथे प्रभ्वीत कने ॥श्री हिर॥
जूगुजुया वंग्र जुई गुने कि स्पृम्ह मुनि छिमनेँ॥ ११॥
हे योगेश्वर मुनि जित के दिसँछिंसल्हाबिया ॥श्री हिर॥
क्षमा याना दिसँ मुनि जित के छ्वातया छिं दिया ॥ १२॥
मुनि दौह जुया च्वपीं आंत कि स्थोना राक्षस फुकं ॥श्री हिर॥
ऋषिमुनि गथे तय थन के आनन्द याना सुखं ॥ १३॥
मखु हे मन्त ऋत्वि गनं के पलेँस्वां बचेँ जुई ॥ श्री हिर॥
वय धुन जि थन मुनि के राक्षस अथें तुं फुई ॥ १४॥
धाया दिसँ जित कृपातया के गनिज माल वने ॥ श्री हिरि॥
केना दिसँ थां छगु जित के माल गनिज चने ॥ १५॥

# ं दोहा क्

सिद्धि ज्वीगु मरु गृहस्थयः 💥 ब्राह्मण बाक्य समान ॥ यायमागु न्ह्याम्ह सिनंउकीं 💥 सुपात्र ब्राम्हण मान ॥ १६॥ 🖄 श्री भजन

अभुं धागु न्यना मुनीं न्हील रुविविका र विन्तियाना प्रभुयोत लिसविल खेका ॥१॥ थये छाँछि न्यना जिल्ल स्यूम्ह दुम्ह्यक्ति र हे पायया शत्रु किगू सिया भतिभक्ति ॥२॥ स्रोलासियाछिगु भतीन्वनां भक्तियाना र छिगुमाया खनाअति जिला प्रभु ग्यांना ॥३॥ फुकंस्यो उपरे मांयोछिगु ग्याना प्वीग र कुपात्या न्यनादिसँ विन्ति याय ज्वीगु ॥४॥

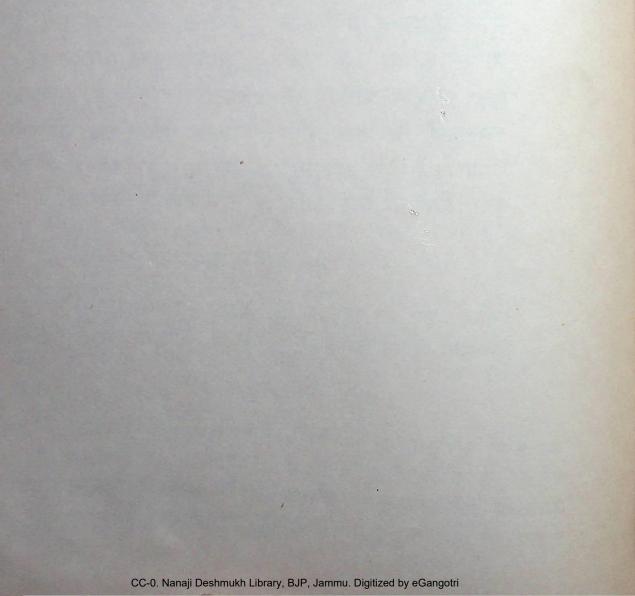



प्रमिल्या माया दुवः सिया सिमाथे तुं 🍖 दुवः सिथे व्रम्हा एड्नं सयाची 11411 जिब फुकं दुब:सिया दुने च्वर्षि कीथें 🚓 म्हेता चोंगु फुकं दुने गुवलें मसीथें 11811 बद् वसियात नैम्ह छम्ह काल थाई 🔊 छित खना सदा प्रभू व कालनं ग्याई 11011 प्रभ जिला चना छित विश्वयतिधाया 🗞 उजाम्हसें न्यन जिन्ये मस्यूम्हथे झाया 11=11 च्वता दिसँजिगुमने सीतालदमण नापं 🚓 हे हुपा सिधुछिके थुलि पवने न्हाप 11311 बैराग्य व सतसङ्ग भक्ति योग नेम 🚓 प्वने छिगु चरणया अखण्ड्गु प्रेम 112011 अखण्ड पुरण त्रम्ह पूत्रुछि अनन्त 💸 ने योका चाम्ह छि निर्मुण रूप सत संतं भजेयाइगु वो इत निरम् गाहे के वर्शस्यम् छिम् गुण मस्यु ज्ञानीं छुंहै ॥१२॥ छिगु निरग्णयागु खनं जिनंब्हाना 🎨 स्यर्पितनं हेराम जीं जुया बयान् याना ॥१३॥ तर छिगुमगुण रूप् अानन्दव ज्वीगू 🍖 जिगुमति भजेँ यात अपुगु ब ध्वीगू सेवक तारीफ पाये छिगु बान्डि ज्गू 🔊 उर्कि पूर्भ मस्यु छुना जिके नेना द्युग न्येनादिसँ पश्चवति यार्ल विन्तियाय 🌊 मस्युम्ह छि प्रभ्रयात स्युम्ह श्रुया धोये 112511 न्हापा परावित छको जुया अन्हिकाल 🍖 ऋषिमुनि फुकंसियाँ अति दुःख 112911 गौतम मुनिया शर्णे बना मुनि फुकं 🎓 गौतमया तपोंबलं नया च्वन सुखं 113611 नकातल गौतमनं विचायाना मागू कः ऋषिष्ठनि दुःखिसया धाम्हसित धागू 113811 पश्चवटी छुटे जुया वन अन्हिकाल 🍖 फुकं सिया मर्तिथाल लिहावन्य माल ॥२०॥ गौतम लहिंग अपीं दयाव ताकाल 🥐 गौतमें के बिदाकाये सुनानं मछाल 112811 लिपामायां कपट्यात स्वार्थी मुनितें सं 🚓 मासाँ छम्ह सृष्टियाना •छत वायां द्रेसं 11271 गौतमया , बाद्देवना नल वसां वानं 🥷 गौतमनं खना वया ख्यांत घ्वानां सानं 11231 गौतमन थिये वहे सित थास पाया 🦚 गौतमया च्यन साया हत्यालात धाया 118811 लिहावल भौतमें तः फुकंहत्या लाका 🥐 न्हाप याथे पश्चवटी च्वन मनं त्याकाः 112411 लिपा गौतमनं छल्यागु सीका काया क् आपांचल पश्चवटी यात तंस चाया राक्षस तसे थन्यों अन बासयानाधाल 🌣 पश्चवटी अशुद्रगुः स्थान जुय मालः 112511 अपित्र जुया थचें। मन्दुतले रामं क धाल रामं न्व्हींव तिनी जुइ शुद्ध हानं 115011 थ्ये श्राप वियातम् पञ्चवटी घैम् र पित्रमु गोदावरी गंगा न्ह्याना वैम् ॥२६॥ ------

Y

## 🕮 दोहा 🧱

हे करुणा मय फुकिम्ह छि 💥 दुःख भये मंताप् ॥ कायि सुनां छिग्न नामवया 💥 फुयिश पाप व श्रीप् ॥२०॥

# क्ष हरि भजन क्ष

दण्डकारएय वगुँया खँ नं न्यो 🦚 मस्यु म्ह हेराम छित कने । हिरि।। हेनाथ कसुनिंगु मांफ यानादिसँ 🚓 क्षमातया जित छिगु भने ॥ १॥ भोज वंशी दागडके राजा छन्डु 🍖 सिकार्वल फुकं ब्वना वया ॥हरि॥ दागड़के राजा मोह जुलअति 🔊 मार्गंच मुनिया कन्या श्वया नकतिनीया ल्यासे वांला अतीहे 🍖 च्वंगु खन आश्रमेँ च्वना ॥हरि॥ जवर्जिस्त यन रथेँ तया अनं 🥷 कामान्ध रांजां बैत ज्वना ॥ ३॥ फलमूल मामां बोम्ह मुनिलिपा 🦚 थगु आश्रमेँ लिहा वया ॥इरि॥ भागीभ मुनि टोल्हें जुल अति 🍖 यःम्ह कंन्या अन मरु श्वया ॥ ४॥ लिपाख फुक मुनि सीयाअले 🔊 धांल तं चाया श्राप विया ॥हरि॥ राज्य राजा बन्धु वर्ग फुकंहे 🍖 तुरन्त नाश जुयमा थुलिया क्यागुफेँ वावया आकाशमातं 🍖 फुड़ सिनायन व आप नं ॥हिशि। देश नापं फुक नाश बुयाअन 🔊 जंगल् जुर्या च्वन थौँतकनं ॥ ६॥ द्गड़कारगय घैगु नाम जुयाव 🔊 जंगळ जुयावन प्रह्यात नं ॥इरि॥ अपितृत्र श्रापं जुगु जुयायक्व 🔊 बयां बासं स्वन राक्षस् अन ॥ ७॥ थनं पेक्वे पा जङ्गल व च्यंगु 🥐 गौतमो धैगु गङ्गा वया ॥इरि॥ मोलाका वंगलसिमान्यामादु 🍖 वाँलाना चेांगु अन दिसँ स्वया ॥ द॥ उकि अनयात पञ्चवटी थका 🔉 धापि जुगाँच्वन प्रख्यात अति ॥हरि॥ ज्याखँ यानादिसँ अनच्यनाहें 💸 थथे वन प्रभु जिगु मती ॥ ६॥



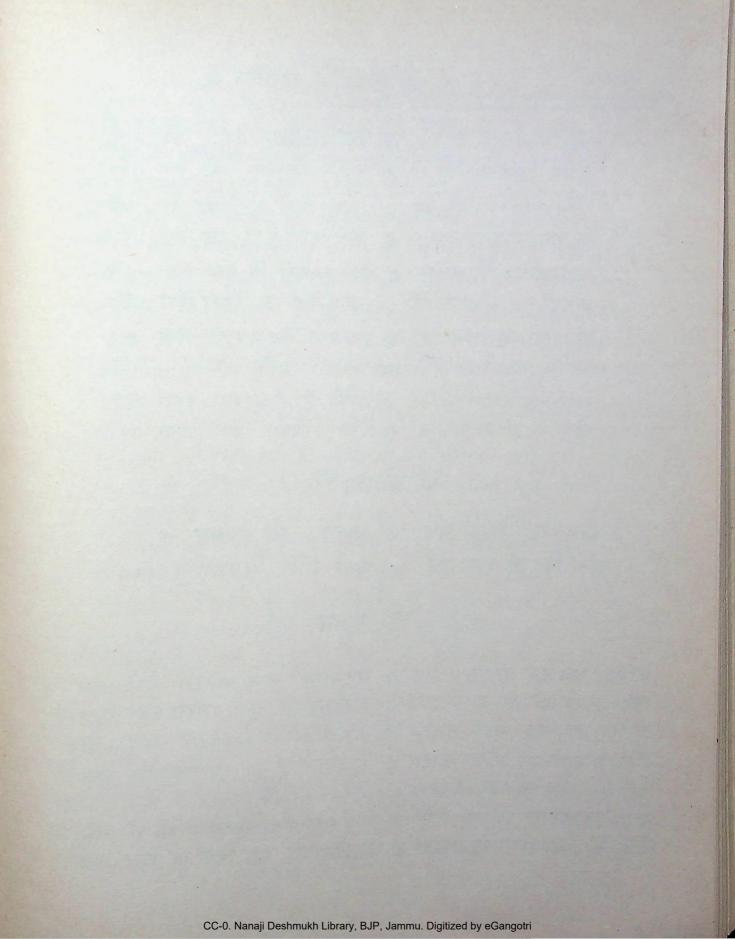

पिनत्र याना दिसँ बहे राम ति वथाँ प्रभुनं पला तया ॥हिर॥ उद्धार्ऋ पिम्निन यानादिसँ छि कि चें।पि अत्यन्तगु कष्ट फया ॥१०॥ विनित होनंछगुन्यनादिसँ प्रभु के न्हापा जिथाँ थन ईन्द्र वयौ ॥हिर॥ काँ;वोधनुष्वाणखद्गछपुथन के धाल नासो बिया जित श्वया ॥११॥ श्रीरामजौतार ज्या झाईथन के दिसँ थ्व शस्त्र छि फुकं विया ॥हिर॥ भार हरे याई श्रीरामचन्द्रनं के राक्षस तेँ त थन स्याना दिया ॥१२॥ थये धाया प्रभु ईन्द्र वनञ्चले के थ्व शस्त्र जित वं नासो विया ॥हिर॥ पृथ्वीया भार हरेयाना दिसँ के थ्व शस्त्र जित वं नासो विया ॥हिर॥ पृथ्वीया भार हरेयाना दिसँ के थ्व शस्त्र प्रभुनं काया दिया ॥हिर॥ अगस्त्यनंथुलिधायाशस्त्रविल के काया श्रीरामं व शस्त्र ज्वना ॥हिर॥ श्रीराम फालविदा काया अने के दिल पञ्चवटी बासं च्वना ॥१४॥

# श्री दोहा 👺

ब्हीका तगुः प्याखं फुक 💥 वयागु थौ सन्सार् ॥ उकिं बिचाबं याना जुई 💥 जुया अनेक अबतार् ॥२१॥

# -- अ भजन - १

शहिषम्नित स्वन फुकं अति खुसिताया है राम दरशनं जन्म सफल्जुल धाया ॥१॥ दश्दकारण्यत्र ग्वीनं प्रमुझाया चाचें है वोगुँयागु प्रभुं न्हुया पापफुना वोवें। ॥२॥ मनोहर जुल अन अतिहे बोलाना है पिबत्रनं जुल अन श्राप छुटेँ याना ॥३॥ ते मं बनास्वचें प्रभुं सीतायात धाल है अगस्त्य ऋषितं सीता तः धंधायमाल ॥४॥ अगस्त्यता खंजीं सीताल्गुत्रयान्याये है अगस्त्यत चिक्तियंम्ह मज्यु झिसंधाय ॥५॥ खन्दुराश्चय् न्येम्हत्रल ध्वेतस्यायधाया है प्वार्थे दुनेवना स्यायधका त्राग्रकाया ॥६॥ विकिथिप कीतन्त्रया नयगुलीचोचों है अगस्त्यनं नया ब्वत प्वार्थे दुने वोवें। ।७॥

प्वायेदुन्ये तिषधका स्वत राक्षस तेसँ ता तिष्ठ कि तिष्ठ कि प्याना ब्छत नं प्वाथेँ सं ॥=॥ स्यानाबिल नयम्ह राक्षस्त्याध्व ऋषिनं कि जथराग्नी अगस्त्यया सिल किसीनं ॥६॥ अगस्त्य व धायासुनां प्वाथेँ लाहांवुसां कि पन्चे ज्ञिय निष्णा छूं अजीर्णहे जुसां ॥१०॥ अगस्त्य नांकोर्या प्वाथेँ उसींउसी योये कि वयात अजीर्ण पचेँ मज्वीधन्दा छाये ॥११॥ रामसीताल दमणझालसोम्हस्याखँ लहाव्हां कि जटायुत केन प्रभुं हुँ छु षोसो धाधां ॥१२॥ केँ कियात श्रीक यात प्रभुं बोण काया कि पश्चवटी यापि ऋषि नैम्ह जुईधाया ॥१३॥ प्रवितथें चोम्ह गीद्ध यानंनिसें खंगू कि पका ध्व राक्षसधका प्रभुं केँके तें गू ॥१४॥ ध्वर्ख न्यना जटायुनं विन्तियाना धाल कि प्रभु जि राक्षस मखु छाय स्यायमाल ॥१४॥ जिल्ला छिम्ह दास प्रभु तवादिसँ माया कि कृषातया हिसँ नित दुः खिपंक्षिधाया ॥१६॥

#### श्यनिका छन्द; धाडाडाडाडाडा

धन्य हे छि रामचन्द्रगां दया , थ:म्ह भक्तयागु आश्चनं स्वया ॥ दुःखिशन्तते गुदुःखि स्वया , ब्यूगु दर्शन थ्व आकृषा तया ॥१॥ धन्यहे छि रामचन्द्र भूमिया , दुःख जुगु लोक देवया सिया ॥ मक्तते त दुःख राचसं विया , ग्वी छि माम्ह नास्यांत पापिया ॥२॥ धन्य हेछि रामचन्द्रया दया , आश तेंगु शम्स ईन्द्र शेषया । थीं वृत्ते द्याप्रसुं कृपातया , लात भिगति स्वयाछि लोकया ॥३॥ धन्यहेछिराम विश्वया धनी , शेष देव शम्सुया शिरोमणि ॥ लक्ष्मणप्रसुं रमा ब्वनाथनी , माम्ह राम यात याय जि अनी ॥४॥

भ्य व न्यना स्वम्हं अन हतपत झाया है कृपायात प्रभुं वैत धन्य धन्य धाया ॥१७॥ जटायु व नाप प्रभूं प्रेमनं खँल्हाना है पञ्चवटीं थेंकादिल स्वम्हं हर्षयाना ॥१८॥ रघुनाथ बनबास माया अयुष्यानं है झिन्येद त गुनी ऋषिते याँ ज्याहोनं ॥१६॥ लिपा अगस्त्यनं धाया पञ्चवटी झागु है कन्य उमा पञ्चवटी रामंनीलायागु ॥२०॥ लहमणं थाँ थीकयात प्रभुषींत लवेका है गोदावरी किनारेसं विल कुटिंह का ॥२१॥ गनं निसे प्रभुषिसं च्यन ग्रान वास है मुनिते गु अनंनिसे फुनावन त्रास ॥२२॥

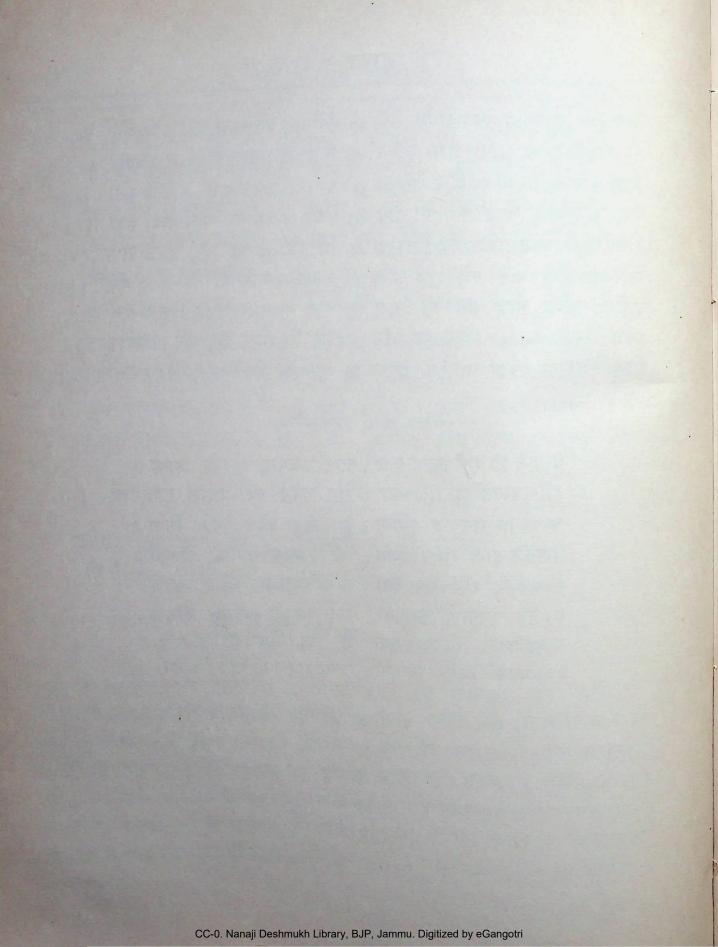

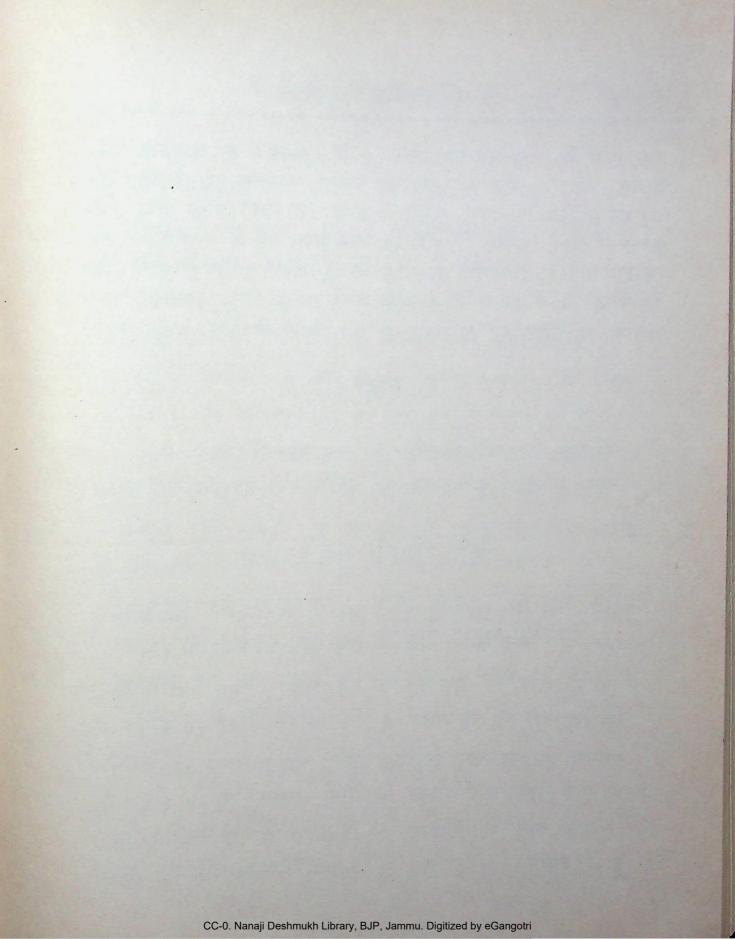

प्रभुं न्हुया विया छुटे जुयावन श्रापं कि पशुपंक्षी ऋषिम्रानि सुखं च्यन नापं ॥२३॥ पित्रमु मनोहर जुयावन श्राँनं कि फलपुल स्वानं अन भरे जुल वाँनं । २४॥ छुन्तु प्रभु खुसिज्या च्यनाद्युग् ध्यीका कि निस्कपटं लद्यणनं विन्तियात सीका ॥२५॥ हेदेवेश्वर हेराम ज्यतया स्वामी कि करुणायामय प्रभु हे अन्तर यामी ॥२६॥ प्रभुं कृपा याना जिगू न्यनादिसँ विन्ति कि न्यनायु जिछिक्य थः म्हईश्वर्जुया नींतीं ॥२७॥ छिगु चरणया भक्ति गथे स्थिर ज्वीग् कि ज्ञानवैरांग्यमाया सीग् गथेवुद्धित्वीग् ॥२८॥ गथेयाना भक्तियासा प्रभु खुसिज्वीग् कि जीव ईश्वर्यागु भेद कना गथे सीगू ॥२८॥ गथेयाना भक्तियासा प्रभु खुसिज्वीग् कि जीव ईश्वर्यागु भेद कना गथे सीगू ॥२८॥

# वि दोहा वि

न्यनेमागु थ्व थ्वीका अती 💥 न्यंगु लक्ष्मणं ज्ञान् ॥ जन्म मरणया दुःख फुना 💥 ज्वीगु सदा कल्याण ॥ २२ ॥

# श्री हिर भजन रेड

धाल श्रीराम खुसी जुया है लक्ष्मण यात खँना ॥श्री हरि॥
मनवुद्धि चित्त तया न्यलं है हय भित जी कना ॥१॥
गुह्मसें जीव फुकं बसे तई है वहे माया धायगू ॥श्री हरि॥
जि जिग्र छ छंग्र वहे माया है विचायाना कायगू ॥ २॥
इन्द्रिय अगोचर वस्तु जुल है मनं मस्युग्र गुगू ॥श्री हरि॥
थ्व फुकं सीका कार्छं किजा है माया स्वरुप उगू ॥श्री हरि॥
व माया याग्र नेट किजा है विद्यालविद्यान्यगू ॥श्री हरि॥
टु:स्व अत्यन्त सीग्र छगू है अविद्या वो धायगू ॥ १॥

जीव भवसागरे कुदुवनी 🗨 अबिद्या बश्यच्यना ॥श्री हरि॥ जीवं अत्यन्त दुःख सीई 🤉 वोअविद्यात ज्वला ॥ ५ ॥ विद्यानं थ्व संसार या क रचना याना दवनी ॥श्री हरि॥ सत्व रज तम सोंगु गुणं 🙉 विद्याया वशे वनी ॥ ६॥ ईश्वरया इक्षों चलें जुइ कि मह समर्थ वय श्री हरि॥ मायास्वरुप व सींक किजा 🪓 विचार यानाश्वया ॥ ७॥ गुग्लिअभिमान् अज्ञानया 🦚 सुंग्ये जुया व वनी ॥श्री हरि॥ गृह्मसे सम थ्व जीववात 🦚 ब्रम्ह खना वो च्वनी 📙 🗆 ॥ वयात धाय माल किजा 🦚 सच्चा बैराग धका ॥श्री हरि॥ ऋ छि सिछि व सेंगु गुणं 🚓 तोता च्वनि वं छद्या ॥ ६॥ मखुग गुलीं थःहे सिई 🗫 मायाया स्वाम धुका ॥श्री हरि॥ मित तयाति थो खँ किजा 🔊 व जीव धाय छका 11 8011 अ-हाँयानाच्चिन मायायात 🧞 बंधनं फेना बिई ॥श्री हरि॥ फरक जुया च्विन प्रपञ्चनं 🔉 आत्माया ज्ञानसीयी ॥११॥ कल्याण रूप ब्रम्ह धका 🚓 धाय वयात छका । श्री हरि॥ लोमंका ती छं ध्वनं किज। 🔊 तधंगु ज्ञान धका 1122 11

# ₩ दोहा ₩

न्ह्याम्इंहे ज्ञानी तःधं पिनी 💥 जुई थुजायू रीत् ॥ दुःखिसया जुयि थमं वरू 💥 याना जगत्या हित् ॥ २२ ॥





#### श्री श्री भजन 🕾

धर्मनं वैराग्य जुई वैराग्य नं योग अ योगनं श्वज्ञांन जुई ज्ञानं मोक्ष भोग ॥१॥ वेदंथये निर्णे याना तगू धका सीगू अ तर जिलामिक खना मथांखु सिज्बीगू ॥२॥ भक्तिनंहे भक्तयात अति मुख याई 🥸 फुकसिवे मुल भक्ति स्वतन्त्र व धाई ॥३॥ मक्तियाअधिने न्यगूज्ञान विज्ञान्धाग् अ स्वतन्त्र वमक्तियात आरम्यगू स्वागू ॥४॥ भक्तिनं म्हिसगु ज्ञान विज्ञाननं देगू 🥸 मथानंद्य जित भक्ति खुसियाय फेगू । प्रा साधु संतयागु कृपां भक्तिपाबे ज्वीगू 🥁 सुखमुल भक्ति किजा भवदुखक्वीगू ॥६॥ गुगूभक्ति मार्गं किजा जितपावेज्वीगू अ विस्तारं वक ने छंन्तभक्तिसाधन्थ्वीगू बाम्हणया चरण सेवा अति प्रेमंयाये अ पैलागूव मक्ति साधन्थुकियात धाये थः थः गुहे कुल धर्म तः धंधकाध्वीका 🚜 बेदं धाथे धर्म यायेदोश्रागुध्वसीका 11311 शुकियात विषयव बैराग्यनं धायी 🍇 ध्व न्यगुयांफरुं लिपां जिगुभक्तियायी 112018 प्रेम जुनुंबनि भक्तिजिगु लिलास्वेगू 🚜 बढ़े जुजुंवनिवैक्य मेगूमिक्त नहें गू 118811 112311 बाखं नेने कीर्तंन याये सेवाजलहानं अ पूजाआर्ति नमस्कारभजनजुल ज्ञानं 118 311 अर्गण याय मनं जुया भाव दास 🥸 ध्योनयानाच्वनेसद्कायाजिगुआस साधु सन्त सेवायाँ:गु थजु अतिप्रेम 🍇 मन्सा कर्म भजन्जीगु थजु तधनेम 113811 मांन्वागुरूवन्धुँवर्ग देव स्वामीधाया अ जिगु सेवा याईसुनांशुद्धमति काया 112411 रोमाञ्च ज्वी शरी जिंगु की लान्यना स्वी गु क्ष मिखां ख्विब बानावईबोलिखा खात्वी गु ।। १६॥ कामकोध लीममीह तोति अभिमान 🕸 उजाम्हनभक्तकिजासीकीजिम्हप्राग् 118 911 थथीं जाम्ह भक्ति से बन्येगु जिहानं 🕸 खु सिज्या ध्रया । ने इबने जिमदानं मन्त्राकमेत्राचा जिगुआधारे सु चौंसो 👑 निस्कामनायानाजियुसुनांभक्तिजांसा 113811 तोत्यमख् वैत ज्वनेजिम्ह प्राणधाषा अ विलेसे जिवन्ये न्ह्याथाँ जुसांखुसिताया 11201 परमात्माँ सुनां चित लीन याना तैगू 🥸 पवित्रहे जुया फुकं बनि कुल वैगू ॥२१॥ व्यामांया गर्भ गुद्ध जुई वैत व्यीका अ पृथीवीनंगुद्ध जुई उजाम्हसे न्व्हीका ॥२२॥ सचा मक्तं न्हुयातीर्थ पावित्रवदाई अ सतकर्म सतकास्त्र वेहि याना धाँई । १२३।। खुनि जुल लद्मण अतिथ्वखँ प्रमुखं ना अह प्रमुखं चरणेँ तल थः गु जीरयंका ॥२४॥ प्रभुश्चितियानाथाल ज्ञानभक्ति सीका अप्रप्रभुध्यस्य कनायनशंका कसं प्यीका ॥२५॥ वयान्मतथ्यस्य न्यनाः आनन्द जिज्गू अप्रप्रेम भक्ति वया च्यन जिगुमितन्हुग् ॥२६॥ क्रिजांधागुन्यनाप्रभू न्हिलसुसिताया अप्र छाति तल लक्ष्मगाँत घयपुना काया ॥२७॥ छुं छुं दिनवन अन ज्ञानयास लहाल्हां अप्र पश्चवटी च्यनादीग् अतिहर्ष यायां ॥२८॥

#### ₩ दोहा ※

म्यपि मिजं खना मोह जुई 💥 भात खनाज्वी दीक ॥ व्यस्या मिसायाग्र सुर्पणखां 💥 चलन् ज्वनावल ठीक ॥२४॥

# क्ष हरि भजन कि

रह्मणाखा रावणया केहें व कि अति ग्यानापुगु रुप वया ॥हिरा॥ मोहजुया अति वल श्रीरामया कि पालियागु ख्वाँ चिन्ह श्वया ॥१॥ पश्चवटी थें का मामां वल अन कि श्रीराम लहमण नेम्हं स्वया ॥हिरा॥ अहो गुलि बांलापि धकान्यम्ह कि मोह जुया च्वन मनें वया ॥ २॥ दाजुिकजा काँ न्ह्याम्ह्ह्यजुसां कि बाँलाम्ह हिसिदुम्ह श्वया ॥हिरा॥ मिस्तेँ गु बान्ही थ्वहे पावती कि मोह जुया विन मन वया ॥ ३॥ सुर्जें कार्नित गथे सुर्येखनेतुं कि मिस्तेँ अथेतुं ह्य जुया वनी ॥ ३॥ सुर्जें कार्नित गथे सुर्येखनेतुं कि मिस्तेँ अथेतुं ह्य जुया वनी ॥ ४॥ थ्यायायां वोल सुर्पण्यानं कि श्रीराम लक्ष्मण बालाखना ॥हिरा॥ अति बांलाम्ह ल्यासे जुया समा कि यानो नकलकया मिखाकना ॥ ४॥ धाल वं मुसु मुसु निहला अले कि न्याकुं चाया पहकाया अति ॥हिरा॥ धन्ये संयोगं नापलात गनं कि निसें छि झागु थों जिंगुमिति ॥ ६॥ छिथें बांलाम्ह मिजयात सो कि खंगु जिथें बांलाम्ह मिसां ॥हिरि॥ पका विधातां कृपायाना भी कि नापलागु तिन मसु सिसां ॥ ७॥

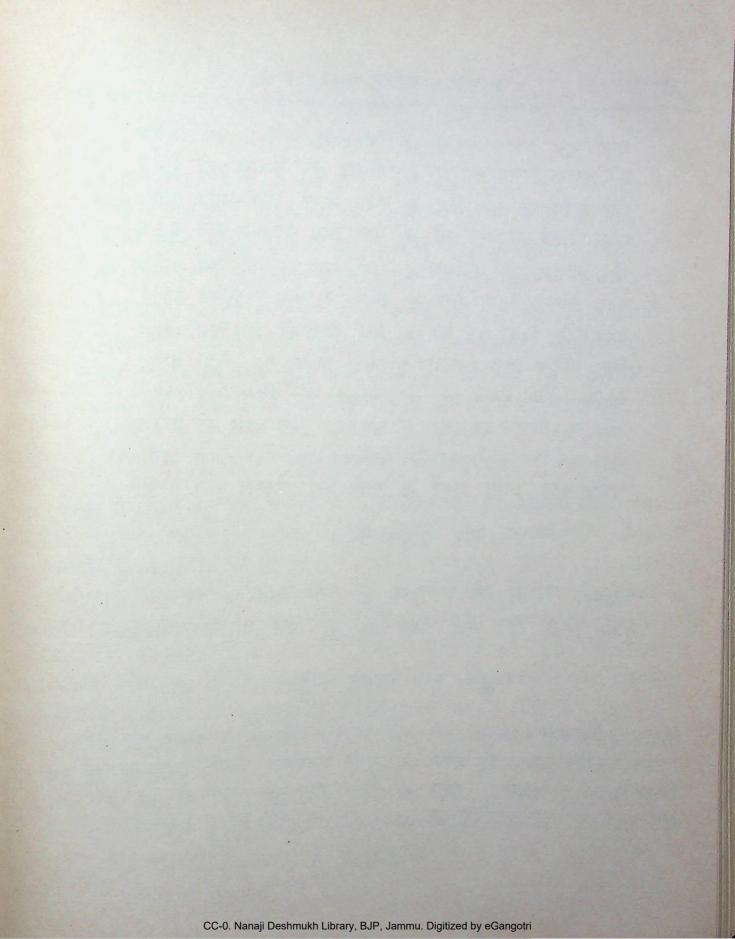

मालें धुन संसारे फुकंथाँ के जित लोम्ह सुंदेला धका ॥हिर॥
सुंहे मखना निरास जुया जि के थों तक कन्यां च्यनाम्ह छका ॥ =॥
थोंतिनी चित्तवुझे जल जिगू के तधंगू भाग्यं यांना अति ॥हिर॥
इच्छा पुरे जुई जल जिगु थों के भाग्यं छित नापलाना मिति ॥हि।॥
जिथे बांलाम्ह दई गन सो के खंगु भाग्यंजक जित छिनं ॥हिर॥
तधंगु भाग्यया संयोगनं नेम्ह के झीपि नापलागु खुसीजिनं ॥१०॥
प्रेमव प्रीति मिलें जल झी के छियो जियो थों निम्हसिया ॥हिर॥
प्रेमव प्रीति मिलें जल झी के छियो जियो थों निम्हसिया ॥हिर॥
जिगु मितिला छित विधातां के भाग्य तधंगुहे तल विया ॥११॥
प्रेमधेंगु अति तःधंगु बस्तु के प्रेमयाना फुकं तोता ब्छई ॥हिर॥
संग्रह यांनादिसँ प्रभु जित के कृपातया छित सुख दई ॥१२॥
राक्षस फुकंनाश ज्यमागुज्यां के सूर्पणखां तल थथे मती ॥हिर॥
पार्वती कालं ज्वीगु फुकंहे के भावि धैम्ह बलवान अति ॥१३॥

## श्री दोहा 🕾

पतिब्रता मिसा ख्वेका सुनां 💥 तयी परस्त्री आस ॥ दुःख सिंई वं थनं अनं 💥 जुई धर्म धन नाश् ॥२५॥

# -%- श्री भजन -%-

सीताँत पुलुक धया प्रभुनं खँः ल्होत कि वृयाकेह धायात्रयना दिल लक्ष्मण यात ॥१॥ सत्यबादीं भुत्याधागु थण्थायाँगु त्राशां कि पापमरु खना शास्त्रे स्थालें भुत्याधासां ॥२॥ विवाह मजुनी वया छथेतं कुमार कि वैके वेांसा छन्त सुखजुई सो अपार ॥३॥ ध्वलंन्यनालदमणयाथाँ वनन्यासिचायां कि धाल भुसुमुसु न्हिला अति नकल्कायां ॥४॥

#### उद्धर्षिगीच्छन्द् sslallis,listas,

हा धन्य जन्म व मिसा, गुण सुःख खानो ; स्त्रीरत्न दृम्ह सुमिसा जुयि भाग्यमानी ॥ बीपि थ्व सुःख जगतेँ त मिसात हाये : स्त्री रत्न दुम्ह व मिजं गुलि धन्यवाय ॥१॥ लोकें मरुम्ह सुमिसा व जुयी तुहुरां ; धायी वयात सनसारि तसे बफूरा ।। छु है मिसा मरु पिनी मखु सुःख दैग ; दुःखं बुढापिनि छुका झसुकाव वैग्।।२।। छेँनं भिनीमखु सुयां व मिसा बिनानं ; शान्ति ग्वलें मखु जुयी युवकेँत होनं।। थाथे मिसा मरुपिसं तिनी दु:खसोगू ; सारा मिसांतिनिफुकं बलसुख-बीगू । ३॥ बीग मिसां व गुण कायि सदाँ इ। नि ; औससेंदाँ मरु धका सियि बुद्धिभानि ।। लोके वरावर मिसा मरु सुःख छुंहे ; शक्ति विना मखु जुयी गुणिज्ञानि सुंहे ।।।।।।

#### की भी भजन कि

वयधुन लज्यातीता कायाहिंग् आशा 🍖 छित खना जित लोम्ह भातधका खासा ॥१॥ मधुरग शब्द लिसबिल ठीक ज्वीका 🦚 रावणया केहे धका लदमणनं सीका ॥२॥ जिथाँ छाँछ वया सितीं जिला वयादीस 🤝 जिकेवयां पुरेज ईमखु छंगु आस । २।। अयोध्याया राजा वसी अतिबल दुम्ह 🍖 वैके वंसा सुख सीई भातद्या न्हूँम्ह 1/811 न्हेथु दुथाँ वनेमखु धैग् विचायाना 🍖 छुछिजिथाँ बयागुला न्हेथुखना ग्यानौ ॥५॥ छमहिमसा दयांमगा धाई राजा ते त 🍖 वैके वंसा टीक जुई छंत सुख स्वेत ॥६, म जुईमखु तथी जुसां किसीसिंह थे तुं 🍖 मालिक व चाकरया फरक् अथेहेतूं। ७॥ बैंकेहे हुँ सुन्दरी छ रानी जुययोसा 🚓 भ्यातीं जुया दुः खसीय माली जिक्य वोसा ॥८॥ श्वल न्यना सुर्पणला वन राम साेसों 🚓 छिकेहे जि वयेधका न्याकु चांया वाेवां ॥६॥ प्रभुं भाल सुन्दरीछ ज़िथाँवया न्छीत 🍖 सुखिसया न्वृने तोता सिति दुःख सीत ॥१०॥ खंला भिसा छम्ह जिम्ह तोते हाम उयुम्ह 🍖 जिततीता चननेवनं पलख मफुम्ह ॥११॥ गथ्य वयत्यना जीक्य न्हेथु दुगुसीका 🍖 छंतलो हुँ जि किजाव जिगु खँछं ध्वीका ॥१२॥ पूर्ण जुइ छंग इच्छयाँ बैक्य वन धासा 💸 दुःखसीत व्यर्थे जीग कायमते आशा ॥१३॥

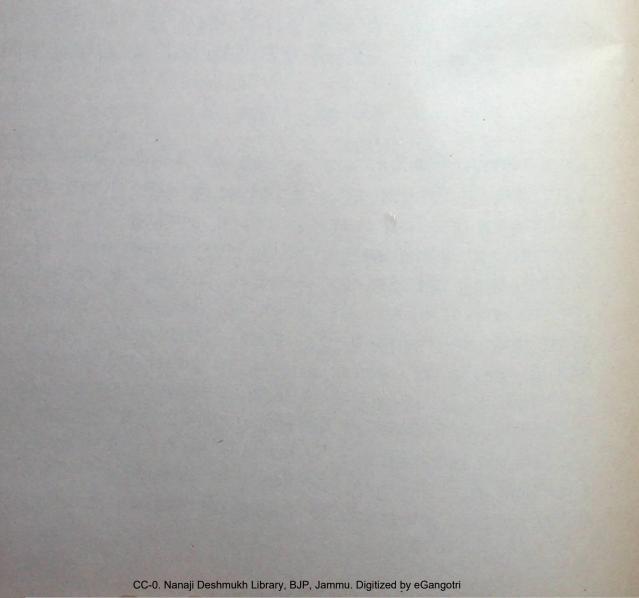



श्वस्य न्यता शुर्षणस्वालदमणे थाँ वेशवों 🧽 सुसु सुसु नहींला च्छन पुलु पुलु सेशिसों ॥१४॥ लक्ष्मणया मनंमनं राक्षसी व सीका 📭 शूर्षणस्वा यात लीस बिल पुरा ज्वीका ॥१५॥ बसन्त तिलका छन्द ssisivisiisiss,

भिकानिसा पर पुरुषत आंश तम्ह ; सीके मिना जनमया गुण काँ सफ़्म्ह ॥ धिकानिसा पर पुरुषत आंश तम्ह ; व्यस्या जुया व सितिकं यमद्ग् फैस्ह ॥१॥ सब्यो मिसा परपुरुष मखु आश तेगू ; व्यस्या तसे स्विय शुरू पव सुः ख धेगू ॥ ज्ञानि स्वया तथे मिनात कुलीम्घरानी ; सब्यो मिसा दिय सुया जुिय भाग्य मानी ॥२॥ व्यस्या मिसा तियिपिनी जुिय आंगु छिन ; माली जुया जुय सदां चेहरा मलीन ॥ व्यस्या मिसा तियिपखु गुवलेंश्च माया ; यायी विचा मखुमन थ्व जिभात बाया ॥३॥ व्यस्या निसा तयी जुनां जुिय वैत त्रास ; ईजल्फुना जुयी वया धन धम नास ॥ व्यस्यामिसा वियिक्षकत प्यन्हुंयात सुः । कामान्धन थन अनं सियमालि दुः ।।।।।

# भ्र्रे श्री भजन 🎉

गुम्हिसनं खना मनं घाँथेँ लज्या धेगु त वास्ताह मयासे छंथें न्यची फुना न्छेगु ॥१॥ इम्ह नक्तवरंग जक संग्रह छ यायी त मखु नत्र न्याहा याना सुना छंत काई ॥२॥ ध्वस न्यना शूर्षणखा बना तं पिकाया त रामयाओं न्वन ग्यानापुक बाहाँखाया ॥३॥ साँपिकिने यानाचोंग् पर्वथे मह न्वीका कि मिखान गथेखे चौगू घवा चाचा त्वीका ॥॥॥ न्हें पंहें त्वपुया न्वंगु न्यातायाला ऐत् कि ग्यानापुगु लुसीवया मानु हासाथेत् ॥५॥ सीता ग्यानादिल अति शूपणखा सोसों कि भयङ्करम्ह राक्षसी व न्यन न्द्योने वोवों ॥६॥

# 🕮 दोहा 🧱

कामि जुिय सु मिसा मिजं 💥 तोता छज्या व धरम्।। दुःखिसिया यमद्णेड फई 💥 जुया धिकार जनम्॥२६

# 🖈 श्री हरि भजन 🖈

नीता ग्यागु खना प्रभृं 🤌 लक्ष्मण यात श्वया ॥श्री हरि॥ इसरा बिल छाहापति क्यना 🍖 पेपुताश्वाका ब्छया ॥ १ ॥ लक्ष्मणं इश्रा थ्वीकामनं 🍖 तमंद्ना व वया ॥ श्री हरि॥ न्हेँ पं व न्हाँ: सँप्व धेनाबिल 🌣 शूर्पणखा व ज्वना ॥ २ ॥ रावणेँत होस बीथें जुल 🍖 न्हाँ न्हेपंधें काब्छया ॥श्री हिरा। म्हछम्हं छुटि याना अति 🚓 बल हि न्ह्याना वया ॥ ३ ॥ बिब्हल जुया सन शूर्पणखा 🤝 स्याना अत्यन्तख्वया ॥श्री हरि॥ होकुगु पर्वतेँ गेरू न्ह्यार्थं 🗨 च्वन हि न्ह्याना वया ॥ ४ ॥ हाकुसें चेाँहा ह्याउसे व्वन 🤄 भयङ्कर रूप जुया ॥श्री हरि॥ हि न्ह्याना बोगु थासेँ थासेँ 🚓 ईन्द्र धनु थें छुया ॥ ५॥ धिकार्छमि बळ धका स्वखें 🔊 खर दूषणे थाँ वना ॥श्री हरि॥ फचित ज्वीका ज्वन ख्वया 🗞 जुमु खँ फुकं कना । ६॥ खरदृषणं अति कोधयात 🚓 शूर्पणखाँत: श्रया ॥श्री हरि॥ राक्षसया फौज मुंके बिल 💸 बिर्बीर्त दकोवया ॥ ७॥ िर्भिपेदो राक्षस जंबा जुल 🔊 ल्वाइपीं बीर अति ॥श्री हरि॥ ह्मगसें हें बिसेवने धका 🥐 खलें मतेपिं मति ॥ 🖘॥ पपु दूपीं अंज पाहोर थें 🚓 वल राक्षस त अति ॥श्री हरि॥ वाहाँ अनेक पींगया च्वन 🦛 तमं अमिगु मति ॥ 🎉 ॥





न्हाँ न्हेपं मरुम्ह शूर्पणवा के वोग्र व न्ह्योने च्वना ॥श्री हरि॥ वर्षी असकुन न्ह्योने तया के अनेक शस्त्र ज्वना ॥१०॥ गर्जी जुजुं वल राक्षस अति के काजौं कास्यापाधका ॥श्री हरि॥ त्रोहि जुग च्वन ऋषिमुनि के धन्दाँ अमित छका ॥११॥

1:-

### 🎇 दोहा 💥

अहँकारी हाला सनी गथे 💥 वैग्र मस्युसे काल ॥ अथे हाला वल राक्षस अति 💥 मस्यु रामया चाल ॥२७॥

#### श्री भाग 🕾

राश्वसत वया चोगः अति फुर्तियाना कि म्हर्ति म्हर्ति खनंल्हाना अनेक बाजा थाना ॥१॥
गुम्हिसनं धाई इच्छा पुरेयाना खाये के गुम्हिसनं धाई रामः लदमण जी स्याये ॥२॥
गुम्हिसनं धाई अपी नेम्हिसतंस्याना के बया मिसा यात यने जुवर्जस्त याना ॥३॥
गुम्हिसनंधाई छमी आम छुखँ वहाना कि स्थिति मिति खनेमृत्य अपी हेळा याना ॥४॥
गुम्हिसनंधाई छमी आम छुखँ वहाना कि स्थिति मिति खनेमृत्य अपी हेळा याना ॥४॥
गुम्हिसनं धाई मनूखना छुया ग्याये के अथे काथर्ज्जर्या खर्या न्ह्योने मृज्यू धाये ॥६॥
गुम्हिसनं धाई मनूखना छुया ग्याये के अथे काथर्ज्जर्या खर्या न्ह्योने मृज्यू धाये ॥६॥
गुम्हे गर्जेंजुई कासो जिगुवल धाया के गुम्हे तिर्ति न्हुया वई अति खुसि ताया ॥७॥
आकाश्युव्वयाचांग् अन्धकारज्वीका के राज्ञसतेंग् फौज्ञभेगु रघुनाथं सीका ॥६॥
लद्मभौत धालप्रभु व्यहुँ सीतायंका के विचायाना गुनं गुफाँ सुनानं मृखंका ॥६॥
गुम्रुयाखँ न्यनामाल धनुष्वाणकाया के सनावगु खंला अपी सिय हथाँ चाया ॥१०॥
प्रभुयाखँ न्यनामाल धनुष्वाणकाया के विचायाना व्यन गुफाँ सीता ब्वना माया ॥११।
छेले जटाहिना ताटतल धनुष्वहाना के तयार्जुल प्रभु धोती चिना कसे याना ॥१२॥
किसिबथान्यत सिहंश्वथे स्वयाद्य गु के बाद विज्ञितिथे प्रभु दथाँ शोभा जुगू ॥१३॥

सीगुजटाश्यामरङ्ग मिखा ताताहाना कि लाहाँ धनुपन्वनाचेंग् राक्षम् ताकेँ याना ॥१४॥ याकचाम्ह प्रभुखना फुकंन्हिलावोवों कि हेला यात राक्षम तसे प्रभुयात सीसा ॥१४॥ काजो काजो धाधांवयाच्वन घेरेयायां कि भुजनान मता घेरे याँथ याना हाहां ॥१६॥ गुईयापी पशुपंक्षि विसेदन रयाना कि प्रभु घेरेयागु श्वया च्वन धन्दा याना ॥१७॥ प्रभुयागु तेजं याना केँ के मफु वाणं कि शिथल जल राक्षमतः मोहजुल हानं ॥१८॥ खर व दूषणं थःम्ह भुमंत्रीते त धाल कि भीसं आध्व मचायात गथे याये माल ॥१६॥ खर व दूषणं थःमह भुमंत्रीते त धाल कि भीसं आध्व मचायात गथे याये माल ॥१६॥ ख्वस्व गुलिबांला थ्वयामरुमुं आधार कि व्यातुक्षहे मचा थ्व मु; राजाया कुमार ॥२०॥ देव नाग दैत्य मनू मरु थ्व थुजाम्ह कि थौंतक जि मखनानी थ्वथे मु बाँलाम्ह ॥२२॥ नयों आसकिसनं थ्वैतिमिसँगथेस्याये कि मखना मु शिगु जन्मः थुलि सुन्दर हाय ॥२२॥ गुक्तिक्षिया कुको खुदु थ्वे भायां के श्वमायात खरं धाहुँ छंत माया कोया ॥२४॥ सुलातैम्हछंम्हिस्साबियाजिन्दियांना कि हपी नेम्ह दाज्किजाः लिहा हुं छुँ म्वाना ॥२४॥ सुलातैम्हछंम्हिस्साबियाजिन्दियांना कि हपी नेम्ह दाज्किजाः लिहा हुं छुँ म्वाना ॥२४॥ तथंगुहे कुपौयात खरं छंत धैन्यू कि थ्वे धाया थुकियागू झुट्ट लिस कैन्यू ॥१६॥ तथंगुहे कुपौयात खरं छंत धैन्यू कि थ्वे धाया थुकियागू झुट्ट लिस कैन्यू ॥१६॥

# वै दोहा वि

कोधि गुमानीं ज्वीगुलिपा ¾ तंका ब्छई थें विचार ॥ वोगुथ्वेख खर योगु म्हुती ¾ बंस जुयेत संहार ॥ २२ ॥

### \* हार भजन \*

कालं घेरे यापि राक्षस थपी बो र प्रताप प्रभुया सुनां मन्यु ॥ हरि ॥ पार्वित कोलं बुद्धि जुइगु र कोल जितेँ याये सुनां मज्यु ॥ १ ॥ काक भ्रसण्डीन धाया दिल सो र गरुड़ न्यना दिस गजव गुली ॥ हरि ॥ काल धैम्ह बलबाण अति हे र ईश्वर लीला सुनां धाइ थुली ॥ २ ॥ श्री राम या थाँ बना द्तनं र धोल बृत्तान्त हे फुकँ स्नॅन ॥ हिरि ॥ श्री राम ग्रासक न्हिला दिल अन र न्यना द्त तसें धागु मनं ॥ ३ ॥

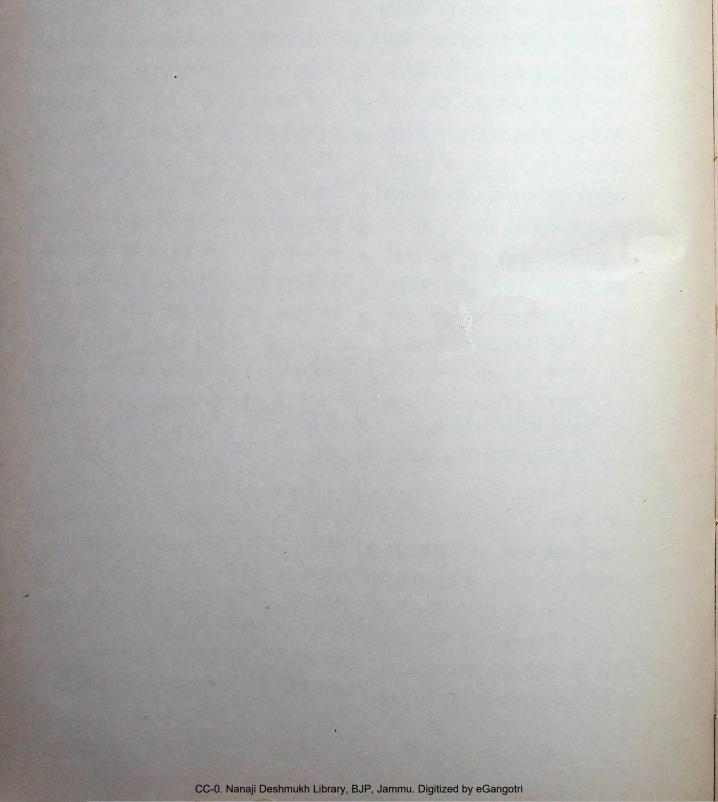

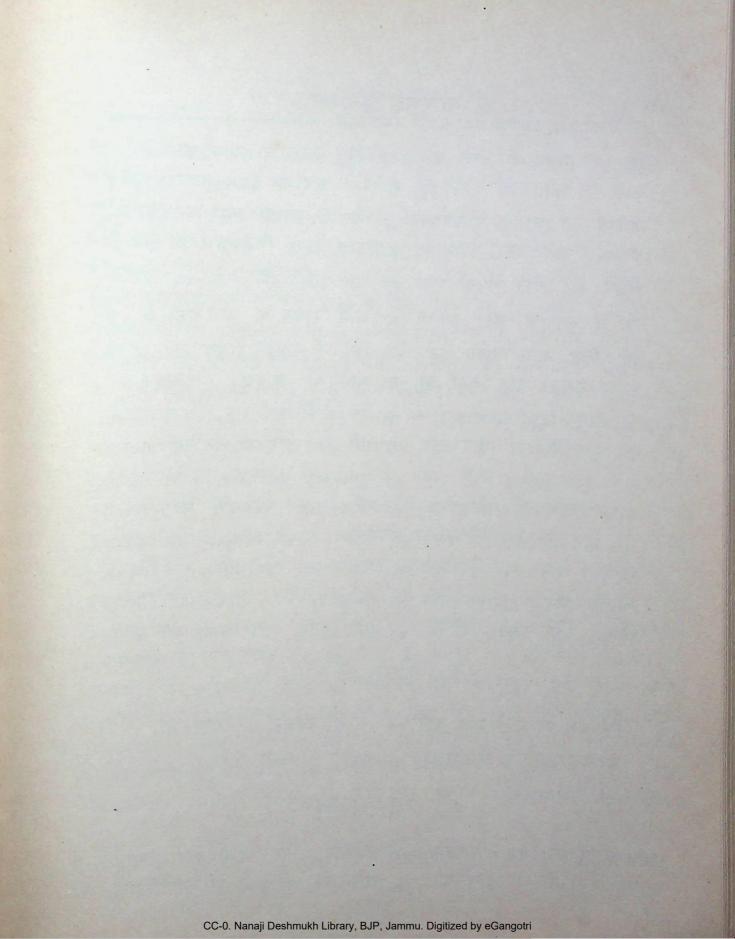

धाल श्री रामनं दूत यात अलेँ 🍖 जिगु तथंगु हे भाग्य छका 1।हरि॥ क्षमां यात छमी मालीक पीसंअती 🎨 जित मचोम्ह हे मनु धका ॥ ४॥ मचो जि सीकार्ययागु 🍖 थन जीं राक्षस स्याय धका ॥हरि॥ वलाम्ह शत्रु खना मग्यानां 🌎 काल वीपां जिल्वाय छकां ॥ ५॥ राक्षम रुपी चला मामां जुया 🍖 रक्षा ऋषिं मुनि याय धका ॥हरि॥ खः जि मनुष्यया जात मचातर 🍖 छोम राक्षस यां काल छका ॥ ६॥ यदि जित खनो ग्यायगु जुसा 🥐 विसे हूँ युद्धं विमुख जुया ।।हरि।। ल्बावा मखुसा शस्त्र ज्वना खर 🍖 काथर्जुषा हावयां छुया ॥ ७॥ श्री राम यागु लिस काया अन 🍖 द्तं बोपीं फुकं लिहा बना खं दूपण त्रिश्वरा यात फुकं 💸 श्री राम धागु खं च्यन कना खर दूषण त्रिशिरा पिनी अलेँ 🍖 क्रोध यात अती ध्नखँ सिया ।।हरि॥ काका जो स्यास्या पापाधका अन 🚓 फीज यात धाल उर्दि विया 11311 गुम्ह सिनं घांल आसे स्याय मते 🔉 चिना लितंका लुया यने गूर्पणला यात न्हाँ न्हेपं घेपीं 🍖 धका छक फुकं सित क्यने ब्बावन राक्षस् त हिंदै न्यना अले 🍖 तामर बाण ब धनुष् ज्वना त्रिश्ल फर्सा खड्ग परिघनं 🍖 गुलि सिनं थपि ज्वना वनी

## क्र दोहा क्र

पर धन पर स्त्री मृर्खं तसें 💥 थाना च्वनी थें औं शा ॥ च्वन राक्षस्त अनिष्ठिपा 💥 ज्वीगू मस्यूपीं नाश ॥ २२॥

## ₩ श्री भजन 當時

राक्षस त वगु श्वया प्रभु भित न्ह्यु क्षु कछोर्याना विल टंकार्यनुपया ब्युच्यू ॥१॥ धनुषया टंकार्नेना राक्षस त ग्याना क्षु त्राहि जुया ब्यन फुकं न्हेपं ब्वोवी स्थाना ॥२॥

विश्तार नंबन राक्षस् प्रभुया बल्सोसीं अर्ध संप्रामनं योत शस्त्र अस्त्र तोता ब्ह्रोछीं ॥३॥ थत शस्त्रं के का हमु प्रभुं श्वया है। नं अर्थ के की फ़क शस्त्र धृहे याना विल बानं ॥४॥ अले प्रभुं लिगोंशाला नहें पंथे काकोया 🤟 बांग के का दिल पापी नाश यायेधाया ॥ ॥॥ मांनु काल सर्पतहे फूं:फूं: यानावथें 🆗 वाण वोंगु प्रभुपागू कोब्वो वया चोंथे ॥६॥ क्रोंघ याना दिलप्रभुं राक्षस्ते तसोसों 🎉 राक्षस्ते त स्यात प्रभुं वाणं के का छोछों । ७॥ च्चाम्हुच्चाम्हुवार्णराक्षस्ते तके काड्यू गु 🥸 प्रभुयागु वाण सुनां सहयाँ मफूगु ॥८॥ विसेवन राक्षसत मकासुनां माया अर् फईमखु ल्वायः ज्युनीं बचेँ योय धाया ॥६॥ खालि शब्द जुल अन सित बाबाधैगु 🍇 खालि विसेवने फुक सिया मित तैगू।।१०॥ खर दूषण त्रिशिरानं थ्वखँन्यनाहाग् 🥸 धाल विसेवने मरु धन्हा काया म्वागू ॥११॥ विसेविन गुम्हचुट्टा युद्धखना ग्यांना 🍇 वयात श्व दण्ड विय जिमिसंहे स्याना ॥१२॥ थ्वखंन्यनाबिसेवर्षि स्योइधका ग्याना 🍇 लिहावल म्वाय धेगू मायात्याग याना ॥१३॥ प्रभ्रयागु न्ह्योनेच्यना राक्षसत च्वात 🎉 शस्त्र अस्त्रं केँका प्रभ्रयात प्रहार्यात ॥१४॥ शत्र तमवयां प्रभू ल्वाँत वोगु सोंसों अ राक्षस्ते त स्यात अति बाँण के का व्छ छों ॥१५॥ गुम्हं सिया तुतिमंत गुम्हिसयाँ लाहा 🍇 गुम्हिसयां ही वै चेांगू मड़या कपी बाहा ॥१६।१ गुम्हं भीरि पिहावपि गुम्ह जँतोधुपीं अ गुम्हं मूर्छा ज्या अति सनेहे मफुपीं ॥१७॥ कपामरु तिति न्हुया गुम्हं गनं वेांपीं अ गुम्हासयां कां जुयाहे मिखानं मखंपीं ॥१=॥ गुम्हं कपाधेना व्युसां हानं दना वैपीं 🍇 गुम्हं विसे बनेयात गेँया धका ख्वैषीं ॥२६॥ आन्द्रायाचोज्वना ग्रिष्धव्वयावनीऐत् अ सुकाथेंत आन्द्रा जुया भ्रतिमाले थेंत् ॥२०॥ लायागू द्वी पर्वज्ञुल हिया खुसि न्ह्यात 🚜 च्वीकायन राक्षस्ते तः गुलीं अथे स्यात ॥२१॥ भोवखिचा गृह ईमा क्वतसनाज्वीगू अर् भूत प्रेत कवां वया अति प्याखँ ल्व्हीगू ॥२२॥ राच्यसया लोहि नयाच्चमु धेघेच्यीका 🍇 थयीं संगु सुनां बयान् यायि मति न्वीका ॥२३॥ वाक्यनाविखचां सिचां विद्याना त्वाई अ गृद्ध गृद्ध त्वाना होनं त्वायं क्वातु क्वाई । २४। ग्वलेसंख्यायाना ज्वीग्यपींमिलेजुज् अ लाहि नया भूत प्रेत जुई प्याख लहुल्हुँ ॥२१॥



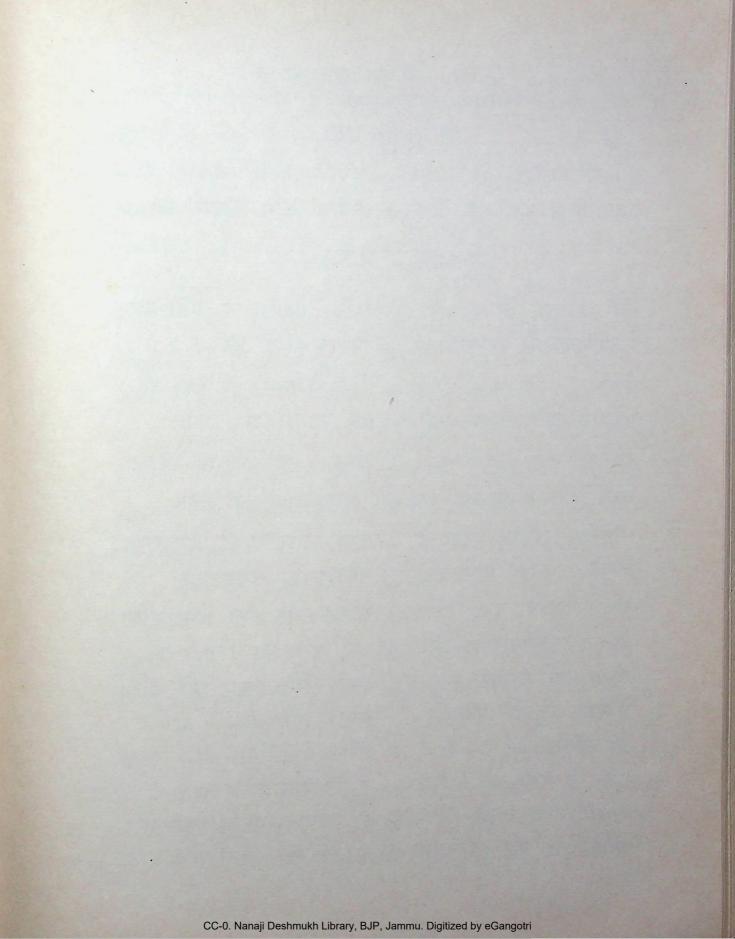

## 🗯 दोहा 🕮

खुसिजुल ऋषिमुनि अति ६ जुया राक्षसया नाश ॥ क्यना दिल श्री राम प्रभूं ६ संयाम भूमि तमास् ॥३०॥

## श्री हिर भजन कि

कपा वीरया बाजा थाना 🔊 च्विन बेताल गर्न ॥श्री हरि॥ पोंगापुयोच्विन त्वानाकायौ 🐧 पिंशाच गनत हनं ! १ ॥ उकिया ताले प्याखं ल्हुई 🐧 यौगिनी गनत वया ॥श्री हरि॥ क्वेयाभयाक्रीथानाभूतच्बनी 🕉 प्रेतं तमास श्वया ॥२॥ राक्षस नाश जुया च्वन 🕉 प्रभुया बाणं कया ॥श्री हरि॥ कपा तुति त्वाल्हाका च्वन 🕉 राक्षस्त बाणं कया ॥३॥ बीर्बिपिं रोक्षस गोतुवनी अ होनं द्नातुं वया ॥भी हरि॥ क्राजों व काजों धोयाच्वनी 🔌 बाणं कवोगु श्वया ॥४॥ वल त्रिशिरा खर दूषण 🔌 राक्षस स्यागु खना । श्री हरि॥ केंकल प्रभुयात बाण अति 🐞 तमं धनुष उवना ॥ ५ ॥ तोमर फर्सा तरवार भाला 🕉 अनेक शस्त्र हका ॥श्री हरि॥ केँकल प्रभुयात राक्षस्तसें 🔊 कासो तमासधका ॥ ६ ॥ न्हिलादिल प्रभु राम छकौं 😻 शस्त्रत वोगु स्वया ॥श्री हरि॥ तुरंत हे बाणं केँका दिल 🕦 धूथें तु याना ब्छया ॥ ७ ॥ सेनापति त फुक सितं 🕉 म्हं िकपु बाणज्वना ॥भ्री हरि॥ केँकादिल प्रभु श्री रामनं 🖫 राक्षस्त संगु खना ॥ 🗷 ॥

गोतुवोनि वीर्त मृर्छा जुया के हानं दना तुं वया ॥भी हरि॥
साया युद्ध याई सुनां के श्री राम यात श्रया ॥६॥
राश्चस्त यको राम छम्ह के देवता ग्यात अति ॥श्री हरि॥
सियिकल प्रभु श्री राम नं के देवता ग्याय मती ॥१०॥
श्री रघुनाथं याना दिल के छ्यु तमास क्यना ॥श्री हरि॥
राश्चस्त थां महतीं महतीं के वं वैत राम बना ॥११॥
राश्चस्त खात महतीं महतीं के वं वैत स्यायि वया ॥श्री हरि॥
सित राश्चस्त थये जुया च्वन के प्रभु तमास श्रया ॥१२॥
खर दूषण त्रिशिरा प्रभू के स्यानाराश्चस्तविया ॥ धी हरि॥
पञ्चवती ऋषिमुनि च्वन के आनन्दं सुःखिसया ॥ १४॥
वनवास भाया श्री राम प्रभु के जब भि स्वद द्या ॥श्री हरि॥
शूर्पणखाया नहाँ: नहेँ:प धेना के स्वर्द्धन स्यानाब्छत ॥१५॥।

#### श्री दोहा 🖫

सच्चीत जुसां गुनी तसे \* यायिगुथें उपकार ॥ याना दिल श्री राम प्रभूं \* स्याना राक्षस्तउद्धा ३२॥

## 

बिमानत यको वल सिना वेंापी तेँत कि राम श्रया सिपी फुकं मुक्ति याना छेत। १।। सिना वंगी राक्षस त छत तरे यायां कि स्वाँ वा गाका देवनं चवन बाजा थाथां।। २।। पंचबटीयापीं राक्षस् नाश्चणु सासी कि स्तुति यात देवगनं ऋषिम्रानि वोवें। १३।।





#### चौपाई 🕦

श्याम रङ्ग उफो स्वान धुजाम्ह ; राम नाम जुया छि विजयोम्ह 11211 फ़िक्म्ह दुःख श्रीराम छि औतार् नाथ छिग् प्रमु कोटी नमस्कार् 11211 धोति पीताम्बर चिनां विज्याम्ह पलेम्बाँ इःथे मिखा ताहाम्ह : गाइ॥ किरिट मुकुट छि जगतया आधार नाथ छिगू प्रभु कोटि नमस्कार 11811 तिसां तियां अति हृगडल स्वीम्ह : लक्ष्मी नापंतया सदा छि उवोम्ह 11411 युगे युगे प्रभु काईम्ह औतांग् ; नाथ छिगू प्रभु कोटि नमस्कार 11411 व्रम्हा रुद्रया गंम्य मरुम्ह ; शेष बेटं स्तुति याये मपुम्ह 11911 संन्त लहिम्ह छि भक्तया आधार ; नांथ छिगू प्रभु कोटि नमस्कार् 11211 शंख चक्र गदा पद्म छि जोंम्ह वनमालानं क्वखाया व चें।मह ; 11311 अति मनोहर सुन्दर आकार ; नाथ छिगू प्रभु कोटि नमस्कार् 112011 दुखिया दुःख फुकाछि बिन्योम्ह ; धर्म रश्चा याना दुष्ट छि स्योम्ह 118811 हे करुणा मय ब्रम्हया साकार् ; नाथ छिगू प्रभु कोटि नमस्कार् ग१२॥

## क दोहा क

हे दुष्टयाम्ह काल प्रभु \* हे सन्तन सुख धाम् ॥ कोटि नमस्कार् तैम्ह कृपा \* दुम्बि तेँत हे राम् ॥ ३२॥

# ﴾ श्री भजन ﷺ

देगाण वन प्रभुवाके विदा कावा अ बन्य प्रभुं कुपा तयौराक्षस स्यात र्याया ॥१॥ हिम्मणनं माल सीता न्वना खुसिताया अ अनियात सोतां प्रभुवागु तृति कावा ॥२॥ मुले तलेँ प्रभुं सीता यात यनाकाया कि ऋषिम्चनि तेँ त विल अमे प्रभु झावा ॥३॥ प्रेमंपूण जल सीता मृसुमुसु न्ह्यु न्ह्युं अ स्थामरङ्ग कोमल म्ह प्रभु स्वया बाद्युं ॥४॥

तृष्त मजु सीताया नन रामयातस्वेगु 🔌 अथे राम यानं सीता यात मुलेँ तेँगू ॥४॥ खर दृषण सिनु श्रया शूर्पणखा ग्यांना 🤌 लङ्काँवना रावगेँथाँ व्वन फचित् याना ॥६॥ रात्रणया न्होंने चत्रना अतितमंथाल 🤡 आनन्दहे याना च्वंछ छुंहे श्रयेम्वाल ॥७॥ खंला स्वछ' जिगुगति न्हें पंन्होंनं मंत ॐ बाँलाम्हव ल्यासे हया विय धाया छन्त ॥८॥ ऐलात्वना लाहिनया चोछस्यासेमुंका 🤣 न्छाम्ह न्छाथेँ जुसां सुख सिया चोछसुंक ॥६॥ शुलितक भाष छन्त जित् नुग खोगू 🥸 मस्पुनिला थ्वछं छुंहे छंम्ह चत्रु वोगू ॥१०॥। नीति बिना राज्य व्यर्थ धनविनाधर्म 🥸 इश्वरेत अर्पण विना व्यर्थ सत् कर्म।।११। विवेक विना विद्यावेर्थ थिप पे गुनागू 😻 बुद्धिमानि फुकं सिनं विचा याय सांगू ॥१२॥ सन्यासित नौश जुई संगत मयासा 🥩 राज्यनास जुयाबनी मुर्ख मन्त्री लासा ॥१३॥ **ञ्चा**नयात नौसयायी अभिमानं खांलि 😻 ऐलागुलु: यात लज्यातोता च्वन्य माली ॥१४॥ नम्र व म नुल धासाप्रीति तुतेँ ज्वीगु 🤡 धमण्ड्न याना खाली गुनि जुसां फ्वीगू ॥१ ॥॥ शात्र रोग मि मालिक पाप सर्प घैपीं 🥸 सेनाबनी थपीं खुता विध मति तैपीं ॥१६॥ श्रुलि धया शुर्षणखां धाल नुग हिका 🥸 छि थुजाम्ह देँका नया थुगु गति ज्वीका ॥१७॥ स्वोल शूर्पणसासभाँ ग्वारा ग्वारो तुत्ं 🏕 हिहां फुकं सा सी योनी बुतु सुटु बुवुं ॥१८॥ समाँ च्वपीं आते ज्या सुर्पणखांखाना 🧇 छुजूक छि धाधा धाल काहां ज्वनी थाना ॥१६॥ टोले ज्या रावणनं वैक्य नेनां घाल 🔌 छुजुया न्ह्याँ न्दें पं छ गू घेना सुनां काल ॥२०॥ आसे ख्वयमते फ़क धाधा धैर्ययाना अ मस्युला जि रावण धका छाय छुया ग्याना ॥२१॥

#### ं दोहा क्र

वीर तसें ग्वलें कायमज्यू 💥 ल्वाना बुसां ह्य त्रास्।। धैर्ययाना मनंकाया च्वने 💥 त्याहे त्याकेगु आम्।।३३॥

#### \* हरि भजन \*

धाल शूर्पग्राखा रूबया रूवया 🧼 व्वाँ व्वाँ याना सःन्हासं ज्ववा ॥हरिं॥ न्यो दांजु हे दशकन्ध धकाञ्जी 🥭 कन जूगु खेँ रावन श्वया ॥ १॥





अयोध्याया राजा दश्वरथया काँ 🤌 नेम्ह दाजुकिना सिंहत थे 1.हरि॥ गरुड़ं वर्षत माला गथे द्विय 🦃 राक्षस्माला स्याना जुगुअ थे 11 7 11 सिकार्म्हित यु धाया अमिसंमलु 🧇 थे चो पृथिवीले राक्षसतई ॥हरि॥ नेम्ह अपि 🔌 त्याकेगु अमित म्बेघासा बाक सनां फ़र्ड 11 311 ऋषिम्नितेँ भ्य वन 🔌 गुम्ह सिया फना प्रतापं मति ॥इरि॥ धनुष धारी अति धीर गुणी 🦃 जुपीं रोक्षस स्याना अति 11 8 11 स्वेबले बालक नेम्हं मचातिनी 🥸 तर राक्षस यो कालह्य यें गहरि॥ दुष्टत स्यागुली तत्पर अपींऋषि 🦃 मुनि संतया प्राणह्य 11 411 राम घैम्ह अति वाँला तःधिम्ह 🤌 वया मिसाम्हनं बाँला ।।हरि।। अति ज्बीगु व राम नाप नाप सदानं 🥸 पलख मतोतु ग्वले भति 11 & 11 गथे भाषेगुली बाँला घका वी 🝅 झींखुदा याथें वैस ।।हरि॥ वया विधातां दंकुम्ह जिगु मति मखु 🥸 पका व रुपया रसि 11 9 11 श्वया नैवेद्य थेंतुं जुयावनी स्यपीं 🕸 बया न्होन्य सय कटौं रती ।।हरि॥ बना जि बैतहे के धका अन 🥸 ज्यूसा छित इय धका मती 11=11 वया किज़ानं ज्वना जित सो 🔌 सिया छिम्ह हे ॥हरि॥ धका न्हाँ न्हेपं जितु फचित यानांथो 🔌 लक्ष्मण धैम्ह सें घेंगु छका 11311 रांजा रावन या केहें धकाजित 🧈 माने याईगुला भती ॥इरि॥ मन्जक हेला याना जीत वो 🔌 यागु खन छीं जिगु गती 119011 भींपेदो राक्षस्त मुनाबना ल्वात 🔌 खर व दूषणं ध्वखं सिया ाहरि॥ ऋषि मुनि मुंका ब्वन व रामं 🔌 तुरत फुक है स्यानी वियां 118811 गुजागु बल् धाय बैगुहरे न्यों 💸 ताजुप जिला को राम श्वया गथेयाय माल याना दिसँ हीं 🔌 ध्वास कने धका थन ।।हरि॥ वया 118311 路等館

## विं दोहा वि

रात्रु चीधं धका म्बलें 💥 याय मज्यू अभिमोन् ॥ फुकाह्म ब्छेमां तुरन्तहे 💥 न्यो छिं जिए थो ज्ञाना ॥३४॥

#### श्री भाग कि

लदमण् गुइ अलि फलमूल माल्य धाया 🍑 सीवाराम आनन्दनं च्वन खुसि ताया ॥१६॥

खर दूषण त्रिशिरां सित धागु ने का 🏖 रावण व मुक्ते जुल कपा काले येंका ॥१॥ क्रीधयांना फुकं सितं स्वया धाल हानं 🤌 स्वी फचित यागु वया न्यम्ह मनुचानं ॥२॥। छु जित व महमस्युला मुर्खम्ह वो रामं अ त्रैलोक्य त ख्याम्हधकारावण्धेगुनाम ॥३॥ ईन्द्र अग्नि कुवेर्बायु यम जिम्ह च्योथें 🤌 उजाम्हस्याकेहेयां नहाँ;न्हें पं घे पींयोथे ॥॥॥ धायापींला तया दास याना 🔌 जिंगु बाहुबल तया देवगण ख्याना 📲॥ हिर भक्त ऋषिम्रिन आहासुरीया ने त अं नहाँच नहे पंधेना ब्युगु हम्हरूया केहे त ॥६॥ स्मश्च वंजि हेला यागु गथे सह याये 🥩 ध्वर्स कि आशहयाना छेमायाय छाय। 💵 अल भग रावण क्वथाँ द्योव वन ग्याना 🧇 चछि न्योहें मवेकसे ज्वन विचार्याना ४८॥ अनुनर्न खल्हाना वया छुयावइ न्ह्योला 🧇 धाल वयामनं ध्वराम् पका नारांद्योला ॥६॥ दैवमनु दैत्य धैपीं मानु जिम्ह च्योथें 🤌 खर द्षणधायापींलाग्यें पींजिथे ग्यो थें ॥१०॥ विना विष्णु वाहिकं सुथपीं स्याय फूम्ह 🤏 बहेला ध्व युगे युगे जन्मकाया जुम्ह ॥११। वयाथाँनि जने यदि वहे प्रभु जूसा 🔌 वैरिभाव याना वैत दुःखिवया फूसा ॥१२॥ वयांगुहे लाहां जिगू प्राण तोत्ये स्थाका 🧇 सनसारं छुतेँ जुये बंहे मुक्ति याका ॥१३॥ तामसिंगु शरीर जिग् गथे मक्ति यांय 🔌 उद्घावनींगु श्रय थुग् मौका तोत्यछाये ॥१४॥ राजुकुमार्त सुं जुसात्याहे त्याक्यल्याना 🔌 जबर्जिस्त वया मिसाइये लुटे याना ॥१५॥ रावण वन ध्वख मनं पकायाय धूंका 🍑 याकचांब रथे ज्वनी मारिचे थाँ मूंका । १६॥ खुंसतीरे मारीच्या छे पाज्यवण याम्ह 🤌 छलछाम याँःत पापी अत्यन्तहे जाम्ह ।१७॥ न्यों छं पारवती प्रभू थुखे लीला यांगू अ कनेभक्तितयां न्योछलीला सो गुजाग् ॥१८॥



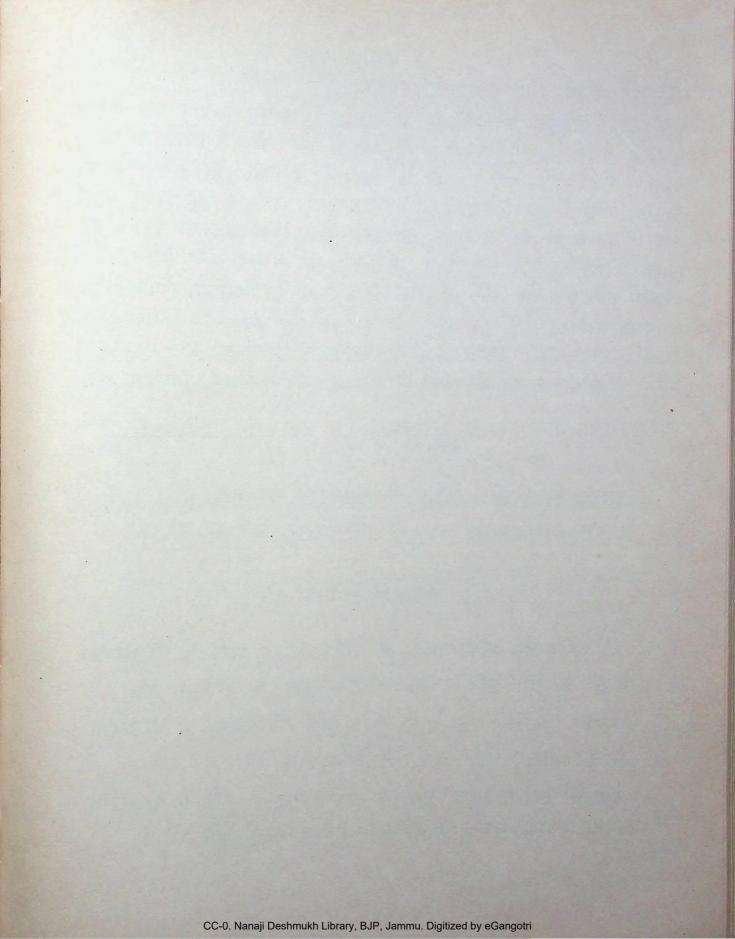

थुगु मौकाँ मीतायात थाल रहुनाथं अ मुसु मुसु न्हिला अति प्रेमयागु साथं ॥२०॥ सुन्दर्भत याह्म्ड क हे सुजीले सीता अ अति छ अ।नन्द नीम्ह जिगु थ्वमतीता ॥२१॥ मुख्या सुंदलीला भतिजीं छुं याये अ भक्तयात दृःख नीपीं राक्षस्ते त स्याये ॥२२॥ गन तक न्योंछं नीता मज्जी राक्षस्तास अ चेछि अनतक याना अग्नियायाँ वास ॥२२॥ तमाथिक थन सीताः कम्ह माया याम्ह अ कन थथेवका जिला लीलायाय माम्ह ॥२४॥ पृथिवीया भाफ केत किपीं जन्म काया अ लिपा वाछराक्षस् नाश ज्जीवंखुसिताया ॥२५॥ दिछतक अग्निथाँ छ दना चोत्ये माल अ दछों ज्याखँ फुक सिद्धयाना वियथाल ॥२६॥ अग्नियात नासोविक सीता थुलो धाया अ थथाँ तल सीता छम्हमाया याम्हकाया ॥२५॥ कक्ष्मणेहे मस्यु थौलं गुप्तयाना द्यूगु अ सकलीम्ह सीता अग्नियात नासो व्यूगु ॥२८॥ अग्नियन सीतायातः माँहे मनं थ्वीका अ निहन्हीं पूजायानातललदमीखुसिज्बीका ॥२६॥

## ह्य दोहा ह्य

न्ह्यागुह्य खेँनं भींगु अति 🤏 न्ह्यागुतुं याय जतन्।। राक्षस नाश याय धका 🤏 प्रभुं तया दिल मन्॥३५॥

## श्री हरि भजन 🎉

उसे राषण वन मारिचयाथाँ अधिन्दा काया व मती ॥ श्री हरि॥ कपा क्वछुना सुंका च्वन अभि नम्र जुया व अती ॥ १॥ भनुष कोछुग्र सप हानं अधि अंकु मो कोछुग्र ॥ श्री हरि॥ निच कोछुग्र नम्र जुया अधित ज्ञान थ्व पुग्र ॥ २॥ देवपतेँ स्वां फलमूल जुल अधिगानापुग्र थ्व गथे॥ भी हरि॥ दुष्ट्या नम्र वचन् खना अधिगये व माग्र अथे ॥ भी हरि॥

पूजायात राज्य मारीचनं 🕲 माने याना व वया ॥ श्री हरि॥ छाँ छिं काया धका नेनअले 🤏 ज्ञानाव रावन अया॥ ४॥ धाल मारीचं रावण यात 🔌 भाया छिछाँ याकचा ॥श्री हरि॥ कागुथें राजा अति 🤏 स्वानंखीउ छी भवा॥ ५॥ रावणं जुगु खँ कन फुकं 🦫 घमण्ड याना अति ॥श्री हरि॥ रावणं मोरिच यात 🤌 कुबुद्धी कायां मिति॥ ६॥ लुँया चला छ जुया वना 🕸 सीताया न्ह्योंने च्वना ॥श्री हरि॥ म्हेति उसे थुसे जुया अन 🧈 तिंतिं न्ह्याव वना ॥ ७ ।! छंन्त उबने धका राम वई 🤏 बिसे हुँ लिछि स्वया ॥श्री हरि॥ ळक्ष्मण सःती रामधा सलं 🧼 तापाले थेंका वया ॥ 🖘 ॥ हालक्ष्मण जि स्यायिन धका 🤏 हाला हति छ अनं ।।श्री हरि॥ सीता व लक्ष्मण नेम्ह सितं 🍑 थजु पत्याँग मनं ॥६॥ लक्ष्मण वई अलेँ शब्द न्यना 🤏 सीता वं तौता थका ॥श्री हरि॥ सीता हरे जीं याना यने 🍣 औसर थ्वहे सः धका ॥१०॥ छनं बीसेहुँ अलोप जुया 🤏 थुलि ज्यायाना अनं ॥श्री हरि॥ थुलि धाय धका वया थन 🧈 आज्ञा काया जीमनं ॥११॥

#### अंभ दोहा हर

परस्त्री आशा याश्वीम्हस्या ¾ फुई धरम धन मान्॥ सिकल मारिच नं धका ¾ वनी थ्वयागु प्राण्॥३६॥



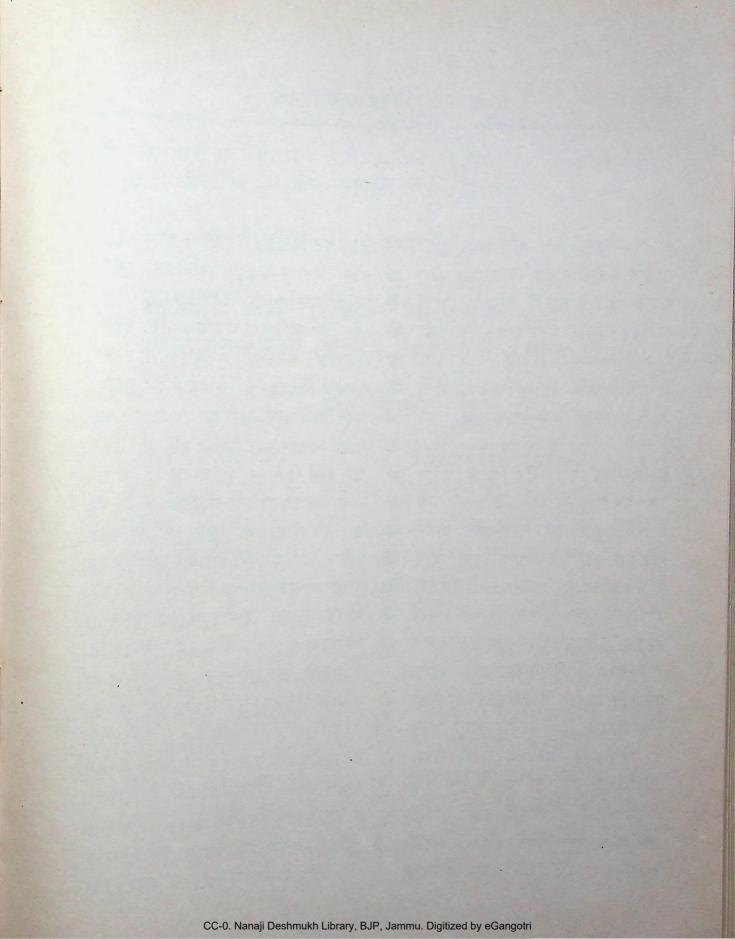

#### **अ भजन**

मारियनं ध्वखं नेनां अति घन्दां कार्या धालन्यनादिसँछित बिन्तियाय धाया । १॥ साक्षात् व ईश्वर राजा स्वामो जगत्याम्ह 🥩 लीलायाँतसम्म मनूजुया जनमकाम्ह ॥२॥ वनापं छीं वैशीभाव दियेमते याना जिल्लाराजोरामखना च्वनासदांग्याना ॥३॥ वंम्बाकपा म्यानाचो छिवंस्योकु यास्यांका च्वनादिसं खुसिजुया वांयाथे हैं याका ॥॥॥ खनेमते रावण छीं मनु राम यात रामयांखं कनेन्यांछीं सुवाहुबंस्यात ॥५॥ विश्वामित्र ऋपिं न्हापा च्वन यज्ञयाना सुवाह्व जिबवना से क्य धकाल्याना ॥६॥ उबले व राम च्थन न्याद खुद याम्ह धनुष् ज्वनाच्वगुलक्ष्मणब्बनावंकिजाम्ह ।।।।। सुथे ध्व मुगम्ह मचा धका हेलायाना यज्ञेभ्यंक्यधको बना जिपींछु मण्याना ॥८॥ जिपोंखनेवनं नेपु हल वाणं केँका जित बाणं तियातल इते यानायं का ॥६॥ पेस क्वेत थेंका जित तियायन बाण लिपा अन ध्यनाजिला मूर्क्का जुलहान ॥१०॥ 11 मृक्षी छुडे बुया बना ल्वायमति याना लिपा सुबांन्हीत अनत्र खना स्याना ॥११॥ सिंहजुया बना वत स्याय धया हानं 🧇 तयहल छेँथेंका जितिया वैगु वाणं ।१२॥ अलेजिङा ग्यानः र जा वनेजिमछाला U थुजागु व रामयागु मचांनिसे चाला ॥१३॥ थौंतक जी न्हाथाँ सीनां खनि वहे त्रामं (i) खँवहायछीं मते वैत बेरि याँगु आशं "१४॥ ताडका सुवादू यात गुम्हसिनं स्यात महाद्योगां धनुषयांत को है दुक्रायात ॥१५॥ खर द्वण त्रिसीरात बिल बंहे म्याना 🔌 गथे च्वने राजा झिसंबैत शत्रु योना ॥१६॥ मतेगजा लिहां झासँ कुलक स्याण ज्वीका भींज्वीमखुद्रोहयानां दिसँ वम्हसीका ॥१७॥ वंस नांस जुयी कैत बैरि यात धासां 🥹 म्हणसे हेखनेमते वाकि तैगु आशा ॥१८॥ वरु झिपींबनेनु आवैक्य शरण धायां 🕉 उद्धान्मीनुसेवा यानाव गुनामकाया ॥१६॥ जोंस्वेलाजीं यथेयासा करवाण्ड्य झीगु ii: मखुसाछीं स्वयादिसंराक्षरवाकोंसीग् ॥२०॥ त्रैला स्वया राजा थथेमति तया छाँछीं ii. यावेगुष्यामज्युगुलोमत्य आँटे याँछीं ॥२१॥ नारायण अवतावी जगतया स्वासी 🕉 सीताधैम्ह जगत्मातालद्मी अन्तर्यामी ॥२२॥ गथे फिसं वैरिभाव याँगू 🔌 गथे वृद्धि मन्तराजा छिह्युज् धाँगू ॥२३॥ थुजारित

मन्सा कर्म बाचा अपीं सेवा याय मापी 🦦 गथेभीं जुईगु अपीं बरिभाव यापीं ।२४॥ बिन्तीशाजा छिके जिगू मते ध्वख व्हाये 🐞 राक्षसयावंश राजा मते नाश याये ॥२५॥

## 🕮 दोहा 🕮

वइ कुबुद्धि न्द्योम्ह सियां 💥 ग्वलें फुयत थन मान्॥ जतन उकिया ज्ञानो तसें 💥 तये धागुलि ध्यान॥ ३७॥

## --- हिं भजन - ११-

रावण अति तं चाया ज्वना ॥ हरि ॥ मारिचं धाग खँ फ्रकंन्यना अलें 216 बरो छ बुद्धि बोम्ह ध या जित वाकुछिना तरवार ज्वना ॥ १॥ 36 छहें जिम्ह गुरुलाकि धका ॥ इरि॥ बोबिल मोरिच यात अतिहे 245 धाल वे महथे हाला चोंगु छ वीरित राक्षस रोवण छहा ॥ २॥ 36 त्वते गन जीं छत अथे ॥ हरि॥ खंला छं ध्व तरवार जिगु थन 345 छंतकि स्याय जी टेल अथे । ३॥ कि ज्या यानान्यु वना अनुछ 35 रावण तं वायां चेंगुश्ववा ॥ इरिना यात मारिचनं मतीं 215 विचार धका पकांयात मनं बयो ॥ ४॥ ध्वया लाहांला सिय मज्यूंजी 35 हथियां दुपों मर्म स्यूपों धनी मालिक रैद्य हनं अलेँ ॥ हिरि॥ 215 भीं ज्वी मखुव रियानांग्वले ॥ ५ ॥ दुष्ट झाफु के कैदि कवी थाएँ 246 थन सियलांकि अन सिये ॥ इरि॥ सिला न्ह्याथें नि सीगु जुल थीं 36 राम यागु लाहां सिनाविये ॥ ६॥ भिंगु अति जिंगु मनं खने धुन 承 त्रभुया लाहातीं सियगू भीं ॥ हरि॥ थ्वयांगु लाहातीं सियेसिवेँ जी 36 ब कुरायेँ है बना वियमु भी ॥ ७॥ राक्षस् यागु कुलें च्यने सिवें नं



मतितवा मारिचनं अले गमयाके अति प्रेनतया ॥ इति॥ थय 36 रामया दर्शन देंगु धया ॥ = ॥ मने अत्यका वे हर्पयाना धांल 16 धाल मति वया मिखायात हाने सफल याय थों अभु इत्रया ॥ हरि॥ 396 सोता व लक्ष्मण नापं प्रभु राम् स्वयगु आश अति मनं वया ॥ ६॥ 36 गुम्हसिया कोधं मुक्ति बीग सो गुम्हसित भक्ती बसेतई । हरि॥ 迷 उजाम्द प्रभु हरि श्रीराम नं आ जुल जित थों स्याके दती ॥ १०॥ 36 धनुष् ज्वना प्रभुं लिई जित ग्वीं प्रभ सोसों जिनं विसे वने ।। हरि॥ 35 धन्य धन्य जिंगु भोग्य सोसाथौं प्राणयां अन्त्ये व इवयाच्वने ॥ ११॥ 26 हाराम हाराम धाया सुनां छक गुम्हरूया नां जक कायासिई ॥ हरि॥ 36 न्ह्याथीं जाम्हहे अत्र जुमां प्रभुं वयातनं वां मुक्ति विई ॥१२॥ 36 जिला सिना बने बैत श्वयाहेँ मनं वयागुहेँ भक्ति तया ॥ हरि॥ 录 गथे प्रभुं जित मुक्ति मबीगु गथे खुसिमज्बी जित श्वया 36

## न्ध्र दोहा 🕾

गुम्हिसया मां मर्या च्वनी 💥 बौनं मयायि विचार्॥ उजाम्ह दुखी अनाथया 💥 राम नाम आधार्॥३८॥

## क्षे श्री भजन 🛞

रावण्या खँन्यना बन थथे मित खीका 🏖 ध्यन प्रभु चोंथाँ ध्वखँ रावणं मसीका ॥१॥ चलाजुल मारिच अन अत्येन्त बांलाम्ह 🥸 श्रासेँ भाग जहे जुम्ह लुँ थुजाम्ह ॥२॥ थुलितक बांला धका सुनी फई धांये 🐿 सीता नोहजुयावाम्हगुलि वयान् याये ॥३॥ प्रभुपींत स्वया चला खुसि जुया चाचां 🕉 प्याखं लहुयाप्रभुपिनी न्छोनेन्छोनेवोवां ॥४॥ सीतां खन म्हिता चोंगु चला हिसिदेँका 🍎 सीतायागु मनयात मोहयाना ल्वेका ॥४॥

प्रभुयात धायादिल सीतां मतीवांगू 😂 मोहजुल जिलाखना चलाम्हिता चेांगु ॥६॥ अतिमायायनं जित ध्या छें गुपागु 🔌 सोयमनं जिला प्रभुः थुलित बाँलागू ॥७॥ लमंफीत ध्वयागु लि छे गुलपा कैट्यू 🕸 ज्यूमा जतन्याना ध्वैत म्वांकं ज्वनाहै स्यू ॥ = ॥ थ्व 🖫 न्यनां मीकमीकं प्रमृहनाझ ल 🤏 चला स्याय धकाप्रभुं धनव्या काल ॥६॥ धाल प्रयं सीताविचायाना कद्मशाँत 🔌 न्यनाच्यों छ थनिकजाः गक्षम् वैगु म्वेत ॥१०॥ ह्य वैनु राक्षम् थन बरोबर साका 🤣 विचायाना चेछि सीता:यात अभयज्बीका ॥११॥ विन्तियात लक्ष्मणनं दियोछुखँ घाया 🕸 धुजाम्हनं चलांदैलाः गथेछो मचायां ॥१२॥ एका ध्व गञ्चमदांत्रु मते झाय धाये 🤌 वचन् विपादिमं थ्वैतः थथे जिहे स्याये ॥१३॥ माने मजु प्रभुदेव कार्ययाय मान्ह 🥸 कृषा तैम्ह भक्तयात हिर सो गुजाम्ह ॥१४॥ चल्ला गुलेंबन प्रभु उबेस्वया काल 🔌 स्वयाच्वंपि देवगनं हर्षंबिस्माद काल ॥१५॥ अल्लाविसे वन प्रभु यात भागु मोसों 🤌 प्रभु झाल लिसे लिसे जनन्ये मती ततं।।१६॥ म्ब हैं तनांदनी चला म्ब हैं खने देगू 🔌 म्बलें गुई पर्वे प्याखँ सहुया घाँघी नैगू॥१७॥ दुःखसीम्ह प्रभु भक्तयागु दुःखसीका ॐ तापाकाहें यन चलां छलेयाना व्हीका ॥१८॥ अले प्रभृ' कठोरगु बाण छपु काया 😻 के कादिल रघुनांथं चला स्याय धाया ॥१६॥ रामं धाथें चेांका चँलाविशन्दनं हांल 🥸 रक्षायावा जित किजा लक्ष्मण छंघाल ॥२०॥ चला गोंतुवन बोणं कया थुलि धाया 🥸 ध्यानयांना च्वन सीता रामनाम काया ॥२१॥ रामयात मतीतया रोचम रूप काया 🤌 मारिच व मिनावन हा हा रोम धाया॥२२॥ तेज छए पिहां बल माग्चिया महेँन 🕸 द्वाहांवन बहे तेज: रामया त्वांथेँ नं।।२३। मुक्तिविल वत प्रभुं पुकंतीलहेँ याना 🥸 स्नाँवा गाकाइल देवं लुँ चलाँत स्स्याना ॥२४॥ ब्राम्डन राक्षम पापी अधर्मीम्ह जिसां 🥸 प्राग्ययाअन्त्ये रामधाम्ह छुहेँ याँ मपुसां ॥२५। पर्पर जुयावनी सुखसीया माग् अ वैकुण्ठे हैं तर्प्रस दियो वैत धाग्॥२६॥

के दोहा 💠

द्या दुम्ह सुदे उमा अध्या रहुनाथ समा ॥ उकिंग्यानीतसंयानाज्की अस्त्वा वयोगु ध्यान् ॥ ३६॥



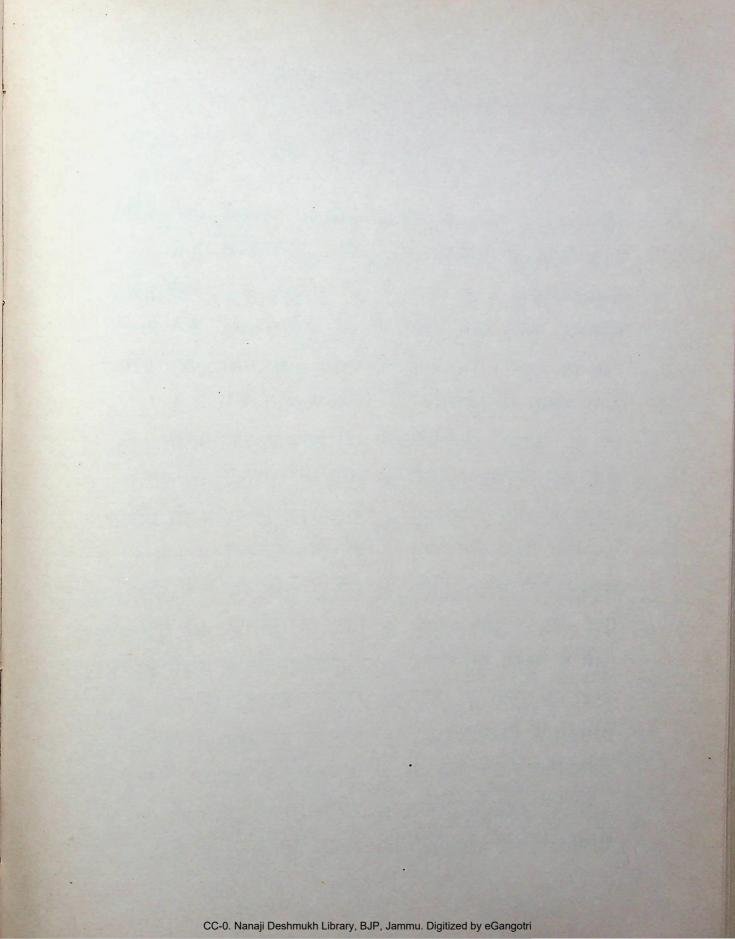

## की भी हरि भजन कि

श्री रोम लिंहाफाल स्याना 🚓 मारिच यात अन । श्री हरि॥ लाहांधनुष्डवनाचोंम्ह लिउने 🦚 बाण काँ दुम्हहनेँ !। १ ॥ मनमोहन प्रभु लिहा भाल 🤏 भीर गुँचागु श्रया ॥श्री हरि॥ सीताया थाँ काय धका 🧖 भित हथासं वया ॥ २ ॥ रक्षा या लक्ष्मण जि धका 🧖 रामया 🏗 द्वया ॥श्री हरि॥ सीता ग्याना अतिघोषादिल 🦠 लक्ष्मण यात श्वया ॥ ३ ॥ हरे छु जुलथे श्री रामया 🌯 न्यंछाछं शब्दिकजा ॥श्री हरि॥ हुँ हुँ मदत ब्यू कत वना 🍖 नुगः मचोनिजिजो ॥ ४ ॥ किजा ध्व भींगु शब्द मखु 🥷 बिस्तार्मयासे वना ॥ श्री हरि॥ तय मते प्रम् यात अन 🤝 हित थन हे व्वना ॥ ५ ॥ धाळ ळक्ष्मणं भति न्हीला 🦚 छुखँल्हानाछिदिया ॥श्री हरि॥ गुम्ह प्रभु दैत्यारि धका 🧞 माता गथे मिसया ॥ ६ ॥ सृष्टि व प्रलय जुयाच्वनी 🚓 गुम्हस्या इसरांफुकं ॥ श्री इरि ॥ उम्हिसित दुःख जुई धका 🦚 हालो छि छायदुखं ।। ७ ॥ नासोबिया थकाद्रीय प्रमुं हु छित विचायाधका ॥ श्री हरि॥ माता छित गथे तोता वने 🥲 बाधाजितथ्व छका ॥ 🗷 ॥ च्वनादिसँ जियुचिन्ति नेना ६ मते छयाजिद्या ।। श्री हिर ॥ सीता तोता छाँ वया थन 🦚 धासा लिसः छुबिय ॥ ६ ॥

माता शंका छि याये मते \* गथेमसीया वराम् ॥ श्री हरि ॥ अबीनाशी गुहा राम प्रभु क् संतनयाह्मसुख्धाम् ॥ १०॥ पापया बात्रु गुहा सिया मबदुःखभञ्जननाम् ॥श्री हरि॥ सुख संतया मुळ जुया क चोंह्म वहे श्री राम् ॥ ११॥ च्वनादिस जिगुविन्तिन्यना ह हागु ध्व कागु व नाम ॥श्री हरि॥ माया ध्व राक्षस याग्रम् । थथे छिहासायि राम ॥ १२॥

#### श्री दोहा 🕾

काया च्वनींगु ज्ञिनं सदां 💥 गुम्ह सियागु नाम गथे मसिलुछिं उम्ह प्रभु 💥 पूर्ण ब्रम्ह श्री राम ॥४०॥

#### श्री श्री भजन 🚳

ध्वखं न्यना सी गां मतीं दिलसंखायाना है लक्ष्मणें त लिस बिल कु वाक्य खँ व्हाना ॥१॥ मिल कु विकार के गुं है न्छा है पापमितितया चों मह न्यर्थ छं गुं शिक्षा ॥२॥ महतुं ठिकयाना छला मौकास्वेत गोम्ह है राम क्वथे थुने धका खनीं मितितःम्ह ॥३॥ रामया शंकष्ट श्वया मौकाँ लात धाया है थुकिंखनीं न्छ गुछला इश्वा जिगुकाया ॥४॥ मत्योगु छं मिति तैम्ह कुलांगार्छ धाये है छु जाम्ह कपटीया च्वा जींस्वये छाये ॥५॥ याकचाम्ह रामयात क्यना सुठा प्रेम हो जिगुनितिं वोम्ह खनी ठीकयाना नेम ॥६॥ मरत्नाप मिले जुवा सव्हादें का मागु हो वोम्हखनी सेवायाथे चोंका राम यागू ॥७॥ राज्यकायां मगा छमी पितेनान हैं गु हिकंन मगाना जितनापं दावीते गू ॥८॥ सुरेजुया छपि छु छु याय कायाधागू है पुरेजुई मखु ल्हमण इच्छा मरत् यागू ॥६॥ सुरेजुया छपि छु छु याय कायाधागू हो भिखा पहेस्वाया हः थे उक्षो स्वाया सङ्गा राज्या सुरे।।

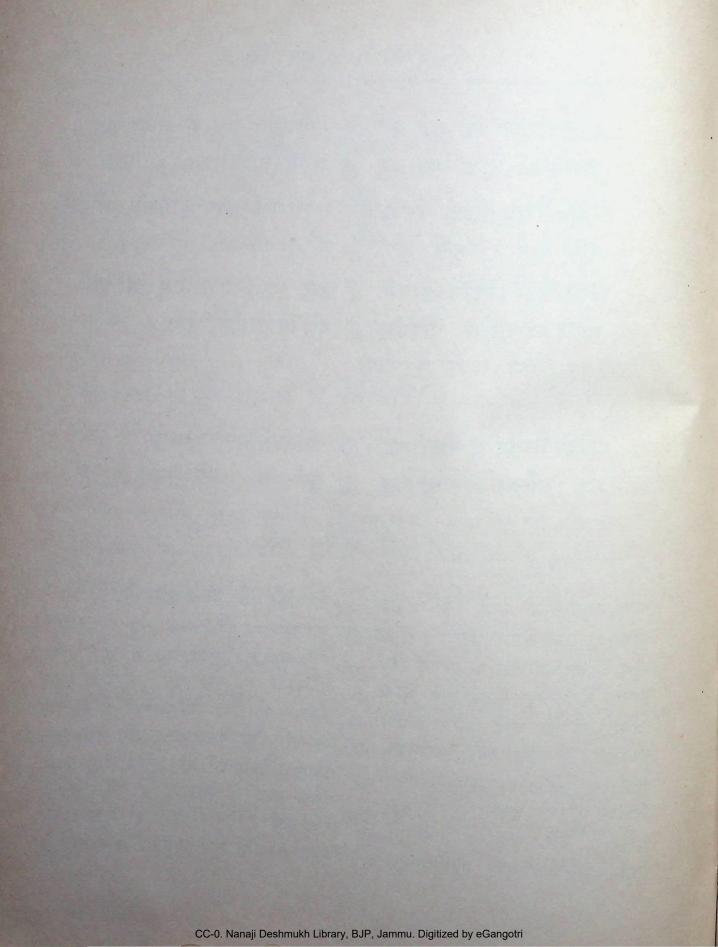

छंग न्छोने स्वजीं थथें प्राण तोतांकाये , १११। डजाम्हस्या पत्नीं नीच छया इच्छायाये a. थशें मिनावने स्वया दिवछं हर्षयाना ॥१२॥ रामिबना पलखुजि च्वनेमख म्याना धालमाता अवाचिंग वचन छि लहात ॥१३॥ खरमणनं ध्वखं नंपना लाहा विनित्यात षाली सम्म खनाछिगु वनं अनियाना ॥१४॥ कापतनं माताछित श्रय जी मन्याना 18 हा हा राम् धायां मनं अति दुःख ताल ॥१५॥ थिक धाया रुक्ष्मणनं धनुष्याण कोल B भागापाता मानेमते धुक्ति छि पुलानं । १६। सीता जांगाँ अनुवनं प्यावे किया हानं A. बन देवो देवताया दिग् देवताया मीतायात छिकपिनी श्रणजुल धाया ।।१७॥ 3 अनियांत वीतायाम पालि तयां शीर झाल म्ब ख्वं विदाकाया मनं अतिपीर ॥१८॥ 2 मांम्हिमत तोतीवलें साचांस्वेथे मोसों 🤝 सीता तोता झाल अनं मनं अति खोखाँ ॥१६॥ पलामन्द्यातुतिअर्थे प्याताप्याता वांका 🤝 लिफ लिफ स्वयामिखाँ च्बवितया दंका ॥२०॥ रमिं हु धाईगु धका छगू भन्दा कागू 🍖 हाने म्यगु भन्दा सीतास्त्रया याकचागू ॥२१॥ तेजमरु लक्ष्मणया वचुसेको वीथे 🍖 गु मिनयी बले कारपात रुयुंसे चेर्थे ॥२२॥ मियां खनेदत ते में लिलिस्वया वोंगू 🥐 छुं जुइला धेगु बैंके घन्दा खुया चींगू ॥२३॥

## वि दोहा वि

सौता लक्ष्मी इक्ष्मण शेष 💥 उजापिनी नं मन्॥ ध्याखं यहीर्किद्धा राम प्रभु 💥 देवी देवता गण॥४१॥

#### \* हरि भजन \*

भूग औसरश्वया रावण वल अन के सीताया न्ह्योंने अलक धका ॥इरि॥ शून्य जुया अन न्वंगु स्वया ली के भिक्षक जुया फोंवम्ह छका ॥१॥ देवता ग्याया च्यत रावण खना अति के न्ह्यों नय धैगुहे तीता न्छया ॥हरि॥ खुँविचा देशें दल नोहें अन के उने धुन्हें पूछ पाछ स्वया ॥२॥

खुयांनय पल्केँ जुम्ह घोरिम्ह 🍖 खुँम्ह खिचा वई ज्ञाज्ञां गथे ।।हरि॥ पापी विशा वल थुखे 🦚 स्वसों विचा याना ज्ञाज्ञां अथे उखे 11311 थाल श्रीपार्वतीयात शिव न्यो 🔊 गुम्ह्स्या कुमार्गे मित च्वनी 1.हरि॥ उजाम्हरूया बल बुद्धि व तेज् नं 🥐 अथेतुं हे फुकं फुनाबनी ॥ ४॥ भुथा स्वाङ्ग सीगूठीक याना पवन 🔊 मिक्षा वं नकली भेष क्यना ।।हरिं।। भिक्षुक भाषा ज्वना मूल फल 🎨 ब्यूवल सीतां भिक्षा ज्वना 11 4 11 भिक्षा धाल च्वना दुनेसं 🗞 अतिथी वैत मींम्ह स्वया ा हरि।। व्यूगु दुने च्वना पांपीं श्वया हानं 🚓 धाल वं ठीक वाँग यानावया 羽 ६ 🛭 ॥ हरि॥ च्युगु छे दुने नं ईना तगु जी 🚓 मकायाव भिक्षा तीतौ तया जे दि भिक्षां छ बिगु जुसा जित 🍖 विया भित थन पिहा वया ॥ ७॥ सीता व रेखी झाल पिने उथाँ 🤄 निदुर कालया गति ॥ हरि॥ वया मां सीता च्यनामनं 😭 सद्देग्ह निश्चक धका श्वया 11611. जगतयाम्ड गुथे मिस्या बन सीतां ध्वखं 🆚 कपटं व पापी वेम्हि धका ॥ हरि॥ कार्य यायमागु जुया फुकं 🚓 जुगु ध्व कर्मया माग छका 11 8 11 देव धाल सीतां फलमूल ज्वना अलेँ 🍖 संतीष जुया थ्व भिक्षा फया छीं वियादिसँ पवने 🌎 कल्पाण जिम्ह प्रभु श्रीरामया खुसि जुया दिसँ भिचुक् छित थे। 🚓 भिक्षा वियागु जीं दुगु हया ॥ हरि॥ जिंगु मतिला पका मिक्षुक छित 🍖 श्रो शिवयागु हे रूप धया ॥११॥

### ₩ दोहा 🕸

रावण ब्राम्हण बंश जुया 💥 तोतम्ह कुळ धरम् ॥ जुम्ह परस्त्री आश तया 💥 धिकार्वयागु जनम् ॥४२॥

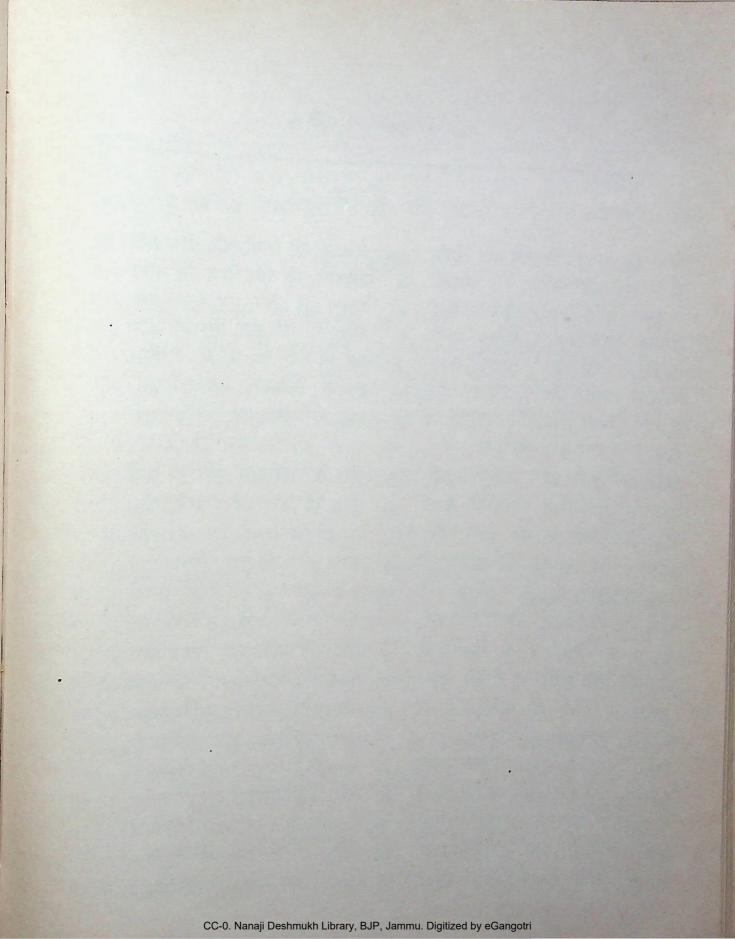

## श्री भजन 🐒

36

246

36

36

36

36

36

36

26

36

36

36

36

36

36

36

माह जुल रावण वी सीतायात सासी सारा ब्रम्हाग्डहेगुम्हसिन तल ख्याना गक्षम त घाडे। सिया गुम्ह राजा धैम्ह उजाम्ह रावण धेम्द सीर्विजिहे लुयागुथे रह छंगु सुन्द्गु शरीर रेसमया वस छत तिसा ल्वया चांगू दु जिनं मिस्त यका अति वाबाँलापी छंत खना थपीं फुकंत्यागजुया वेांगू थपीं फुक तिया मुख्य महारानीं याये सुवर्णया भ्रमां जिगू राजधानी लंका सुंन्दरीछ दुःखसिया थन च्वन्य च्छीत विसावस तीका भ्वातीं अति बांबालापीं सुख यागु खँला इत गुलित जी धाये तॅचोल सीता अतिहे भ्यना ध्वखँधाग् शुक्र पाजी जींला छंत सडे यागीधाया छलासु है मरु स्वया खुँत वैथे बेांम्ह गुम्हसीया भात चन्द्रमाथे बॉलाम्ह जितेन्द्र पराक्रमीः अतिरगा किर्ति यागु सुर्यगुम्हः रामधनुषधारी जुईम्हव भक्त तेत सुख शान्ति वी वीं स्यूलापाजि उजाम्हल। रामजिम्इप्राण थुक पाजि जिनुन्ययोने च्वना छुखँ हाना सुयया थुजागु होतेज वल जिगु स्यूला

धाल मुसुमुसु न्हिला भति थीकावावां ॥१॥ सेंगुलोक राजे याना चेंाम्ह बसे याना ॥२॥ देवगण फ्रक सितं गुम्ह ख्याना तैम्ह ॥३॥ वयांगु जि थन सोता छंगुमाया काया ॥।।। छंगु रुप खना मन मजुल जि स्थिर ॥५॥ सुया मन मोहप्रज्वी रूपस्वया छंगू ॥६॥ बाँला धैपीं वयान जुपींसींगुलोक यापीं ॥७॥ खाली जिगुतृष्णा सीतालकेलुयाच्वांगु ॥=॥ जिव नाप सुखस्युछं दुःखे च्वने छाये।।१।। दुःख जुई धाया छुहे कायमते शंका ॥१०३ जिधुखँ न्ये।सीता लङ्काँनुछ रानीज्यीत ॥११॥ न्यादे। विय छंत सेवा याकेयातधाणी ॥१२॥ त्रैलीक्यया रोनी जुछ मेंगुखँ छल्हाये ॥१३॥ लिसवियांदिल पाजीछुखँ इहानाम्वाग् ॥१४॥ भिक्षा वियधिया वयां फलमूल काया ॥१५॥ धिकार्पाजीस्व सोजीतः हेकेधायासे। मह ॥१६॥ राक्षसरुपी चलांते त व सिंह थुजाम्ह ॥१७॥ 36 18 महाराजिथिराज रघुःवं शयाम्ह वीर ॥१८॥ R राक्षसतेगु मुख्यगुम्ह कालब्रवतारी ॥१८॥ 1 राक्षस्तर्वधाकोमालामालास्यानादीदीं ॥१०॥ 1 छलावयान्हयोनेघोरिखिचाधौसमाना ॥११॥ च्वने मते वमलाम्ह धकाहियलायाना ॥२२॥ 1 जिंगुम्हें छ थियधैगू आत इकेंदुला ॥२२॥

बिसेहुं छ खिचानोंथे तया छुपंकाले 🤉 स्याइ छंत रघुनाथं हुँछ म्वालहाले ॥२४॥ जिगुन्हयोने यथें धांत गथेछ मग्याना 🍖 आसे भित चों छ थन रामं विईस्याना ॥२४॥

### 🕮 दोहा 🕮

सीता काय मफुग्र मखू क्ष रावण यागु प्राण ॥ नारद श्राप वा कारन्दया क्ष चोगु वयाअभिमान् ॥ ४२ ॥ लंका भाय मालो जुल क्ष मदया राम बचन् ॥ लिंला यायगु मालाः उमा क्ष वचेँ जूगु रावण् ॥ ४३ ॥

## क्र श्रा हरि भजन है

तंचाया च्वन रावण अले अ थुगु वें रूप क्यना ॥ श्री हिर्गा श्रीराम माई धका ग्याग्यां अ सीतां थे। धागु न्यना ॥ १ ॥ बदा भयद्भर रूप वया अ हाकथें हाकु आति ॥ श्री हिरा। भिग क्रपा वो नीका लाहा अ ग्याना पुगु मुित ॥ २ ॥ पर्वया तापुथें लाहा पतीं अ च्वंगु वं शम्ब ज्वना ॥ श्री हिरा। काँ घाना तगु ल्युने छंग अ दंगु वे। बाण च्वना ॥ श्री हिरा। ग्याना सीता रावण खना अ हाराम राम धका ॥ श्री हिरा। भिखा तिसोना धाल अले अ पापी अधम् छ छुका ॥ १ ॥ आसे छ दुष्ट पापी भती अश्रेराम भाया दीई ॥ श्री हिरा। श्री रचुनाथं छंत तमं अ श्रीराम भाया दीई ॥ श्री हिरा। श्री रचुनाथं छंत तमं अश्रेराम भाया दीई ॥ श्री हिरा। खराहाँ सिंह याम्ह मिसो अतातुने थेँ छ वया ॥ श्री हिरा। खराहाँ सिंह याम्ह मिसो अतातुने थेँ छ वया ॥ श्री हिरा।

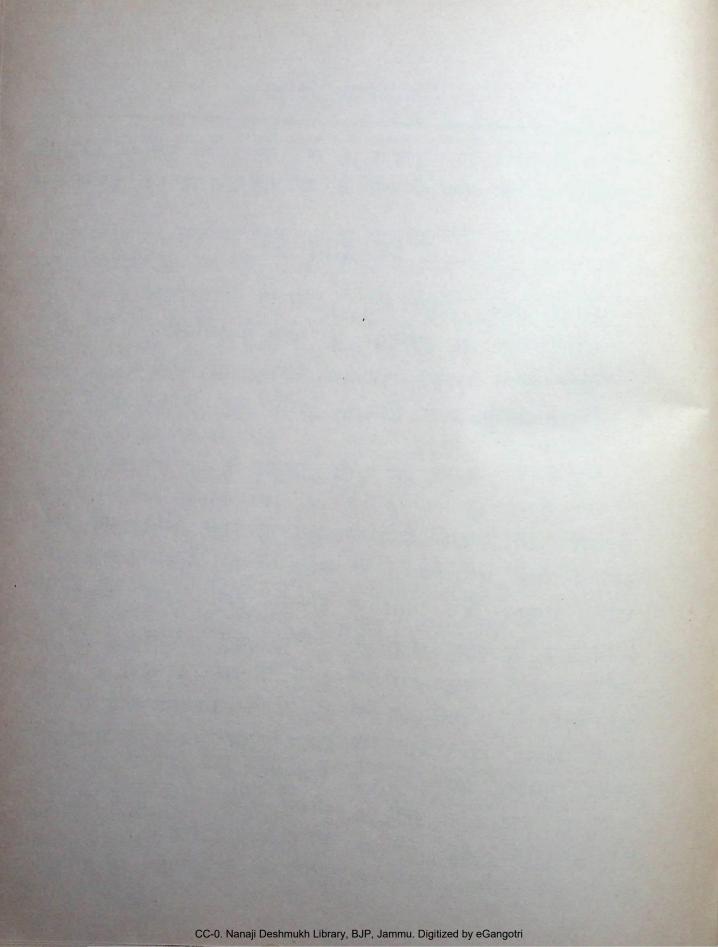

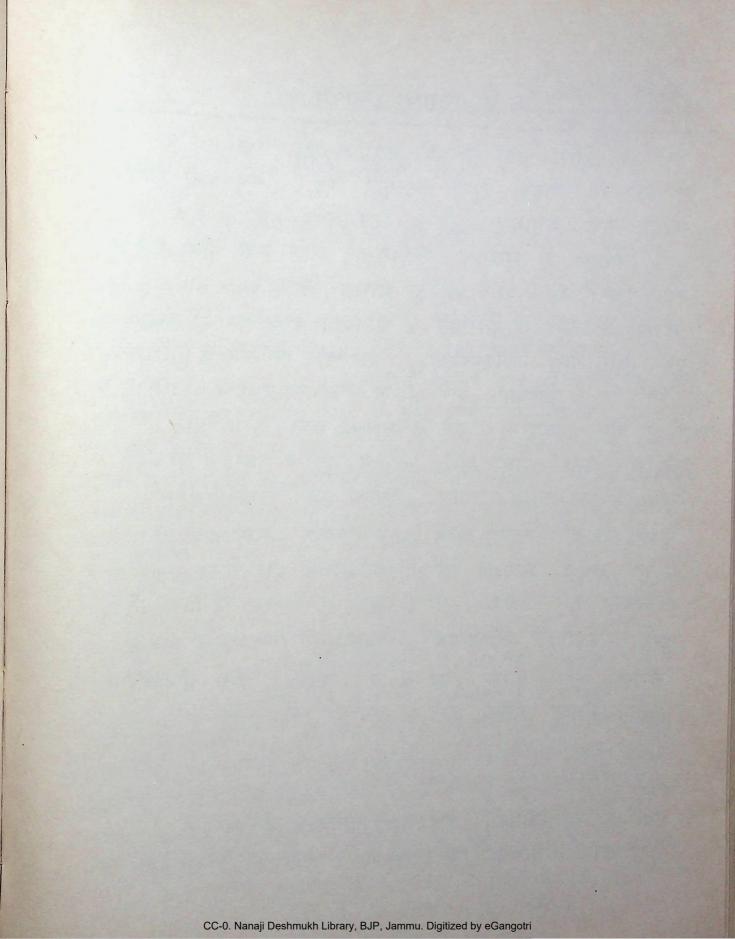

यथें खँ ल्हाना चागु थन 🤄 श्वसोजि आश तया ॥ ६ ॥ गें ज्वी क्व गरुड़थें ख़ुशी 🦃 समुद्र जुई गथे ॥श्री हरि॥ गदही गथे कामधेन जुई 🐞 धिक्रार्जितञ्ज अथेः ॥ ७ ॥ हुँछ लिंहा हे मुर्ख थनं 🌣 ज्यूयागु आश तयाः ॥श्री हिर ॥ स्याई छन्त थन थथें प्रभू 🕉 श्रीराम लिहा वयाः ॥ 🖘 ॥ रावण च्वन थ्व न्यना पिने 🔊 क्रोधयाना व अति ॥ श्री हरि ॥ दुनें खुसी जुळ सीताखना 🍑 माता धका थ्व मतिः॥ १॥ सीता त अनियाना मनं 🎉 खुसि अत्यन्त जुथाः ॥ श्री हरि॥ घाल पीने ठीकयाना यने 🥷 लातका छन्त े छुयाः ॥१० चांम्ह काछुना सोता दनां 💸 ल्हन तुती वं उवनाः॥ श्री हिरी। हाळ विशब्दं हाराम धाया 🕉 सीता ज्ञाना वखनाः ॥११ माच शुक्ल अष्टमी खुनु 🦚 मध्यान्हया समये॥ श्री हरि॥ यागु रावण सीता हरे कांयाअति वो भये ॥ १२॥ पाछाया रथे तये यन 🛊 सीता अर्थे रवयका ॥ शी हिर ॥ तुरंत रथ वं न्ह्याकायन 🥷 आकाश नं ठवयका ॥ १३॥ श्रोराम काई यागु द्रं ९ यन चलाक अति ॥ श्री हिर ॥ पापीं सींतात रवेका यन 🧸 मदीक गनहे भती ॥ १४॥

# दोहा \*

द्या धर्मस्यामडे मती क धायवैत दुर्जन ॥ दुःखं क्वयो व्यनसीता अति क कंन्ह्री मचारावण ॥ ४४॥

# . सीतां शोक याग्र

#### श्री भाजन कि

- स्वल सीता रथेंसंतु छाति दायादाया 🔊 गथे अभागिगु जल जिंगु कर्म धाया ॥१॥ ्हाय रघुनंदन छि जिम्ह प्राम् राम 🍖 गन बना स्वये छित हाय सुख धाम ॥२॥ यनजित पापीं प्रभु छित छुतें याना 📀 छित तोता जिगुप्राण गथे च्वने म्वाना ॥३॥ हा पीडा हरण घेगु नाम प्रभ्रयागु 🔊 गर्ननिसें वलंजित दुःख थौं थुजागू ॥॥॥ हाय छि शरणा गत प्रभुस्य दाता 💸 दिन दुखि याम्ह प्रभुनाय छिविधाता ॥ ४॥ कसुजुं या जित थुगु दुखे लात 🔊 ख्वेकायन पांपीं जित माया थों मयात ॥६॥ हाय श्रीसुर्य छि रघु कुलकमल्द याम्ह 🔊 सु भर्मन्त राक्षम्या जी जुल पंजांलाम्ह ॥७॥ हाय छ लक्ष्मण बाबु मरू छंत दोष 🍖 कुवा क्यव धाया फलं विल जित होस् ॥=॥ केकें यागु इक्षा थनी पुरे जुया वोंगू 🔊 अधर्मिम्ह राक्षसं जिथंका उकीं चोंगू ॥६॥ केकें थुलि याय धका बनबास न्यूगू 🔊 अभागिगु कर्म जुया थों जि दुःख स्यूगू ॥१०॥ इच्छा वयागु इसंतुं नाश याय धेगू 🍖 थुगु दुःख छुते याँत सुनां कृपा तैगु ॥११॥ थन वंरीं पसु पंक्षि फल भ्वां पाहारं 🍖 विनित जिगु न्यनादिसँ सिमा पर्व झारं ॥१२॥ विन्तिजिगु फुकंसिके जित मायोकाया 🤝 जिम्हप्राण रामयात विया ध्व खँ धाया ॥१३॥ गोदावरि गंगायात अनियाना धाये 🍖 जिदुस्तीत खेना प्रभूं माल कृपायाये ॥४१॥ थ्वसँ जिम्ह प्राणयात कना कृपातैन्यू 🍖 जवर्जीस्त रावणनं जित यन धैन्यू ॥१५॥ फुकसिके बिन्ति 🌊 कृपायानां दिसँ जिअभागि यागु निम्ति ॥१६॥ देविदेवतात बौरिं बखुँ यनीगुथेँ जितवापीं यंगू 🍖 कनादिसँ रामयात फुकं खँगु नेंगू ॥१७॥ गुलितक जीवदत फुकं थन चोपीं ॡ शर्णपरे जुय धुन छिकपिके खंपीं ॥१८॥ जिम्हप्राण रामयात दिसँ थ्य खँ व्हाना 🦚 जिदुखीत फुक सिनं दिसँ कुपायांना ॥१६॥

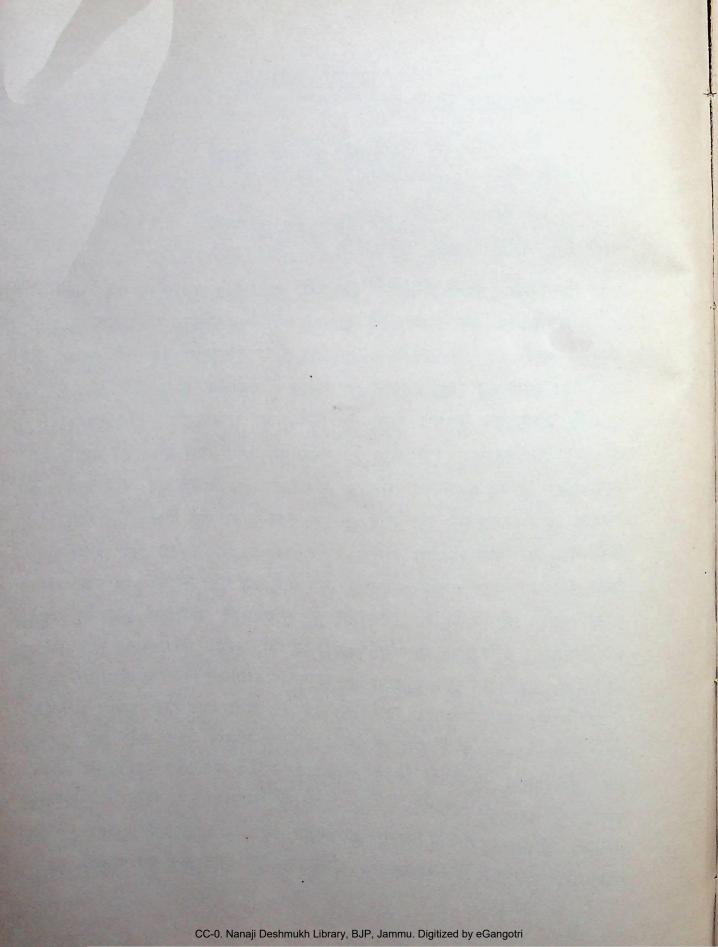



बाकि तई मखु रामं यमराज ज्सां के लितहई जित यमलोके तथा न्यूसा ॥२०॥ छुयाँ प्रभुं जित थुकि कृपातयादोगू के तापालें हे लात नत्र ध्वेत स्थाना बीगू ॥२१॥ गदा हाँनं यज्ञयागू भाग तृष्णायाथें के सिंहयाम् मिमायात घोलं आशाकाथें ॥२२॥ अथेंहे ध्व अधर्मीनं जित हरेपागू के जिगु दुःख्यागु खँ जी स्वीत बना धाँगू ॥२३ निरम्यंस्थे तथा आकाशेनं व्वेका कि रावणनं यकाव्यन सीतायोत ख्वेका ॥२४॥ रथं वकसीवई मीता थथेहाहांखोखों के चरअचर खोयांच्यन सीतो खोगु सोसों ॥२५

# क्र दोहां क्र

कर्षिनी दुःख श्रया स्वई र सज्जन यागु मन्॥
दुःखिवय धुन गेँचों धका र निहराच्यनी दुर्जन्॥ ४५॥

#### जटायु व रावण ल्वागु

म्धराज् जटायु द्ना वल अन सोत ककुल्होना उले थुले वो रघुकुल चन्दन श्री रामयाम्ह स्मे छनं साँलुया यनीगुथे हं भाल जटायुया मतींमतीं अले नत्र थ्व पाजि रावणयात थों भाल नहन्याथे जुसा स्वायलकनीं कह सिनाहेवों सां थवों थन क्रोधयात थथेमति तया वों

क सीताया रुवीय शब्द न्यना ॥ हरि ॥

गन धका म्हिम्ह दुदाप्यना ॥१॥

धर्मया पत्नी सीता अनं ॥ हरि ॥

इसे छनं साँछ्या यनीगुथें हं क खेका यंगु सन व रावण ॥२॥

धाल जटायुया मतींमतीं अले 🍖 न्हापाया वलिजके मर्याद्यका ॥ हरि 📭

र च्वन थथें जिं स्याय धका ॥३॥

📭 गथे थ्व थात जीं तोता व्छये ॥ हिर 🎼

सीतांया दुःखर्ज़ीं गथे स्वये ॥४॥

📭 धाल सीतो यात धैर्य वियो ॥ हिर ॥

म्याय मते हे पुत्री सीता छि स्याय थ्व राक्ष्स छुसीं तिया ॥५॥ सीता यात वौं थुली धायाली धोल थों रावण यात स्वया ॥ हिर ॥ आसे खबद्रि नीच अधम्बडो क सीता यनिम्ह छ खुँथे वया ॥६॥ म्हश्यूला जितछंपाजीरावणसो 🍖 जटायु धैम्ह जि वीर धका ॥ हरि॥ विचार याना च्वनाम्ह जिथन 🍖 श्री रामया रखवार छका ॥७॥ खदाजु पांजि राक्षस थन छ 🚓 जिगु न्हचोन्य पुरूषार्थ क्यना ॥ हरि ॥ मस्यासे तोते मखु इंत जीं 🥐 ग्याना गनविसे वने त्यना॥ 🖫 बजा वनीथें पर्व तुना अन 🔊 वोन जटायु तमं अती॥ हिर ॥ लिसोत रावणं रथे च्वन छक 🥐 स्वया जटायु ग्याना मती ॥६॥ बिचारयात हानं थोशुद्ध कामनं 🥷 मैनाक पर्व लागरूड़ थो॥ हिर ॥ विष्णुयात्ला तोता थका थन 🥐 गरूड्ला वैमखु ल्वायेतवो ॥१०॥ विष्णु गरूडं स्यू जिंगु वलफुकं 🍖 मखु जि नापं अपीं सनो ॥ हिर ॥ असिल थ्व वोम्ह द्वाय धकावो 🥷 बुढ़ाम्ह जटायु एछ खनी ॥११॥

## 💯 दोहा 💯

सीता ख्वयु इद्द् ताया 💥 धाधां रक्षाया राम्॥ वीर जटायु वया च्वन 🍖 याय धका संयाम्॥४६॥

# ॐक्हरि भजन€

सावणं ध्व मितिया च्वन कावा धाल 🦚 द्वाय यात सुरे ज्या भनुष्याण काया ॥१॥ जातायुत स्वया तम रावणनं धाल 🚓 फिकिरीम्या पक्षज्या छापछ वयेमाल ॥२॥





तिगु बल मस्युनी छ केने छंत ल्वाना 🦚 तात तयमखु छंत विय भट स्याना ॥३॥ र ताना लीहावने घेगु मंत छंत आशा 🗞 विय छंत मथानंहे कील यात पासा ॥४॥ जनायुनं कोधयात ध्वखँ न्यने तुं हे 🤝 तमं ग्रस्त जुया मिखां मखन बोंछुं हे ॥५॥ अथेनं गों घालमती फको धैर्प ज्वीका 🍖 न्योरावण जिगु अर्ति शिक्षा व्युगुसीका ॥३॥ रापयागुं क्रोधकर्पा मिया व्वालाथेंतुं 🍖 पतंग ह्रपी छंगु वश फुनावनी ऐतुं ॥७॥ िहाहूँ छ बचेजुया सीतायात तोता 🦚 मखुसा छ नावजुई न्योर्छ पाजीछोता ॥८॥ िल्पमच्यु रावणनं च्यन धमण्डं हे कि जटायुनं त्वपु वन रावणनं तमं हे ॥६॥ हेले त्वार्थ कातुकात पपुंदायादाया 🧥 चिच्यात तुतीं ज्वना कासोपाजी धाया ॥१०॥ ल्वात अति आकाशेसं पर्व न्यगु ल्वाथे 🔊 जतायु तं चायायन रावणेत स्यांथें ॥११॥ म्बहरह भवणयात विल घ हे याना 🤝 क्रोधयात रावण नं को धा अति स्याना ॥१२॥ इ.ता यु त्वपूरा फिल केंका खालीगांणं 🍖 दुक्रोयात जटायुनं बाण फुकं होनं ॥१३॥ वे पुत्रन र वणत अति मास्तीयाना 🦚 म्हछम्हं हियाना विल त्वाथंजक व्काना ॥१४॥ राचाया रावण अति कालझीगु गाणं 🍖 केंके धकाठिक यात जटायु त हानं ॥१५॥ जटायु । खत थत बाणं केंके त्यंगु त त्वपुछ धनुष तुर्ति तुक्रा याना यंगु ॥१६॥ जटायु चलाक अति मानु विज्ञिलेथं 🍖 पपुंदाया विई स्यक्षा यमद्रण्ड वीथे ॥१७॥ धनुप त्वथुगु खना रावणनं हानं 🍖 स्यायमित तया तमं केंकाहल बाणं ॥१८॥ रावणया बाण. बना तोषुकोन ऐतुं 🦚 जटायुला च्वन स्वया दुने चोंम्ह थेंतुं ॥१६॥ तचाल व जधायुया वाणं के पुर्शाना 🥐 पपुं दाया छोत वाण फुक दुकायाना ॥२०॥ हानं वता धनुष फुकं विल दुक्रायाना 🌎 ध्यानाहें विल कवच खाली त्वार्थ कान । २१॥ रवत्व युला विल ध्यजा तगुरथे च्वेका 🍖 धुहेयात छत्र श्रींगार्याना तगु ख्वेका ॥२२॥ स्त्रना विल वस फुकं मिरीझीरीयाना 🌎 झिगमुक्ट् धुहेपात त्व थं जह व्काना ॥२३॥ तातखं मंज्यना हानं र्यं लुपा काया 🍖 क्फानाहे इल रावण कावा पाजी धाया ॥२४५ सीताय त छ बे तया राविणेत जी जो के पंका छाती छ थु त्वार्थकाना चन व्याव्यों ॥३४॥ मुक्ति तुपा च्वन गवण न्यघौ तक वेंसं 🍖 स्वया च्वन देवगनं मुला आकशिसं ॥२६॥ पंछो तेंसं श्रया च्वमु अद्भूत चाया 🥐 घंन्यं धन्य झीम्इ स्वामी मृद्राज धाया ॥१ आ

## 🕸 दोहा 🍁

जटायु ल्वागु स्वया च्वन 🕸 जुया चौत बिहूल् ॥ बीर जटायु थ्वया धार्धा 🅸 धंन्य गुजागु बल् ॥

# अह श्रा हरि भजन हैं

गुम्ह रावणया वाहू वलं 💸 ख्याना तल यो गन् ॥ श्री हरि॥ मुर्शायांन थ्वं उजाम्ह थीं 📚 धाय धंन्य ध्वभन् ॥ १ ॥ स्याईगु नत्र रावण यात 🦚 बुढा जुल थ्व अति ॥ श्री हरि॥ स्वया च्वंपीं अथे हान्चा च्वन 🔊 ताजुप चाया मित वीर जटायु ल्वाना विंल 🗞 आखीर याना अति ॥ श्री हिर ॥ च्चाम्ह्रुगु त्वाथं व्कातु व्कात 🚓 रावण्या मन्त गती ॥ ३॥ पपुंदायां क्वनी व्ययाव्यया 💸 लातन कीगु वया ॥ श्री हरि॥ इतिमिनी कन रावण् अति 🚓 जटायु संगु श्रया ॥ ४॥ ग्वलें व्वई केँ पुया थका 🔑 ग्वलें क्वाईग्र महुतुं म्बलें पपुनं दाया रथं 🤊 रावण् वनीयु कुत्ं॥ ५॥ म्ह छम्हं घा जक जुया वन 🍖 रावणं यागु शरीर ॥ श्री हरि॥ वुढा जटायु ल्वाना च्वन 🦚 जुया आंत गंभीर ॥ ६॥ बीर जटायु स्वाना स्वन 🧞 तमास याना अति ॥ श्री हिर ॥ बृद्ध अवस्था जुसां वया 🦚 दर मरू वैके मित तं चौल रावण अले अति 🤉 जटागु संगु स्वया ॥ श्री हरि॥



खड्ग काय वं पोला विल के तुर्ति व पपु वया ॥ ८ ॥ हा राम राम धायां अले के जटायु ग्वतु वना ॥ श्रो हरि ॥ रामया ज्यांसिय दत धना के च्वन व सुंका च्वना ॥ ६ ॥ सास्जक वािक जुया च्वन के जटायु ग्वारा चिना ॥ श्री हरि ॥ रावण हथोसं अनं वन के संयाम याय दिना ॥ १० ॥ सीता रथें तया रावन वन के आकाश मार्ग व्वया ॥ श्री हरि ॥ श्री राम नाप लाई धका के त्रास अतिहे वयो ॥ ११ ॥

### श्री दोहा 🕾

परधन पर स्त्री ख्वीपीं जुल 🎂 कुकर्म याम्ह अधम् ॥ ग्याना जुयेहे माला च्वनो 🕸 सर्घा अमिष्ठ जनम् ॥ ४८ ॥

### की श्री भजन कि -

## सीतां रावगैत वोब्युगु तिसा त्वया कुतुंकगु

दुःखताया दिल सितां थःत येंगु सोसों के वीविल रावणयात अति तमं खोखों ॥१॥ अरे नीच राक्षस छं खुया जित इःगु के सनसारे खुँथे ज्या कुकीर्ति छंतगु ॥२॥ राम लक्ष्मण मह स्वया वल कपट याना के नेम्हे लम्हें द्गुजसा विईगु लस्याना ॥३॥ अति बुढा लटायुत स्यांना विल पाला के परस्त्री छं हरे याम्ह धिकारलंगुचाला ॥४॥ आसे भित विन्तार्याछ वीर धैम्हज्सा के रामयात त्याका यंकी जित पाजिक्सा ॥४॥ ह्यायंवसे वोनेगु छ खुँथेंह्थाँ चाया के रघुनाथ नापलाई धका धंदी काया ॥६॥

न्हचाथां वंसां जिम्ह प्रभु झाइतिनी माला 🍖 म्याइतिनी छंगु वंश फुकं सितं पाला । ७॥ कुलांगार्छ कुलयाग् काल मिमापोम्ड 🍖 मंत्रकंगु आयु वाकी जुलपा जिसीम्ह ।:८॥ रावणयात वो विविहे वन सीताखीखों 🔊 सुस् खनेदैला धका रथं क्वका मीसों ॥ ह॥ पर्वे पुच मुना चों भीमाक न्याग्ह सोसों 🤝 पोचित वं झत अन सीतां तिसा तोहों ॥१०॥ रामयात कना थव्यु धका आशाकाया 🥷 तिसापो कृतिका व्यत हाय रोम धाया । ११॥ माकतसें तोन्हे जुया अर्थे स्वयाचीचों 🤝 हा राम हा रोमधाया सीता वनखीखों ॥१२॥ श्वया च्वन माकतसें रादण वनाचींगू 🍖 पंपा पुखुपार छुया लंका पति वो गु ॥१३॥ पर्व कड़ाल नदी खुसी फुक हा एलानं 🥷 यंका रदन सहदर यागु रदेनं हानं।।१४।। सीता वना च्वन अर्थे रवया छ। तिदादां 🔊 धेर्यहे मजुरा खणीं वन सीसों धार्धा ॥१६॥ जलजन्त बन जन्तु चर अचर धाको 🌊 रूपा च्वन फुक अति सीत।यातखको ॥१७॥ काल यनेगुर्थे याना सीता यात येंका 🤝 समुदरं पार जुपा लंका देशेँ थेंको ॥१८॥ लाँ:की दुन दुत यन सीता यांत ख्वेका 🚓 राक्षनया कालधेंका सुयाकें ५ हरका ॥१४॥ सिस पाव सिमायाववे अस्वोक्बगे कायां 🥷 तयादिल सीतायात पापी खुसिताया। २०॥ बटपटें जुल सीता रवया छाति दाया. 🧥 राक्षसया पंजा लात निगु बन्न धाया ॥२१॥ व्योनेनं छुटेँ:जुया खीचाँ: घेरालाना 🐢 चलाग्याना चवनं गुथें सीता चवनग्याना ॥२२॥ न्द्रचाथाँः स्वसां राक्षसत मरू मनु ध्यों 🌊 स्वेहे ग्यांनापुणी जक स्रूटया तैयीं ॥२३॥ मुंक्षिल्वई गठे व्याधा यागु पासे लाना 🚓 अर्थेल्वया व्यन सीता क्षाति दाहायाना । २४॥

# 🚆 दोहा 🚃

दुरू तोंकुसां ल्हूइ मखु 🍇 सर्प तसे अमृत ॥ गुण यासां जुईमखु उमो 🍇 दुर्जन धैपो हीत् ॥४६॥

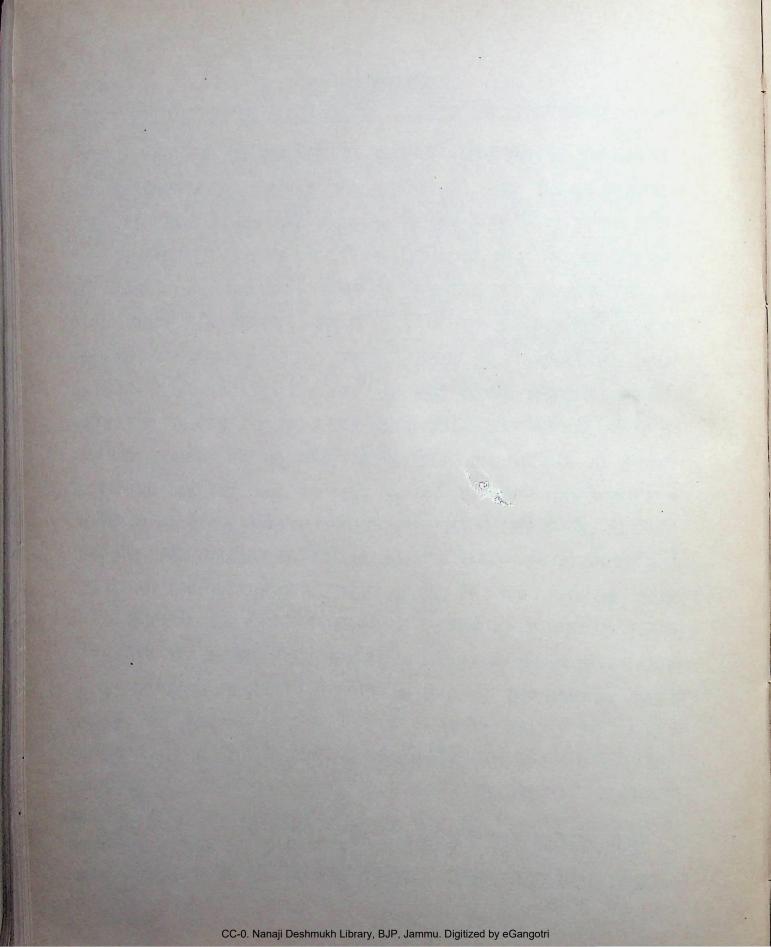



# ३७हि भजन

मुंकल राक्षसीरावन खना अले 🚓 अति भयंकर ग्याना पुषी ॥श्री हरिता गुम्ह वाक्षाताहांतया व्वपीं महुती 🔊 गुम्हं धवा अति चाचातुपीं ॥ १ ॥ गुम्हं मिखा अति दुहा वर्षो हनं 😞 गुम्हं च्वर्षो ऱ्हाग्वाराचिना ॥ श्री हरि॥ गुम्हं न्हेपं अति ताताहानानं 💸 चों तें भिवा म अतिथिना॥ २ ॥ गुम्हं हाकथे हाकु अतिहे हि मरूळुं अङ्गया गतिपति ॥ श्रो हरि॥ थवीं खने वनं ग्याना वोनिगु 🤝 न्ह चाथे मग्याम्हसियांमति॥ ३॥ धाल रावणं उदि विया अले 🚓 राक्षसीत फुक सितं स्वया ॥श्री हरि॥ सीता यात छपीं फुकं सिनहे 🥷 घेरेयाना ति थन तया॥ ४॥ तिसा थजु वा निजं थजुसुं 🍖 में शी सीतायाथां वने मरू॥श्री हिरी॥ मोति मणि हुँ निसा वौसब्यु 🥷 सोतां हुधागु छिमसंवरू ॥ ५ ॥ छागु बोलो लुं सुनां ल्डाय मह 🍖 तुच्छयाना न्यो सीता स्वया ॥श्रीहरि॥ अपमान वयात याई सुनाँ न्या 🍖 वियजी वैतहे स्याना व्छया ॥ ६ ॥ पिहावल वो रावण थुलि घाया 🤝 बिवायाना च्वनमतीं वया ।।श्री हरि॥ अन्हा यात वं उदि वियाहानं 🚓 बह्न पीं राक्षत च्याम्ह स्वया ॥ ७ ॥ इपीं च्यान्हहें च्वोहु शस्त्र ज्वनों 🥷 खर वो दूवण स्या थावना ॥श्री हरिं॥ गायमते छुपीं सुंहे खनानं 🍖 रामया चेवाका अन च्वना ॥ 🖘। खर व दूपण त्रिशिरा फुकंहे 🦚 स्याना विल वौ रामं गथे।।श्री हिर्। वरीं जुल जिम्ह राम तोत्यमखु 🍖 मस्यासें वैतनं जिनं अथे ॥ ६ ॥

गनतक राम जीं स्याय मफें न्यों अप मखु संतेष जी जुड़ मती ॥हरि॥ शूर्पणखा या इजत कागु वं 👑 स्थाना वन जिग्र मने अती ॥१०॥ हुँ हुँ छपीं च्यान्ह पंच बटी हे कि फुसा व रामम् यात स्यायगुसे। ॥इरि॥ ग्यायमते उपीं राम खना छुं अने यागु हिंमत गथे छु से। ॥११॥ बलापीं खः छपीं च्याम्हं अती हे अ गन गन वा गम स्वया ॥हरि॥ रामया चाल बाल बुभे यायांचौं 👑 बराबर कँवा जित वया ॥१२॥

### श्री दोहा 🕾

माने मज्बी मत्या सेवक तसे क मालिक यागु बचन् ॥ फुसा स्याना वा वा राम नं क्याना अनेक जतन ॥५०॥

# क्षे श्री भजन कि

#### रावणं सीताँत हेकगु

कंग पक्षी स्व छं सीता गुलि जात यापीं 🦚 की गुयन हरे याना निह्यीं चर्छी हापीं ॥ ६ ॥

च्याम्ह अयीरावणैके वन वन्य धाया 🦚 पंच वती सुला सुला चनन चेवाकाया।। १॥ सीता हय कथा रावण च्चन खुसिछाया 🍖 मतितया वन सीता यात स्वय धायां।। २ ॥ राक्षसीया घेशं हुने सीता व्वंगु खीं खों 😅 प्याना व्वंगु वसफुकं दुखं खीवीवीवों । ३॥ राध्वसी त चौंगु अन फुकं सिनं भूना 🌊 राम धाया चो गु सीता अर्थेतुं क्वछुना॥ ४॥ उजायाँ रावण बना सीता यात धाल 📚 व्वय मते सीता छंत विय छुछ प्राल ॥ ५ ॥ सोसो जिगु छेँछं सीता हाय गुली बांला 🦚 खालीरतन जड़े यानात:गु स्वछं खांला ॥ ६॥ लुँयागु हे खस्त्रा बुटा मणिरत्न यागु 🚓 गर्न गर्न हिस्तहार यागु ताता ज्ञागू॥ ७॥ गनं फटाक यार्छ्रत गनं बोह यागू र नणी थुना तगु गनं मत च्याके म्बागू॥ =॥

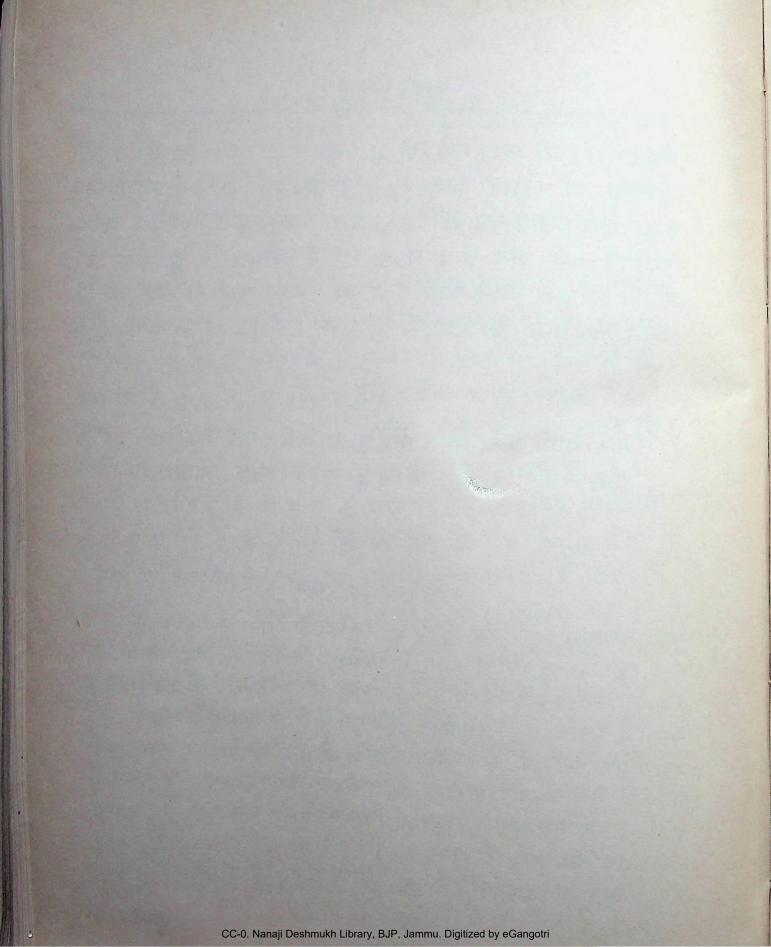

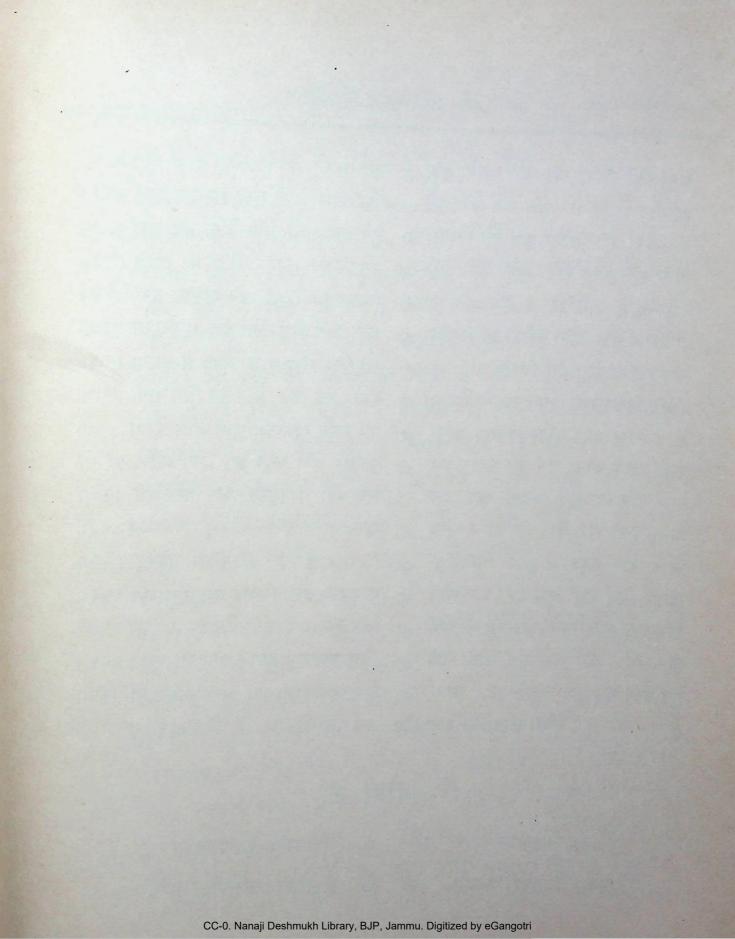

थासे यासे न्योंला सीता बाजाथाना चोंगू 🍖 खंबा सीता देव गर्न सेवा यायां वोंगु ॥१०॥ स्वाद्वान सो छँया मणि रत्न जड़े जुगु 🔊 ढोका थासेँ थासेँ सुनां वयान यायकूगु ॥११॥ विश्वकर्मा वयां सीता फुकं देँका व्यूगू 🔊 सुदै धाय फुपीं थुलि जित सुध्छ जूगू ॥१२॥ राजे श्वजिगु २व हानं सुया गंसे देगू 🗨 ससुद्रंनं घेरे याना सुंहे वे मफैगू। १३॥ स्वीन्यगु हे करोडला अतिंग्याना पूर्वी 🗨 राश्वसतसेना चिम्ह न्ह्याम्हंस्याय पूर्वी ॥१४। जितज्ज सेवा याना ज्वीपी दक्षिस्यूला 📀 ध्वनं फुकं विय सीता छंत जी मज्यूला ॥१४॥ मिला ताताहागु छंगू जिम्हळ सो प्राण 🦚 मत जित म्येगु सुःख सीता छ समान ॥१६॥ बिम्ह मिलाको बिय छंम्ह भ्वातिधाया 🦚 सीता छत खना अति वन जित साया ॥१७॥ छोयं ख्वयाच्वना सीता रामराम धाया 🎓 वन बासि राम्यागु छाय आश काया ॥१८॥ राम याक्य च्वना छंत छुहे सुख बिम्ह 🦚 फलमूल नया धन्ष सपू ज्वना ज्वीम्ह ॥१६॥ राम नाप लायगुला आशा छंत मंत 🦚 राम मजेँ यायेगुला व्यति मली छंत ।२०।। अति दुखी राम धैम्ह पिटेंका व बोम्ह 🕟 छाय माया तया वैके मखु छंत लीम्ह ॥२१॥ गे वै राम समुद्रं नं पुला जिपिथें तुं 🍖 जि नापं छु ल्वाई मन् सिना वनिऐतुं। २२।] आहा जिगु मनु अपीं हयां थन स्याये 🌊 जावाराम रुक्षम न न्यम्ह खना छुयाग्याय । २३॥ रामयागु आशारफुकं तीताव्छ ऋल्याणी 🌊 च्वंछ सुखिसया जुवा त्रैलीक्यया रानी ॥२४॥ कुंभकर्ण किजा जिम्ह ईन्द्र सीत काये 🍖 जिगु सुखयागु वयान् सुनां फई ल्हाये ॥२५॥ देव दैत्य मनु फुकं च्वना जितेँ याना 🦚 त्रिश्चवन्याराजानुया च्वना फुकं ख्याना ॥२६॥ बुद्धि मडें मते सीता छायंभाल स्वगू 🍖 बरू सुख सीत स्व 🖼 जिन नाप वेगू ॥२७॥

## ₩ दोहा ₩

जिही जुयवं नहचामहं अति अ जुई मखु कुल्याण्॥ सुख बिइपीं म्यपीं सुदै अ हे सीता जिसमान्॥ ५१॥

#### सीतां रावण् यात तमं लिसः ब्यूगु

पापी रावणं राम यात 26 सीतां धाल नहे चपं तिना 35 सींतां कोध याना दिल 36 36 लङ्का पति व रावण यात सोसा पाजि छं धागु जित \* स्याईग्र से। प्रभु श्री रामनं 35 रण बीरीजा द्शस्थ गुम्ह \* वयाम्ह काँ वम्ह सीकि छं 246 नाडका सुबाह स्यान सुनां 36 उद्धार अहल्या याना दिल 216 धनुष त्वथुला शंङ्कर या 36 परश्रामहे बुना वन भक्त उद्घारयाँ धका प्रमुं 🐠 ऋषि मुनित सुख विल 36 पञ्च बटी प्रभु व्वना दिल 36 खरद्रषण फौज स्यानाविल 4 बाणलोया काई समुद्रखेँ 36 छंतहे स्याय धका प्रभु 36 छंगु सुन्दरगु लङ्का यात \* छंम्ह किजाका वंश फुकं \*

तुच्छ नं धागु श्वया ॥श्री हरि॥ हा राम धाया ख्वया ॥ ३ ॥ मिखा हाचउँक कना ॥श्री हरि॥ घाँ हेँ समान खना॥ २॥ तुच्छ याना प्रभु राम ॥श्री हरि॥ बंस हें बंगु तमाम्॥३॥ कीर्तिया सुर्य समान् ॥श्री हरि॥ काई छंगू वं प्राण॥ ४॥ मचाम्ह राम जुयाः ॥श्री हरि॥ लेाहँ: गुम्ह से न्ह्या ॥ ५ ॥ ल्हानी गुम्हसें वया मही हरि॥ %ी राम चन्द्र स्वयाः ॥ ६ ॥ बन्बास काया दिया ।।श्री हरि॥ बिराध स्याना विया॥७॥ मुनिया दु:ख खना ॥श्री हरि॥ म्हितेगु थेंतुं च्वना॥ द॥ संखा मरू व अनं ॥श्री हरि॥ युजी विज्यमु मनं॥ १॥ मैदान याना बिई: ॥श्री हरि॥ श्री रामं स्याना दिई ॥ १० ॥



बिसे वल सुंमरू श्रया कि जित खुया छं हया।।श्री हरि॥ सिईअधर्मी छ भ्वाभज्ञया कि रामया बानं कया।। ११॥ शंकल्प धुंम्ह पशु समान् कि जुल अधर्मी छनं।।श्री हरि॥ प्राणया आशा मह छमी कि बिसे वनानं गनंः॥ १२॥

# इस दोहा 🧱

सुदै सन्सारे नीच अथम ९ श्री राम दोही समान्।। पर स्त्री आशा दाम्ह सिया ९ गर्न जुई कल्याण॥ ५२॥

# हैं श्री भजन 🐔

िस विल रावण नं न्यना सीतां धागू ६ वया नलंपाना खँवहाँ गात राम यागू ॥ १ ॥ राजे नं पितेंका च्वंम्ह योगी मेप काया ६ म्हिमया जोराम धेम्ह पम लाम्ह घाया ॥ २ ॥ झीं न्यलाया माखा छत जित मजें याँगू ६ उल्लिज लनाच्वन्ये सीता छंत स्याँगू ॥ ३ ॥ झीं न्यलानं थुखे मजें मयात जि धाना ६ प्राण बचें हुय धायाकाय मते आशा ॥ ४ ॥ खंलालं मो जिगु खङ्ग थुकि है छ स्थाना ६ तरकारी खुना नथे तुका छंत याना ॥ ४ ॥ थुलि धाया सीता खना रावण तंचाल कि गांकसीत फुकं छखे पति यंका घाल ॥ ६ ॥ यथाना पूर्वी शक्षसीत पूर्व सिनं हेंको कि साने माना विवायमा विवायमा विवाय कि वक्षस जीं यका विवायमा तिगु वसेवेका ॥ ७ ॥ नहयाथे जुसां याना विवायमा वशेष्टांका ६ वक्षस जीं यका विवायमा ग्रीवेकी ॥ ६ ॥ सामद म दण्ड भेद प्यता क्यना हैकी कि छनीगु खँ न्यना सीता जिगु वशेवेकी ॥ ६ ॥ मंद्र जा थीयँ मते सुना महत्तुं सम्भ ख्याँगु कि ज्ञुसा फको चलाकहे खेगु वशेकाँगू ॥२०॥ अनं लिहा वन र यण थुलि अन्हाँ याना कि राखनात ज्ञुनसीता घरेयानाख्याना ॥११॥ गुम्ह सीनं हेका चानीं गुम्ह सिनं ख्याई ६ गुम्ह सिनं खुगी जुना पाले तेल धाई ॥१२॥ गुम्ह सीनं हेका चानीं गुम्ह सिनं ख्याई ६ गुम्ह सिनं खुगी जुना पाले तेल धाई ॥१२॥

राश्वसीत छम्हथेंत छम्ह ग्याना पुषीं अति अयंकर अङ्गिक्तें सुं मजुपीं।।१३॥

शूर्णण खा अधो मुखीः विक्र ताविनता 🦀 वज्र लोचनी व सस्ती समीप त्रिजता ॥१४॥ मुख्य अफींसर थपीं दनी मेपीं येको अं सीता हेके श्रया चोंपीं फुकं फयांफको ॥१५॥ गुम्हसिनं धाई अन स्वया सीता खोगू 🍇 जिस्वेला थ्व रावणया आयु फुना वोग् ॥१६॥ यतीत्रता सीता क्वेका मखु भींगुज्वीसो अर्थ ध्वहे पापं वका सत्यानाश जुया व्कीसो ॥१७॥ द्या दुपीं राक्षसीत होपं दुया धाई 🆗 खँल्हानानं च्वनी ग्याग्यां अति दुःखताई ।१८॥ पंछी ख्वनाच्वंथें व्यावायागुजालें लाना 🦝 राक्षसीता घेरां सीतें ख्वया चोंगुग्यान ॥१६॥ नःगुं मखु देंगु मखु मखु कण ल्हंगू 🦟 गुलिकने थन सीतां दुःख याना संगू॥२०॥ -खाली वे संस्वयाच्यनी हायराम धाया अर्फ स्वई सीता वेजे वेते छाति दाया दाया॥२१॥ मदी बिखां ख्वबी सदां वनी दुःखयाना अर्ध राक्षसीत खना व्वनी सीता सदांग्यांना ॥२२॥ रावणया धंधां जुल रामया वियोग 🦝 सीतां सहयाना न्यन दुःखयागु भोग ॥२३॥ थुखे सीता राक्षसीया च्वन घेरा लाना 🥧 उखे रामकायाँ च्वन मारी चेँतस्याना ॥२४॥ व्यम्हीयाके सल्हायाना वना ईन्द्रग्याग्यां 🤟 पाच्वंपीत थ्यना ईन्द्रं ईन्द्र जालयायां ॥२५॥ सीतायात हब्य नका वन बोंमसीगू अ मीदोदत मनःसानं वित्याहे मज्बीगू ॥२६॥

### दोहा

पतिया सेवा तोता सतीं 💥 तई गथे मन स्थिर॥ सीता ख्वया च्वन छोतिदादां 💥 जुया दुःखं अति पीर ॥५३॥

# ★ हरि भजन ★

रघुनाथं लक्ष्मण नाप लागु

त्युने भ्रीराम भाया च्वचौं अन 🤉 चिचेँ याना घोँ हाला हल ॥हरि॥ रघुनराथया मने हागु खना घों 🊓 जुल छु घे थें संखा तया॥१॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

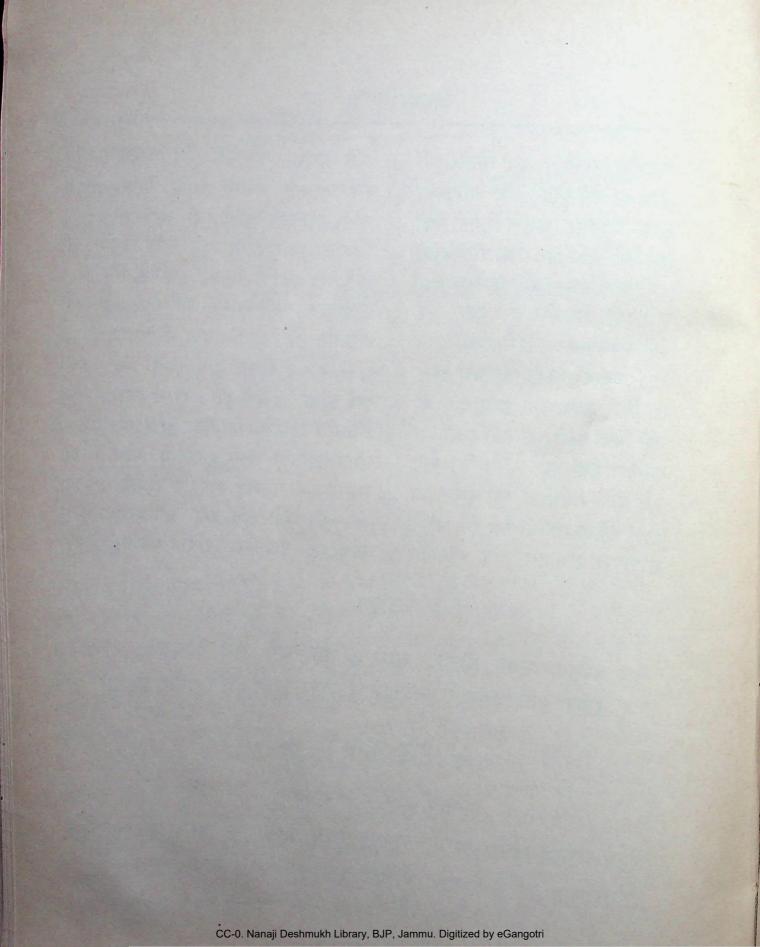



धाल श्री रामया मितं मितं अले 🍖 बिल जित थ्व छु विन्घएकेना ।।हरि॥ लक्ष्मण वलला सीता तोता थन 🤉 मारीच हागु व शब्द न्यना ॥२॥ पक्का इवितल राक्षस् तसे जित 🔊 स्यात पश्चवती पापीं धका । हिरा। चलां छलेँ याना यन जित थौं 🚓 राक्षस्तसे नालथ्वयागु छुको ॥३॥ सीता नलला राक्षरतसें वया ह लक्ष्मण् जिनं अनमरू श्रया ॥हरि॥ लक्षण मभींगु जुल अतिहे 🥐 म्ब्याकंजि चला लिना वया । ४। जिगु देपाँ च्व चो हाला च्वन फुकं 🥐 चिचेँ याना पशु पंक्षि वया ॥हरि॥ प्रभु धन्दा काया भाया च्वन अन 🍖 अश्कुन यक जुयावीय श्रयो ॥ 🗓 थथेमति तया भाषा च्वचों अन 🔊 स्रक्ष्मणदिक याना वोगु श्वयो ।हरिक श्रीराम या मने धन्दा जुल भन् 🥐 लक्ष्मण सुतु सुतु 🖘 वया ॥६॥ मिखां ख्ववि तया दुख-याना अन 🥐 वोह्मलक्ष्मण नाप लाना मित । हरि॥ छक्ष्मणया देपालाहा ज्वना अले 🔊 धाल प्रभुं दिक याना भित ।।।।। तधंगु भुछ छं यातिक जासो र सीता तोता थन छुछाँ वया ॥हरि॥ वयागुला थन लुरू लुरू छ ह सीताया कल्याण जुई श्वया ॥८॥ मंत ज्वो लक्षमण सीता अनसौं क शंका मंत थुकि छुहे भित । हरि। शक्षसं नलज्वी सीतायात किजा 🥷 किस्याना विल ज्वीजिगुमती ॥६॥ छुया चला ज्वनेधका वनागू 🥐 जुया ज्वन वला रोक्षसछका ॥हरि। बाणं केंकास्याना जिगुसलं हाल 🥷 सःता व लक्षमण जिसित ध्का ॥१॥ राक्षसं जाल थ्वयागु खनी फुक 🍖 भीत अमीसं इबीं वया । हिरि॥ छाय थनसो वया किजाछं ह सीता याकचां अनतयो ॥११। दैला व सीता स्वय किजा हानं ह मखने धुन भौं जीगु मती ।हरिष

सीता तोता मखु थें हे वल छ 🦚 तथंगु भुल छं याना अति ॥१२॥ यन ज्वी कि वेा सीताहरेयाना 🦚 कि नल ज्वी राक्षसं ज्वना ॥इरि॥ अश कुन जुया जित किजासे। 🏗 देपा मिखा जक स्वन सना ॥१३॥

#### श्री दोहा 🕾

भीने मभीने लक्षण क्यना अ बीगु ईश्वरं होस्। मभीं खन्य वों ज्ञानीतसे अ शान्तियाना ब्छियिदोष्॥ ५४॥

### श्री भजन हिं

चाल रधुनाथं हानं लक्ष्मणैत सो साँ 🚓 जिम्ह प्राण सीमा गन तौता धका खोखों ॥१॥ राजे नं पितेना इया दु: व सिया बौम्ह 🍖 दु खयाम्ह पासा जित सीता अति लीम्ह ॥२॥ है बार लद्यण यंकी सीता चोंथाँ त्वीका क सुख तोता जो व नापं नौम्ह धर्मसीका ॥३॥ नकति।ने यागु वैस अतिहिषि दुम्ह 🍖 जित तीतां चाने सीता पलख मफुम्ह ॥॥ अति बाँला जिम्ह सिता लुँयाउन वैगु 🔊 मुसुमुसु निहला वया बान्ही जित स्वैगु ॥४॥ दिनिला थें सीता जिम्ह प्राण याम्ह पासा 🦚 सीता बिना सुख यागु मरू छुं जि आशा ।।६॥ श्राण च्विन मखु जिगु सीता मंत धासा 🚑 धानि थें जि सीयि जिगु कायमते आशा छ।। म्बायगु जिं आशादनी सीता म्बाना चौंसा 🍖 नत्र गथे म्बाई जिनं सीता सिना बौंसा ॥=॥ है नरसिंह लक्ष्मण सोता स्य फैला है झिणीं वने बन्ने सीता निहलांज थाँ वैता है।। दुःख सहयाना जुया खाली सीवा सीसों क चमा जया कर्तव्यनं पितेंकां जि वो वो ॥१०॥ राजे विष धाया जित ठीक यांका हेका 🦚 पितेना जि हु गु किंजा जिगु नुगख्येका ॥११॥ कें थं कें का हिना जुया योगी भेषकाया है देना जुया सहयाना झारपात लाया ॥१२॥ फलमूल नया जुया भोज पत्रं ति तीं 🍖 गुई गुई हिला जुया अति दुःख सी सीं ॥१३!। जिगु दुःस्वयांगु खँ जीं सुयातं मल्हांना 🦚 सीतां एवइ धाया किजा च्वना सहयाना ॥१४॥ दुःखतं का न्वनाकी जाखाली सीतासोसी के छंगु भरं सीता तौता चला लिना वौवी ॥१४॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

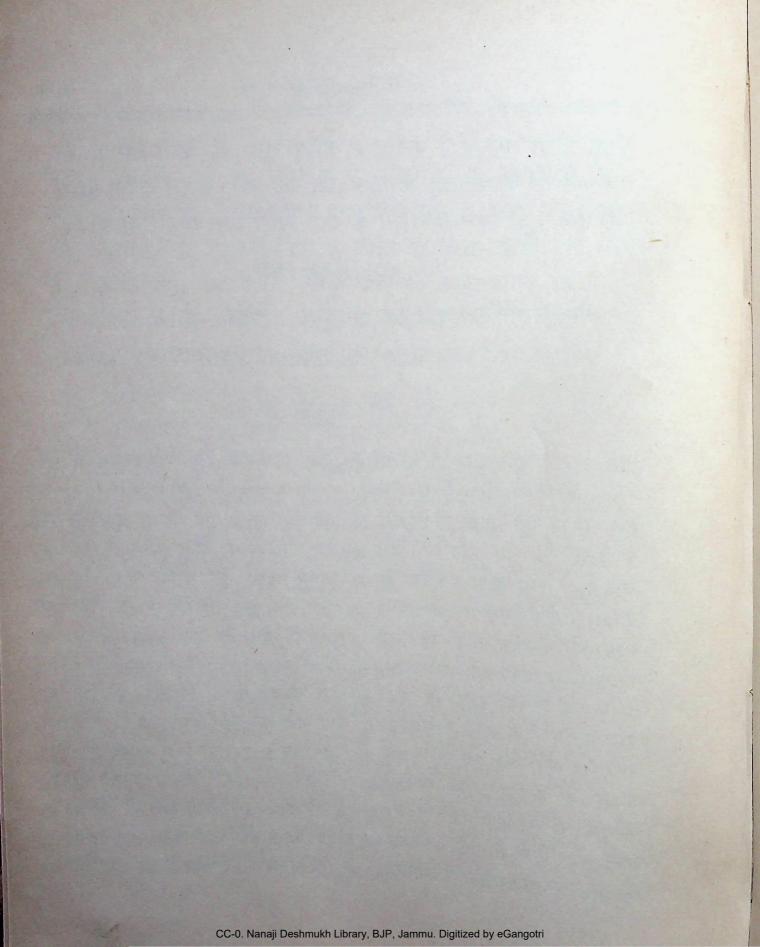



माल प्रभु थथे हादां अति घंदा कावा के आश्रमें व धंका दिल प्रव्वटी झाया ॥१६॥ मालावल प्रभुं गुई फूक थासे काया के सतादिल रघुनाथं सीता सीता घोषा ॥१०॥ ख्यालं जक बनला व सुचुकेगु घाषा के व्वनला ध्व खुसी माहाँ प्र्या दिक ताया ॥१८॥ मालाजुल न्यम्ह सिनंसीता यात खीखों के न्ह्यथाँ मासां मलुया व झारेझिरे बोवों ॥१६॥ न्यम्ह सिनं ख्वयाख्वया माल थाँतमाल के गनं महया लक्ष्मणीत सीया प्रभुं घाल ॥२०॥ सीता तीता बना किना छगु भरेषाया के जिगु मनं सिता यात तीती छंम ताया ॥२१॥ मो किजा लक्ष्मण जिम्ह सीता गनसेग्य के सीताया ख्वा मसीसे थो प्राण गथे तें गू ॥२२॥ मते बाबु क्यायाना वियासीता क्योका के राजे यागु सुख तोता वोम्ह धका सीका ॥२३॥ भये धाया रघुनाय खोल छातीद।या के श्रोक याना दिल प्रभृंहाय सीता धाया ॥२॥ ध्ये धाया रघुनाय खोल छातीद।या के श्रोक याना दिल प्रभृंहाय सीता धाया ॥२॥

# ₩ दोहा 🌞

सुख दुःख ड्वी न्ह्याम्ह सितं 🛨 मिस्तेगुहे कारण्॥ उकि सनं हानं हे पार्वित 🛨 वाँला पिनीला मन्॥५५॥

### श्री हरि भजन है स् लक्ष्मणं लिस व्यूग्र

धाल लक्ष्मणं बिन्ति याना क्ष मखु थ्व देष जिमू ॥श्री हरि॥
तयेमच्यु प्रभु सीतां जित क्ष शब्द वया व छिमू ॥ १ ॥
हाय लक्ष्मण जिसीन धका क्ष सतगु शब्द न्यना ॥श्री हरि॥
धाल तताजुं से। हुँ धका क्ष छित छु जुय त्यना ॥ २ ॥
दाज्या शब्द मखु धका क्ष बिन्ति याना जिंश्रित ॥श्री हरि॥
कुवाक्य वहा ततधंगु पाप् क्ष तया तताजुं मित ॥ ३ ॥
धालछ वेम्ह जि आश तया क्ष भरत्या सल्हां छका ॥श्री हरि॥

उकि मवन छ राम या थाँ 🕸 सिसां थिस व धका ॥ 😮 ॥ ज्वी मखु छंगु इच्छा पुरे 🕸 थथें सिना जि वने ॥भी इरि॥ हरे छ पापीपा दासि जुया 😸 ख्रुया म्बाना जिन्दनें ॥ प्रा वे। यु अधर्मी 🐷 ठिक याना 😹 बित यनेत अका ॥भी हिरी। जिम्ह प्रभुया प्राण तुना 🕸 मौका स्वयंग्र धका । ६॥ राज्य विय भका जाल याना 🕸 इंछ पितेना छवया ॥धी हरि॥ उकि नं मुगाना ज्यान तुना 🕸 चेांम्ह छ वेरि वृथा ॥ ७ ॥ गुलि तक यायगु मंदु कोषा अ श्री रामयात जुमी ॥भी इरि॥ गात दुखं जिपि सिना वने 🗨 सुख स्यु छं व अमी ॥ द ॥ छत जि काँ थें धका चना क मंसिसे वैरि धका ॥भी इरि॥ छला केकेयाम्ह जुया जिमी अ वियोग स्वैम्ह छका ॥ ह ॥ भार प्रभु थे सीतां बित अ स्हाना ह्वांक्य अति ॥श्री हरि॥ व वाक्य सह याना वया अ जिके मन्ह्यीना मृति ॥१०॥ मिखां मखन जि रूपवि बयो के कुवाक्य ज्हाग्र स्वया ॥भी हरि॥ भनुषंची तया अनि याना 🕸 ख्वलां छिथाँ जिवया ॥ ११॥ झुठा मधाया थ्वखँ प्रभु 🕸 म्ह्योने च्वना जिछिगु ।।भी इरि॥ विचायाना दिसँ दाजु थुकी 🕸 बखु छुं भूक बिगू ॥ १२॥ प्रभु धेर्ये नीं यानादिसं अ जहुले मानीं वने ॥भी हरि॥ मलुतले गुई 🏚 हिला मोलानीं च्वने ॥१३॥ सीतापात अ दोहा अ

दुःख जुल धका तोत्य मज्यू 💥 निराश जुया उद्योग्।। अिल्सतसे जक धाया च्यनी 💥 न्हचार्ग कर्मया भाग ॥५६॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

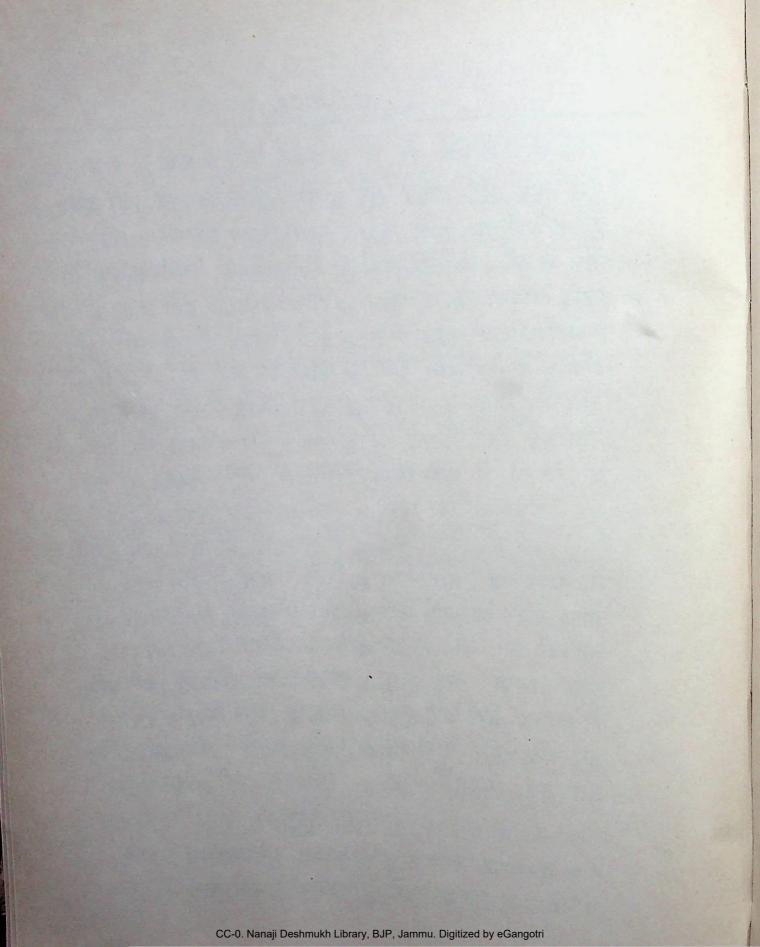

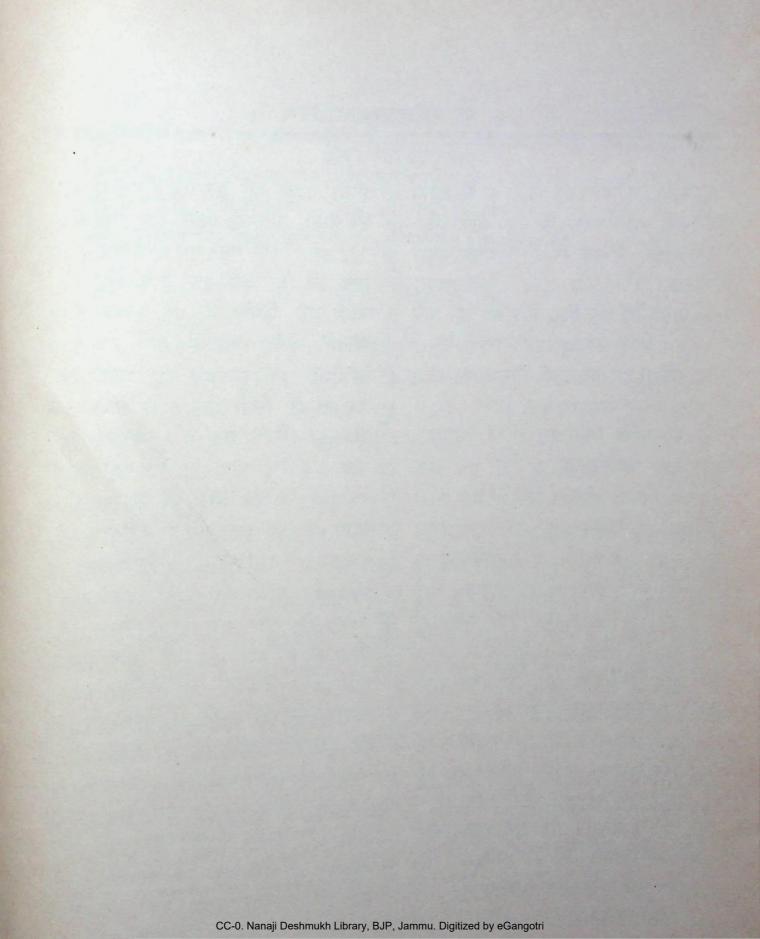

#### रघुनाथया विरह

घाड वधुं रुक्ष्मणेत किवा कु खँ ल्हाना 🚓 सीता तोता वगु भुल गथे छं मयाना । १॥ सुनां भ्याय मज्युम्हिब धका सीकं सिकं 🚓 गथे सीता तौतावया जिथाँ किज़ो दिकं ॥२॥ मिस्त्रमें व भागु खेँ नं चित्तातय न्यूला 🥷 बुद्धि मरू मिस्ते धका गथे छं मस्यूला ॥३॥ क्रता अति बुद्धि रुम्ह गथे छ मन्यूग् 🌊 छुधाँ छत जिगु कर्म फुकं दुःख न्यूग् ॥४॥ अमानीग् कर्म जिग् भीत जिं हु धाये 🤝 सोता यागु वियौन जीं नथे सहयाये ॥॥॥ थवे भाषा उक्ष्मण ज्वना हानं कुटी काल 🥷 सीताँत मखना प्रभु वेम्ह हाथें हाल ॥६॥ ब्वाँग्वाँ जुल प्रभु हानं सीता माझा माला 🌊 बेह्नोसिथें जुया वन प्रभु यागु चाला ॥७॥ नुमस्बद्ध प्रश्चपायु ककाँ स्वया वो थे 🚓 प्रश्चं स्वयेवलेँ सिमा फुखं ख्वया चो थे ॥=॥ सीमाते के न्पनी प्रश्वं सीता खंलाधाया 🤝 मिलाँ क्विनतया प्रश्वं अति दुःखताया ॥६॥ भाक कदम् सीमायात सीता गनं खँढा 🚓 छत अति योम्ह सीता थुगु ले नं वंला ॥१०॥ न्यन व्यत सीमायाके अनं प्रभु झाया 🥐 क्याथुजागु स्तन्म्ह सीता गनवन घाया॥११॥ कोंसीमांके नेन अशुं ख्वया नुत हीका 🥐 सीता तन जिगु दुःख गध्ये छं असीका ॥१२॥ न्यना जुल प्रभु सिमा इत्यतीं झाया 🌊 दुःखयाम्ह पासा जिम्ह सीता खंलाधाया॥१३॥ गनं स्वात होया चांगु खसां प्रभुं धाई 🔉 जिम्ह सीतां खंसा छपीं गुली प्रेमयाई ॥१४॥ केनान्य जित समीसं सीता गनं खंळा 🧱 जिम्ह सीता मुला चोंगु बनाथुगु लांला ॥१६॥ फल्लसय चौंतु खंसा धाइ दुःख ताया 🦚 सीता गन बन वया छंके न्यते धाया ॥१५॥ गुगु लँ छं बना सीता जिदुः श्वित बाना 🚓 मते सुंका च्यने छपीं क्यना कुपायोना ॥१७॥ घुँ व मालु कि सि ह नापलाना चयंसां 🦚 न्यनी प्रभुं पशु पंथी न्हलाम्ह न्हाथाँ खंसां । १८॥ धाई गन वन सीता छपीं सुनां खंलां 🦚 जि दुखियात छमीमं कहणा मनोंला ॥१६॥ फेतुईगु गनं रहा तुति चतुनाना क रूबइसीता म्हया प्रभु छाती व्यव्य स्यांना ॥२०॥ धाइ म्बर्जे ७६मणीत सीसी सीता खंला 🍖 सुला च्वंगु सिमां किकाल खना तमंला ॥२१॥ ध इ हानं छाय सीता सुला व्यना ग्याना 🏗 गये मन व्यन छंगु जित ख्वेकावाना ।२२॥ आसे ज्वाक वनेमते खनेधुन छंतः ह न्हापाया थुजागु छंके गथे मायामंत ॥२३॥ त्यानुरुजि सीता अति माले धुन छंत स्टू छंत मखना जिनय धैगु सन संत । २४॥ विनं नापवय न्हापा वनेत्यना छाये के ख्वाझकनी स्वय छंगु मते ज्वाय भाये ॥२५॥ CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

बाई लदमगों त किंबा साता मनदेगू कि सोता मखनाव कपा व्यव्य स्थाना ख्वेगू ॥२६॥ बाई लदमगों त किंबा साता मनदेगू कि राधसं नडडा धेगु जिंगु मित वेगू ॥२७॥ बळ जुई राधस्तसे न्हिला न्हिला हाला कि मनमों सीता किंबा निरास जुल ओला ॥२८॥

# श्र दोहा 🕾

उचौग धेंगु कर्त हानं क ज्वीगु कर्मथा भोग्।। सुख दुःखया मूल किजा क कर्म कर्तु संयोग्।।५७॥

# ★ हरि भजन ★

धाल रघुनाथं ख्वया ख्वया हानं हि लक्ष्मण यागु लाहा ज्वना ॥हिरि॥ हे वीर लक्ष्मण निरास जुल जी हि मालेग्र सीता गन दना ॥१॥ च्वित मखुत प्राण जिग्र किजा हि सीनावनो जि सीता विना॥हिरि॥ गन वंग्र जुई सीता किजा थों हि मफुत थ्व मन तप चिना ॥२॥ न यन राक्षसं हरे योना सुनां हि स्याना नल न व चुपीं किया॥हिरि॥ नवसुला जक गनं च्वन ग्याना हि हल सितीं छंव वं वोविया ॥३॥ लक्ष्मण यात प्रभुं थुलि धायाली हि धालहे सीता ग्याय मते ॥हिरि॥ स्वालं सीता छ सुला च्वनेग्र हि विय जीं माफ छंग्र कसुर्सते ।।३॥ पशु पंश्ली नापंह्मिता चांह्म छ हि फुकं सितं अति सुख वियाः ॥हिरि॥ यशु पंश्ली नापंह्मिता चांह्म छ हि कुकं सितं अति सुख वियाः ॥हिरि॥ छंत मखना छंन्ह पासा फुकं हि ख्वया च्वन अति दुःख सियाः॥ध्रा धाल कक्ष्मण जित दुख योनाथा हि जुल ब्वानं नापलाई पिना ॥हि।॥ कवे। ह्वन वासया तीता गथे वया हि धाई परलोकं छुरोगं सिना ॥६॥ वोविजुल जित ब्वानं किजा आ हि धिकार्छ मिथ्यावादी धका ॥हिरि॥ वोविजुल जित ब्वानं किजा आ हि धिकार्छ मिथ्यावादी धका ॥हिरि॥

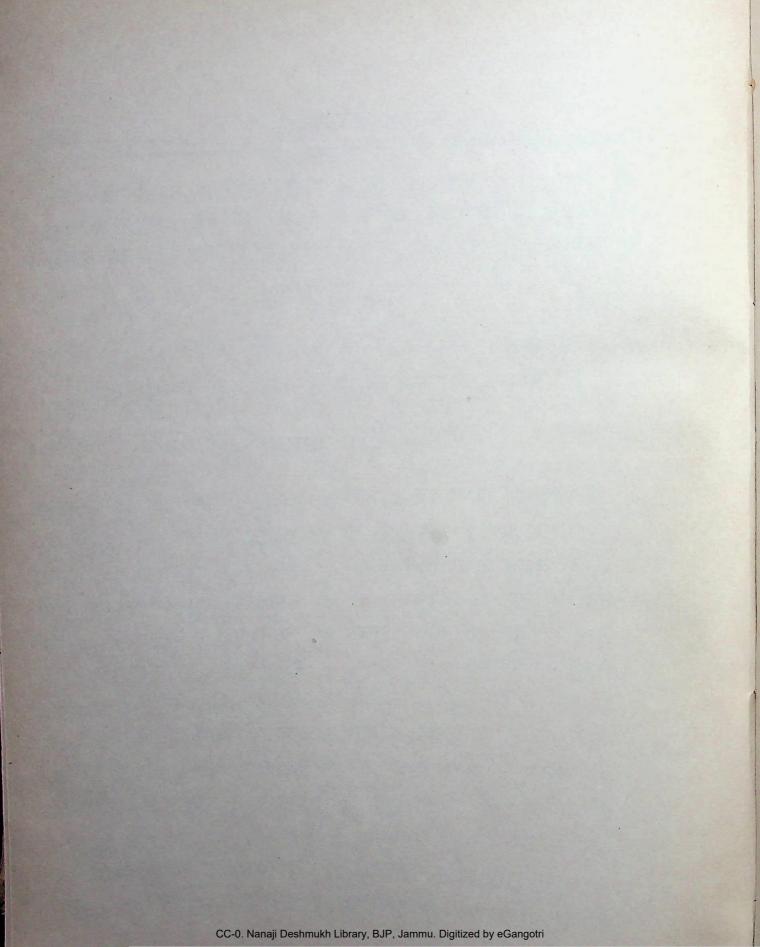



प्रतिज्ञा भंग मि जुल भका आ 🚓 व्याच्यनी जुल दुःख तायाछका 🕒 धाल लक्ष्मणं विन्ति याना थये 🤝 छाय प्रभु छित पीर थुली ।।हिंदि। हिंमत् याना दिसं दासनापं छींः 🤝 सीता यात गुई मार्लेगुली गिना जङ्गल पाहार खुसोभार जुलः ह गुफाफिक पर्टी मामा वने ॥हिरिष सीतायात माला छुंपकेगुद्दे 🦚 उद्योगिक्सितं व याना च्वने ॥६॥ जङ्गल पाहाड्या गुफा खना प्रभु 🧥 खुसि जुईम्ह व सीता अति ।।हरि।। भीगु मने जक स्वय धका गने 🧞 सुलाच्वन गुई जिंगू मित ॥१०॥ हेनाथ दिसँ मति घेर्य यानानी के मते केने जित प्रभु ख्वया ॥हरि॥ सीता छुयके तिनी पका प्रभु के न्ह्याथा वनानं माळास्वया ॥११॥ सोवनेनु प्रभु सीता माला भी र मेल थनसंतु ख्वया घवने ॥हरि॥ मल्वी गन तक सीता यात गुई 🤝 अनतक मामां भीपींवने ॥१२॥

#### श्री दोहा 🕾

ख्वया च्यना जक जुई मखु ह न्ह्यागु हे खेन ठीक ॥ याय जतन् अति धेर्ये तथा ह ताय मज्युमन दीक ॥५८॥

# की श्री भजन कि

लदम्यां थ्व धागु नेना धेर्ये मित ज्वीका हः माला जुल नेम्नसिनं कथिकथंस्वीका ॥१॥ द्रव्दकारण्य वगु यामिमा पतिझारं क् फिकु पुखुकार कतीं भीरं वया हारं।। २॥ कथकेका जुलनेम्ह झारे भीरे झाया है माला जुल रघुनाथ हाय सीता घण्या ॥३॥ छम्ह मनु च्वने उमुशांतकं दील मासा है सीता चींगु पता मह वेम्ह हाथें हाला ॥४॥ ज्वलें नेम्ह खुसी यागु तीरं वीर झाईः 🗲 सीता मखनालि प्रश्रुँ अति दुखताई ॥५॥

धायादिल प्रभुं अलें किजा सीता मत 🦚 जिला सिना वनी कीजा दुख जुलछंत ॥६॥ स्वेथां जुकी स्वय धुन चिन्हं मुक्ष छुहें 🍖 सीत खना धापीं किजा मुक्र गनं सहें ॥ ।।। लिसविल लदमणन लाहा विन्तियाना 🍖 सीता मल्बी धका प्रभु थ्येछाय ग्याना ॥=॥ विल यात विना विष्णुं भुमिरावे जुध्यें 🔊 व्यन्पषखु दिना छुवितीनी मिणि लुथें ॥६॥ थायादिल प्रभुं न्यना लद्भणं ध्व धागू 🔊 थुलि माले धुन मरू पता सीतायागू ॥१०॥ थये घीया असं शंकयाना दल हान 🥷 सीतायाविरहं पलप जुल सुरक्षानं ॥११॥ श्रारीर शिथिल जुन्न अति शोक्षयायां 🚓 सुद्धि वृद्धि महयावन हायसीता धार्घा ॥१२॥ नुग गथि गथि चिना हायसीतावायां 🗞 ख्वयादिल प्रभु अति छाती दावा वाया ॥१३॥ प्रभु स्वयो पशु पंक्षी स्वगु गुली घाये 🍖 मफुत सिमाव पर्वमारं सह याय ॥१४॥ स्वयाच्यन लद्मणनं प्रभुयात हेका 🧞 अनेक प्रकारया खँ बुझेयोना नेका ॥१५॥ न्यना मदी रघुनाथं लक्ष्मणन धागू 🍖 नां कायाह्य न्वन प्रभुं खालीसीता यागू।।१६॥ प्रभुं स्वयवले सीता उले थुखे चोंथें 🚓 वेदोसया धुक मानं तल्या चाया चोंथें ॥१७॥ थाल प्रभुं वा वा सीताल ज्याचाय म्बाल 🍖 जिगुन्होंने वेतसीता छाय छ मछाल ॥१८॥ छाय दुःख वियाजित सुलासुला चोचों 🤉 छुखे तमं जिखनाछ जुगाविसे वाचों ॥१६॥ क्रक्षमणेत खना चनना गुण्यि तंचाया 🎨 म्वाल छ तंचाय वैतिविय जुल धाया ॥२०॥ रुषायाना छ न्वनागुलो जित रूपायधीयों 😵 नष्ठन्वनागुलो लक्ष्मण खनालन्यानाया ॥२१॥ म्वाल लज्याचांच म्वाल किजां धाई धाया 🔊 छुहें धाइमखु छंत जिंगु दर काया ॥२२॥ अति खुसिजुई म्ह छ नम्ब मु म्बां सोसों के नम्रहिला च्वनागुना स्वतिहोगु थोथों ॥२३॥ नक्ष ज्यागुला सीता फल मूल माला 🎨 अति विवायाना जितनके गु छ चाला ॥२४॥ पकाञ्च पित्याका जिपीलिहानई धाया 🚓 मालाजुल जुइ फल आत धन्दाकाया ॥२५॥ मवलवसीता अन न्हाको प्रभु हामां 💸 मळुल वसीता गनं न्हाधांवना मासां ॥२६॥

# 🎇 दोहा 🚆

याककाँ सीगु दुःख जुल र योति पुषागु वियोग्। धेर्य सयासा दुख थुकों र ज्वीयो उनमाद्या रोग्॥

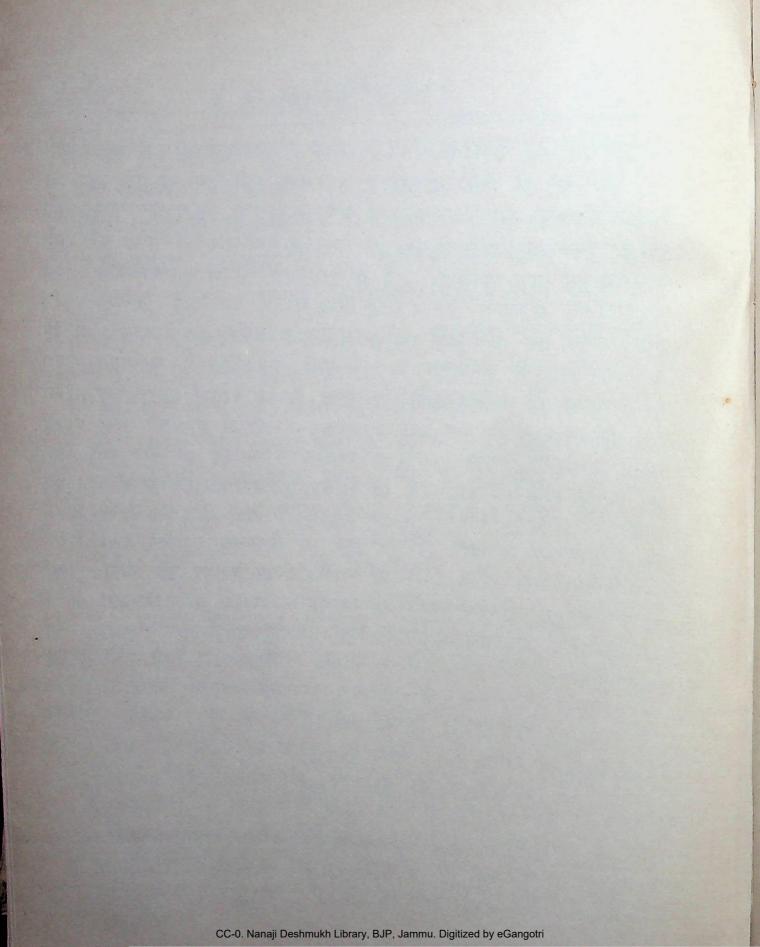



# अहे श्री हरि भजन हैं €

कक्ष्मणयात धाल प्रभुं 🦚 मंत सीताया आश् ॥श्री हरि॥ सीता मबों सें लिहा वने 🦚 यातजुल जित त्रास् ॥ १॥ सोता गू धाया वई जनक् 🥐 छिहाजि वोगु खना ।श्री हिर्।। ळिसः बिय जीं वैत गथे 🥷 सीता मरूगु कना ॥ २॥ न्द्राँ व जनकया योम्ह अती 🥎 प्राण समोन वया ॥श्री हरि। धेयें गथे वं याना च्वनी ¢ सीता मरुगु श्वया ॥ ३॥ धुनयना रानी वियहनं 🦚 म्हाँ नापलाय धका ।श्री हरि॥ सीता मरूगु नेना किजा 🤝 स्वई अति व छका॥ ४॥ मां कौशल्यां न्हापां जित 🥷 सीता गूधाई वया । श्री हरि। सीता मरूगु सीयवनं 🐞 हत्या विइ वं स्वया ॥ ५॥ छंम्ह कलो ऊर्मिला वई 🥷 हर्षयाना व मित । भी हरि॥ तता मरुगु खना किजा 🥷 खाइजुल व अति॥ ६॥ हत्या थिमगु स्वययात 🥐 गथे लिहां जि वने ।।श्री हिर्॥ केकै न्हिजीय खुसि जुया 🥫 गथे स्वया व च्वने ॥ ७॥ केके छा खुसि जुई अति 🥷 सोतो महरा न्यना ॥श्री हरि॥ वसा वई किजा मुसुमुसुं 🚓 न्हिला जित वं क्यना॥ 🗷 ॥ केकैया इच्छा पुरे जुल 🪓 ग्वया वं तग्र मित ॥श्री हिरि॥ मज्यु मितेँ याय सुनां 🥷 ईश्वरयागु गति॥ ६॥ हेवीर लक्ष्मण थ्य दुख जीं 🥷 गरे स्वयत वने ॥भी हरि॥ सीता मदेका थ्व प्राणतया 🦚 गथे स्वानाजि च्वने ॥१०॥

छिहाहुँ किजा म्वाल थनं 🍖 धेर्ये याना छ मति ॥भी इरि॥ विचाया मांपीं स्वद्धा अपीं 🚓 दुःस्वी अभागी अति ॥११॥ थायांगु ख जिं छंत किजा 🦚 वय मते बनवास् ॥श्री हरि॥ छंगु मतिला जित गूलें तोहें 🥷 मतो त्यग्र आश्वाश्वा

क्ष दोहा क्ष

दुखेँ दुखतुं जुजुं च्वनी 🐒 धेर्ये मज्वीका मन्॥ जुय धुंगुली धेर्ये यानो 🐒 ज्वीगुलि याय जतन् ॥ ५६॥

की श्री भजन कि

अलेहवाँया हः थुजागूः मिला प्रभु राम्या 🚓 वहे मिलां ख्ववि वया च्वंगु घनश्यामया ॥१॥ खा खा तुला च्चेगुबौर्छाः हिकुहिकु पपं 🌊 घाल प्रभुं लक्ष्मणे त मिखां ख़बि ततं ॥२॥ चुग तज्याई थें बोनवाके बंध जुज़ं तः बलं धेर्ये याना च्चना वोगु स्वीव हुहुँ।।३॥ किहाहुँ छजिला सीता बिना म्वाय फैला 🍖 सीता तंका किजाछंतः भवया चनन देला ॥॥॥ श्वाल मते स्वयदाजुः दिसं धैर्ययाना 🥷 गथे आजि लिहावने दाजु छित वाना ॥॥॥ वोते मखुजिला बीत : सिनावन्य मासां 🚓 सहयाना दिस केकें न्हाथे जाल यासां: । ६।। 🐠 प्रभु निरास जुय च्वने धैर्य याना 🥐 न्हाथाँ जुसां वना हय सीता नाप लाना । ७॥ निराश झी जुय मज्यू उद्योगनीं याये 🔊 सीता मल्वी धैगु थथें शंका छित छाये।।=।। बीतादिसं श्रीक्यात मानी वन्ये हानं 🎨 पता लगें मजुतले वन्य श्री नह्याथाँनं ॥६॥ क्कदमण नं भागु नेनो दिल प्रभु धाया 🦚 गंधे हुं मछल किजा पता व सींताया ॥१०॥ अगोदावरी अक वना च्वनला व स्वेत तः पुखुद्धी वनला व पलेस्वाँत ध्वेत ॥११॥ सोह तरमण छ छको खुसि सिथेडंका 🔉 थनसं जि च्वन्य झट वाळ सीता खंका ॥१२॥ अभं धाया दिगु न्यना लक्ष्मण दना वोंवों 🍙 खुसी सिथे माला गुया च्यन सीतांसोसों ॥१३॥ क्क भासे माझे धुंका हानं लिहाकायों 🥷 मह गनं प्रश्न भाक रूपा दुःख ताया ॥१४॥ शास प्रश्न अहे द्वानं सदमण नापं तः तं दः न्यना दिस गृहावाकै खुसिसिथे सोसों ॥१५॥

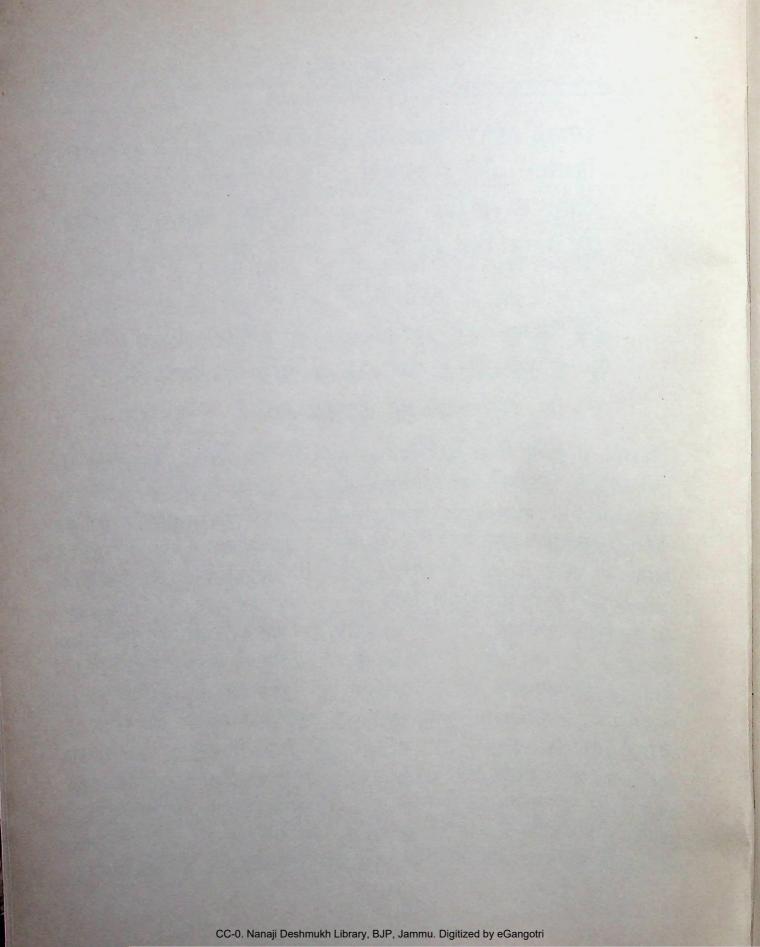



िस मन्यु बङ्गां प्रभुयात कना छुं हैं कि ग्याना न्वंगु बङ्गा नापं रावण खने तुं हे ॥१६॥ वनदेशे देवना ते क्यनं न्योन्यां जा कि सीताया खँ थथे धाया सुनां छुं मधाल ॥१७॥ तं छो चाल प्रभु सुनां लिस प्रन्यु सासां कि चलातमें क्या च्वन अभ्या थाँ वां वों ॥१८॥ हानं प्रभु छोने चीपीं चलाते धाल कि आकाशे थक्ष्या दक्षिण पति बनाहाल ॥१६॥ धायपफु म्हृतं च्वनी आकासे हे सीपीं कि प्रभुयात क्ष्यसों च्वनी दक्षिण पति बनाहाल ॥१६॥ छद्पणनं धाल चला ते गुइसरा सीका कि ख्या हिपं इसरा च्युगु चलात में ध्वीका ॥२९॥ पंछितनं श्वया दिसँ दक्षण श्वया हागु कि जी स्वेला व मीता श्रभू दक्षिणेहे धागु ॥२२॥ वया चोगु धवीं प्रभू सीताया खँ धाँत कि बाक्य फुटे मज धनी मजुर्थे खँ हाँत ॥२३॥ इसरा च्युगु क्तीत पीता दक्षिणेहे ज्वां वो कि दक्षिणे माभाषा प्रभु सीता पका च्वो वो ॥२॥ इसरा च्युगु क्तीत पीता दक्षिणेहे ज्वां वो कि दक्षिणे माभाषा प्रभु सीता पका च्वो वो ॥२॥ इसरा च्युगु क्तीत पीता दक्षिणेहे ज्वां वो कि दक्षिणे माभाषा प्रभु सीता पका च्वो वो ॥२॥ इसरा च्युगु क्तीत पीता दक्षिणेहे ज्वां वो कि दक्षिणे माभाषा प्रभु सीता पका च्वो वो ॥२॥ इसरा च्युगु क्तीत पीता दक्षिणेहे ज्वां वो कि उद्योग विना नं पावे जुई मखु सख ॥२५॥ कि विनित यातपशु पंक्षी यागु इन्रा सीमों कि माम प्रभु माँनीं वने छाय चने खोलों ॥२६॥

# 🕸 दोहा 🌴

सत्य दुपीं अति मनु सिवें रू पशु पंक्षी त मन ॥ धर्म मतो तिपीं थ गु गोलें रू शुद्ध अमीगु ह्य मन् ॥६०॥

# ★ हरि भजन ★

धाया दिल प्रभु श्री रामनं अले कि लक्ष्मण यागु वचन न्यना ॥हिरि॥ सीता दक्षिण पट यन धकाहे के न श्वपीं चोंगुला भीत क्यना ॥ १ ॥ जी स्वेनं अधेहे तुं च्वन किजानों कि कानु सीता मालेँ दक्षिण वना ॥हिरि॥ थथेधाया प्रभु दक्षिण माल अलेँ कि सीता मालेँ यात लक्ष्मण व्वना ॥२॥ श्री राम लक्ष्मन माल अननं कि सीता माला माला दक्षिण स्वया ॥हिरि॥ छुं मित काया धोयादिल प्रभुं के स्वात धुले खने द्या वया ॥३॥ पका थ्व स्वातला सीतायातसा कि वियागु जीहे थ्वया किजा ॥हिरि॥

थ्व स्वाँत साजुया बांगु खनाअन 🦚 सोसी ह्य-पाइसे वल जिजा ॥४॥ तत धंगु पाछी ख्वांत खंडा थन 🥐 जुई थ्व राक्षस्यागु पका ॥हरि॥ धनुषया दुका खला किजा हनं 🔌 पका थ्व वीर्वितेयु 🗷 को ॥५॥ मणि मानिक जडेजुगु कवच हनं 🥷 खंका चोंगु थन दुका जुया ॥हरि॥ तः धंगु कह्कोलयाना किजासो १६ ल्वापु जुल ज्वी थन सुया ॥६॥ ल्वातला थन सुंवया वीर त कि सीताया निम्ती नक अति ॥हरि॥ खंला हींसा जुया चौंगु थनछं ह सीता नल ज्वी जिगु मित ॥७॥ खंला पर्वदुनाचोंगु गुलिथन 🥐 रथयागु दुका सर्ला सिना ॥हरि॥ संयाम भूमि खंला किजाछं 🕉 त गु सिमात वगुली लिना ॥ 🗆 ॥ वाण्या दुका साः जुया गुलीमछिं र चोंगु थनसो तोतो धुळा ॥हरि॥ सिना च्वंपीं सल खबर्गाल सौ क खंला अथेंतु भौभो सुला ॥६॥ सीताया निम्तीलंग्रामयाना अति राक्षस् ल्वात जुई पका यन ॥हरि॥ वल जिके क्रोध बढेजुया आ ह बाकितय जीं राक्षस गण ॥१०॥ राक्षम्या शत्रु जी न्हापानिसे हे 🦚 बैरत्व आं भन् बढेजुल ॥हिरि॥ पतिवता जिह्म सीतायात थौं र राक्षस्तसें स्यात आजीं थुल ॥११॥

दुःख सिये मरू पितव्रतां \* जुया ठक्ष्मी संतोष्॥ धर्म सच्य वो देवं अति \* याय थ्व माग्र खः होस्॥६१॥ रघुनाथया क्रोध ठक्ष्मणया प्रार्थना

क्षे श्री भजन 🎏

तपस्य व सीता पतित्रत धर्में चौम्ह कि न्ह्याथेदुःख सिय मासां धर्मयोत जोंम्ह ॥१॥ सीसी सीतायात धर्म रक्षायाय म्वाला कि गुलि अधम् ज्या वन धर्मयागु चाला ॥२॥

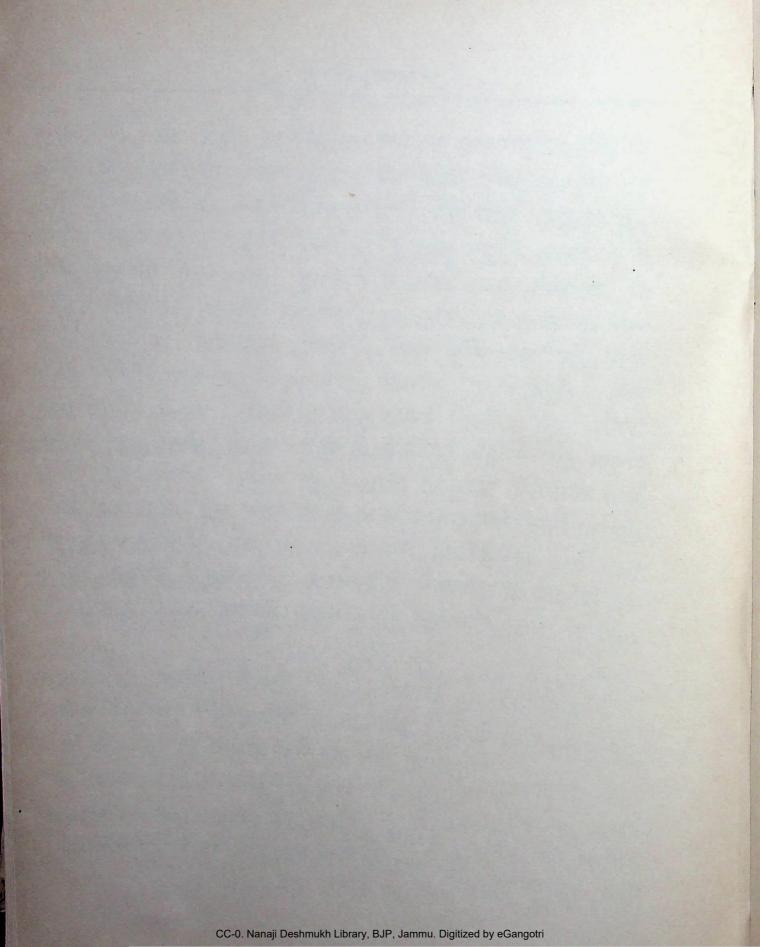



शुकि खनीं अज्ञानीपीं मनुतमें घागू 🍖 द्यालुम्ह ईश्वर्णत निन्दाया खँ ल्हागू॥२॥ मफ़त की उद्वार्थीय भीतायात धासा 🔊 सेवा याना किजा सुनां कोई जिगु आशा ॥४॥ बनबास वया किजा साधु भेष काया 🤝 नाश यांयमाल फुकं सीतातनं धाया ॥४॥ बाकि तयमखु फूकं निरमूल याय 🤝 सीताया कारगाँ किजा फुकंसित स्याये ॥६॥ गन्धर्व किन्नविषिशाच यक्ष राक्षस द्योहे 🥐 पशु पंछी मनु धाय मखु जि मत्योहे ॥७॥ दइगु मखुत सुयां च्वश्य सुख याना ॡ सो छं जिगु बल्ल ज्वन्य टेल धनुप ल्हाना ॥≈॥ त्वपुप आकाश फुकं केका जिगु वाणं 🍖 रोकें याय चन्द्र सुर्ये ग्रहगति हानं ॥६॥ समुद्रनं सुकान्छ पे:खालि वाणं केको 🧨 स्तॅभयाना विय वाणं फेँहे वे मफेका ॥१०॥ सेंका बिय पर्वतनं फुकं मैदान याय 🔊 नांश याये पृथिवी थो बाकी तय छाय ॥११॥ बाकि तय मखु किजा देव गण सोसा 🚓 सीताहया विई अपीं बचेँ जुय योसा ॥१२॥-सीतायागु निम्ती सोंगू लोक नाश्याये 🗨 सोया चों छं किजा छंत गुलि तक धाय ॥१३॥ क्रोधयाना दिल प्रमं मिखा होंका कँकं 🍖 च्चन प्रभ्रयागु म्हुत् सिनं फर्फर्नसं ॥१४॥-कसेंयात चलाछेंगु नाले प्रभुं ची चीं 🍖 धनुष्णाण ज्वन मभुं छेलेँ जटा हीहीं ॥१४॥। त्रिपुरासुर्यात शिवं क्रीध याना दीथें 🥐 क्रोंध योना च्वन प्रसुं च्छया च्वंगु मीथें ॥१६॥ ज्ञात लदमणनं प्रभु अति क्रोधयाना 🍖 हानं कंपजुया मुतुसिनं खात ग्यानी ॥१७॥ विन्ति यात लक्ष्मणनं प्रभुयात सोंसों के विचायाना दिसं प्रभु क्रोध तोताञ्चोछो ॥१८॥ इम्हम्या कसुरं गथे फुकं नास याँगू 🌣 छींहे रक्षायांना तया छींहे गथे स्याँगू ॥१६॥ छिमायागु बान्ही स्त्रीगू मते तोतादी छीं 🚓 विना अपराध प्रभु मते दुःख वी श्रीं।।२०।। विचायाना दिम थन सुया जुद्ध जुगू 🚓 खने मरू थन तःम्ह स्यागु तुतीं न्हुगू ॥२१॥ सुवा यह प्रभु छिम्ह सीतां दुःख स्यूग् 🤝 सुया सीय यई प्रभु खीया च्वन। द्युग् ॥२२॥ देव मुनी किन्नर्नाग पिशाच गंधव 🌣 भ्तप्रेत यक्षणण नदीनांला पर्व ॥२३॥ सुनां यई मखु प्रभु छित दुःख जुगू 🦚 मदत् विई प्रभु छित पुक सिनं फुगू ॥२४॥ सीता मछतले मीपीं वना च्वने मामां 🏩 श्वर्ग मर्त्य पाताव्यन्य सीता खंला घार्घा ॥२५॥ श्रता लगे याय सीबायात दुःख न्यूम्ह ति सर्जायाना दिसं नैत न्ह्यागु यासां ज्युम्ह ॥२६॥

मलुल व सीता धासा माला पुकं थाँछीं ति के कि अले वागां लीक जिल नाश याँछीं ॥२७॥ गाने मखु छित प्रस्त यथे योना ब्छेत ति तर कृपाति छीं छीम्ह संत भक्ततेँ त ॥२८॥

# व्यहा व्य

छम्हस्या कसुरं फुकं सितं क्ष यायगु दण्ड नवी भुल्॥ तमेँ विचानीं यायगु ज्वी क्ष कल्याण यागु वो मूल्॥६२॥

# अहं श्री हरि भजन हैं€

सीतायागु विरहं तमं 🦚 माने मजु प्रभु राम् ॥ भी हरि ॥ कालाग्नियंतं कोध याना 🥷 चन अति घनश्याम् ॥ १ ॥ बिवेक शक्ति तंका व्छत 🥐 शोक व मोहं वयो ॥ श्री हिर ॥ धन्दाकाल लक्ष्मणं अति 🥐 श्रीरामयात श्रया॥ २॥ रघुनंदनयां तुती ज्वना 🤝 लक्ष्मणंघाल रूववा॥ श्री हरि॥ कोंध यानादीसँ प्रभुलिपा 🔊 बीचानीं याना स्वया ॥ ३ ॥ दशरथं पावे जुल छितः 🥐 अमृतथें देव गणं॥ श्री हरि॥ छिगु कुपां देव गण जुया 🍖 दशरथ साल थनं ॥ ४ ॥ लीला भित जीं सिया छिए 🔊 जित भरतं कना ॥ श्री हरि॥ हे नरश्रेष्ठ छि जिगु मितीं 🧥 दिन दियालु खना ॥ ५॥ दुःख मजुम्ह संसारे सुदै 🍖 दिसं विचारं श्वया ॥ श्री हरि॥ चंद्र सूर्यतनं दुःख विई 🍖 यह गण शत्रु वया ॥ ६॥ पृथ्वी भुखाँ ब्वई प्रभु 🍖 भारया दुःख जुया ॥ श्रीहरिं॥ गनतक जीव द्या च्वनी 🗞 दुःख मज्वीगु सुयो ॥ ७॥

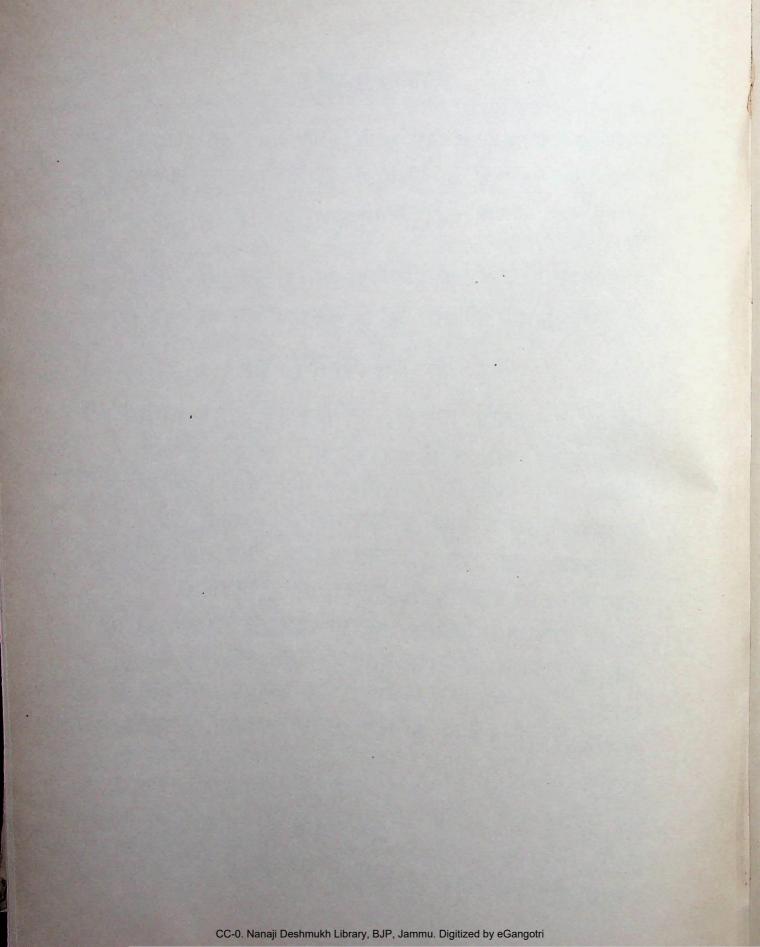



काल कुट विष् नयाशिव के चोंग्र स्व दु:ख सिया।।धी हरि।।
वखत् वखते ईद्र तनं के च्वनीगु दु:ख विया।।पा।
सुनां यन छिम्ह सीता प्रभु के वाकितय व छुया।।श्री हरि॥।
ठिक मजुछां यायग्र शोक के मनुत थेंतु जुया।।।।।।
महापुरुषत च्विन सदां के सुख दु:ख उतींखना।।श्री हरि॥।
सियागु जीं थ्व भित प्रभु के तःगु थ्व छिंहे कना।।श्री हरि॥।
सेना च्वनी छीं फुक सितं के बुद्धि व ज्ञान विया।।श्री हरि॥।
लाभ जुई छु छित नाथ के नाशयाना थ्व लोक।।श्री हरि।।
नाशयाना दिसं द्रोही गुद्धा के केना वयात भोक॥१२॥

# श्री दोहा 🕾

विचा विना तंमेक्य मज्यु क ज्वीगु तमंहे नास्॥ ज्वीगु तमंहच नास फुकं क काया सुखया आस्॥६३॥

#### की श्री भजन कि

लक्ष्मणनं थागु न्यना जुया प्रभु शान्ति के तोताबिल धनुष प्रभु तोता सोक शान्ती ॥१॥ धायादिल कक्षमणे त प्रभु धेय न्वीका कि खुमी सदा जिंगु मती छंगु बुद्धि सिका ॥२॥ धाथा बाबु छं हे सीता गन बना हवीगू कि सीताया वियोग दुःख गथे जित ब्ह्नीगू ॥३॥ प्रभु धागु न्यना छाहा बिनित याना थाल कि थन न्हापां सीतायात मीसं माले माल ॥४॥ ध्वहे गुई बासयाना राक्षसतसे चोंग् कि पका सीता जुई थन बिगु मनं खंगु ॥४॥ ध्व खं न्यना मालानुल न्यम्ह अन ग्वीनं कि खन व जटीयु ल्हुया च्वम्ह हिम्हुत्वीनं ॥६॥ प्रवेत्या त्वापु च्वंथे च्वंम्ह ग्वारा चीना कि च्वंम्ह थे च्वं दुक्ष्त वो हिया लनंकीना ॥७॥ प्राणसम्म तथा च्वंम्ह राम नाम काया कि रामयात सीतायागु स्वक्रेने धाया ॥८॥

कासी राक्षस चका प्रभुं क्यना कक्षणेंत 🚓 घाल सीता नया जुई च्वंम्ह व द्यनेंत ॥ हा यानं निसंखंगु जुया च्वंगु राक्षम धाया 🦚 सीतास्याझ जुईभका ज्वन धनुष्काया ॥१०॥ श्रसुं धन्वीतल बागा क्षुर घैगु काया 🍖 जटायुनं खना प्रस्पित इल धाया ॥११॥ षीजा ज्यागु हिंवं तहीया वलः सासल्हाना 🦚 रघुनाथ झाल घाया मति हर्षयाना ॥१२॥ भाल जटायुनं छाये के क्य त्यनावाण 🥐 भीता नाप पापि जिगु यंकाविल प्राण ॥१३। गुम्ह व'स माले गुथे प्रभुं मालाङका 🤝 एवण व पापि उम्ह रूवेकाविल पंका ॥१४॥ कदमण व छिनं अन नयम्हं मरू सीका 🌣 पापी रावणनं सीता यन दुःखज्वीका ॥१४॥ रथे तया सीता यंगू स्वयाहरे याना 🥸 जिवना रावण नापं अति तमं ल्वाना ॥१६॥ भारी युद्धयाना तमसीता ख्वीगु सौसी 🎨 मिखां छुं मखन प्रभु की धिजके वोवो ॥१७॥ रथनं चुंथना विया अति सास्तियाना 🟶 शस्त्रनंत्वाल्हाना वियासारथिनंस्याना ॥१८॥ भोजाछत्रमतु धनुः बिया चूण्याना 🗞 म्हळ्म्हं वाःयाना वियात्वार्थक्वातुक्वाना । १६॥ सीताजीं तोत के धका फकोवलंखाना 🌣 सामान्वया दको वियासारा चूणयाना ॥२०॥ आखिरे वं खङ्गं जिगू पपु ध्यन्यधूंका 🦠 जितसास्तियांना वनःशीता ज्वनासुंका ॥२१॥ सनेष्ठ्रगु मखुत जी: म्हम्ह फुकंस्याना 🤏 सिनावने धका व्वना छित श्र्वलहाना ॥२२॥ घयपुत गृद्धयात प्रभुं ध्व खँताया 🦚 गृह्यच्वंगु खना प्रभुख्वल झातिदाया । २३।। रोम व लक्ष्मणं गृद्धयात पितु पीका 🏶 जटायूत ज्वना प्रश्चं दुःखं नुग हीका ॥२४% थाल लक्ष्मगोँत प्रभुं हरे दुःख ध्वैगु 🦠 सौसो किजां गुजागु जीं कर्म ज्वनावैगु ॥२५% जिगुनीं तियानां गुनी सीनंदुःख स्यूग् 🌣 विधातानं गिथं जाग् कम जितव्यूग् ॥२१६॥ बनवास वयां किजा तोता वन ब्वानं 🧖 दुःख सहयाना सीता छुटै जुल हानं ॥२७॥ व्यायामित्रसोसो किजा जिगुनितींयाना ९ सियतिक जुयाच्वन गुलीथ्वैतरयाना ॥२८। सीता यो खँन्यना प्रभ्ं जटायु घेँपुप्ं 🤄 ज्वनातळ जटायुतः प्रभुनं क्वछुछूं ॥२६॥

# ₩ दोहा ₩

द्यी तथंगु छु धर्म द्या 🤻 परीपकार समान् ॥ परीपकार थें म्यगु मखु 🤄 तीर्थ ब्रत छु दान् ॥६४॥





# ॥ जटायु उद्धार जुगु ॥ अहि श्री हिर भजन है

जटायुनं रामयात 🤏 भव भय भंजन हारि हे राम् ॥हरि॥ धाल जनकनंदिनो सीतायन थुखें 🧖 रावण पापीं हे सुख धाम ॥१॥ थुगुगति जितयाना थकाथन 🤲 दक्षिन् पटि वन सीता ज्वना ॥हरि॥ हे नाथ् प्रभु छिकाई धकाजक 🧖 प्राण तया जि म्वाना च्वना ॥२॥ सीताया खँब छित कने धुन जीं 🍣 वने तेल छिगु ध्यान ज्वना ॥इरि॥ कृपातया दिसं पवने छिकेथुली 🤻 हे राम प्रभु जित दुखि खना ॥३॥ धायादिल प्रभु श्री रामनं अलें 🦃 जटायुयात अति प्रेमं श्वया ॥हिरि॥ आसे आमो प्राण् तैति पिताछीं 🦠 म्वानि सिये प्राण् तोता छ्वया ॥४॥ धाल जटायुं न्हिला मुसुहुँ 🦠 श्री रामं धायादिगु न्यना ॥हिरि॥ हे करूणामये म्वाना प्रभु जीं 🤄 थ्व प्राण् तये छु ओश क्यना ॥५॥ प्राणयो अन्त्य राम धायामनं 🤏 गुम्हस्यो नाँ कोया सिना वनी ॥हरि॥ अधम् जुसाँ व बेद् बचन् थ्वो 🤻 संसारं मुक्ति व जुया च्वनी ॥६॥ उजाम्ह प्रभुथों नहयोंने तयाजीं 🌣 हे राम् गथे प्राणतया च्वने ॥हरि॥ छि वनाप खँलहा लहांहे नाथांज 🧖 छित स्वसोंहे सिना वने ॥७॥ सुया दइगु भागे थु जागू ६ हेराम् कृपाछि जित तया ॥हिरि॥ हे दिनद्योछ जियु तन्मनं 🌣 कोटि प्रणाम् छियु पालिस्वया ॥ 🗆॥ धन्य जिमांया गर्भ हे राम्सी कि धन्य जनसया भाग्य जिसू । हिरि॥ हमक्त बत्सल मक्त खनासां के धन्य कृपा प्रभु राम छांगु ॥६॥

हे दु: खं भँ अन् हे सुख धाम् छि कि चन्दन हे प्रभु रघुकुल या ॥हरि॥ छिगु तुति या पालि निपातें के कोटि प्रणाम जिगू शिर तया ॥१०॥ हेराम प्रभु रघुवंश मणिछि दिसँ हेनाथ जित कृपातया ॥हरि॥ हे मनमोहन वनेटेल जी के कोटि प्रणाम छित न्ही नेस्वया ॥११॥

# श्रु दोहा 🕾

परोपकारया धर्म अति 🤏 खुसिजुई श्रीराम्॥ रामकृपानं तिनी दई 🤏 वन्यग्रमुक्तिया धाम् ॥६५॥

#### ०३ श्री भजन **१**७

मिखाँ स्विविजाँकातियाः रघुनार्थधाल 💸 थःगु सत कर्मगति पिताबिहे काल ॥१॥ परोउपकार धर्में च्चनीसुनां सीका 🦠 च्वत्यमा लिमखु जगतें छुं छु दुःखज्बीका ॥२॥ बैकुण्टें कासं आम शारीर तीता सुंका 🌕 छुवियजीं मेगु छिगु ज्याजि स्वय धुंका ॥३॥ पूर्णं ज्याछीं याना पूर्णमनौरथ ज्वीका 🧖 खुसि जुर्याबय छिगू सर्चा भक्ति सीका ॥४॥ जिन्ना दशरथ राजायात नाप लाई 🧖 घायमते सीता हरे यागु दुःख ताई ॥५॥ यदिजि राम हे खः सा रावण नापलाये 🦚 वयागु जीं वंशदकी फुकंपितं स्याये ॥६॥ द्शरथ राजा यात वंहे नाप लाई 🧖 न्वायातनं वहे बना वंहे फुकं धाई ॥७॥ थेथे धाल रघुनाथं जटायुतमी सो 🎨 स्वया च्यन देवगणं सुला फुक वी वो ॥ 二॥ जटायुया भागे खना फुकं तील्हेँ जुज्ं 🌣 धाल थ्वहे वन जनम मरणदुःख महु महूँ ॥६॥ देवगणं जटायुत स्वत थथ्यहाहां हि प्राणतीता जटायुनं छवत राम धा धां।।१०॥ गृधसरीर तोता चतुर्वाहु जुया न्छु न्छुं कि विद्या ह्य जुया है वह शिरे मतुषु ।।११॥ श्यामरंग सुन्द अ तिपोताम्बर्या बोती 🖎 तीना तिया चोंगु थासेँ थासेँ मणिसीति ॥१२॥ बन्मालांकलायोकक्यीच्यंगुबाजु-ह्यानां कि तेजांपहावया चांगु स्पंयाथेंयाना ॥१३॥ कुगड़ हनं मुया चो गृगु हि बयान याचे 🦚 विष्णुरूप 🛭 जुया चीमह मेगु छुखं हहाय ॥१४॥ हर्ष स्विविमिलाँतया थगुरूप सो सी 🌣 रामयागु क्तुतियात बिन्तियाना चोनो ॥१५॥

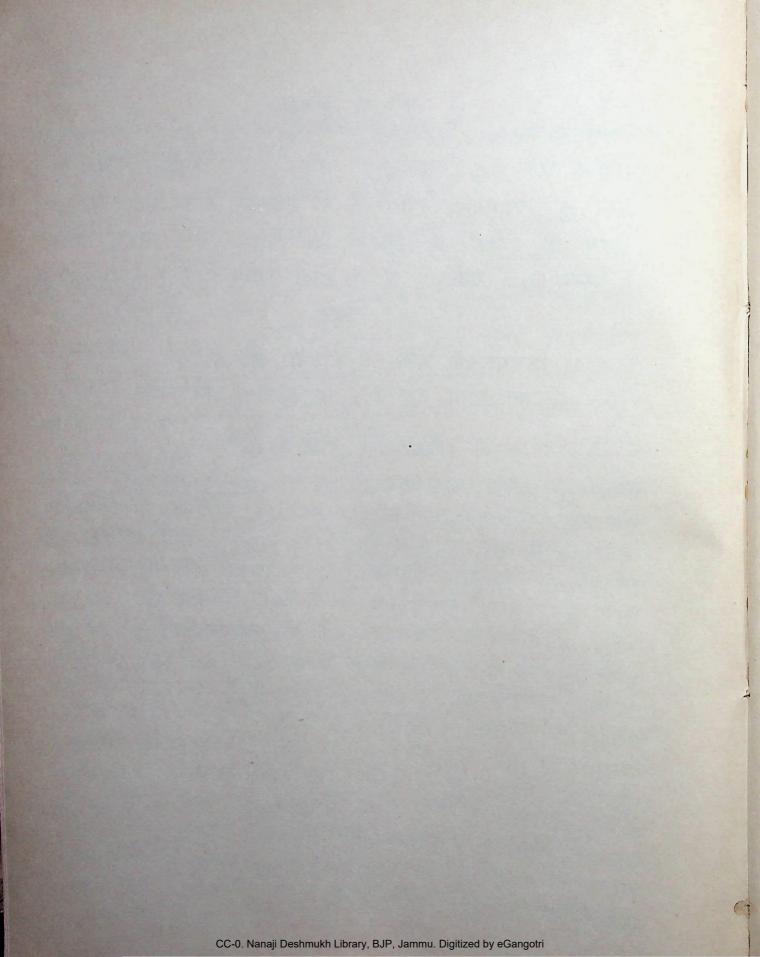



# श्री दोहा 👺

योम्ह भक्त अति दुन्हद्या 🎨 हे सुन्दर घनश्याम् ॥ हे राम छिगु तुर्तिपालि जिगु 🍣 सहस्रकोटि प्रणाम् ॥ ६५ ॥

. 1-

अस्तुतिः द्रुतिविलंबित छन्दः, ।।ऽ।ऽ।ऽः

मरूगु रूप उपमा प्रभु याजये स्तिगुण निगुण नं गुण यामये ॥हरि॥
रघुकु ठ मिण थेंछिगु राम नाम कि जिगुमनं छि राम पितया प्रणाम ॥१॥
बल मयंकर रावणया भुजा प्रभु छि विम्ह ह्यफुकं वतो थुला ॥हरि॥
फुकिगु भूमितभा प्रभुनं तमाम् कि जिगुमनं छि रमापितया प्रणाम् ॥२॥
अति प्रचन्दगु बाण धनुष्टिमू प्रभु व लक्ष्मण नाप छि कायिगु ॥हरि॥
भवभयेत फुकीह्मछिसु खधाम कि जिगु मनं छिरमा पितया प्रनाम् ॥३॥
छिगु मनोहर उन्न व मेंघ थें कि जनम दुःख फुकेत छि वासथे ।हरि॥
कमल पत्र थुजागु मिखा छिगु कि छिगु निपा वतुतीत प्रनाम जिगू ॥४॥

॥ प्रमाणिका छन्द ऽ।ऽ।ऽ।ऽ,।ऽऽऽ।ऽ.

बयेकि मेवग्द्रराम्,अजीलविल्छ मुक्तिधाम् कि अखगदमीक्षवीम्हराम ध्वउप्रमंत्रसारनाम् ॥१॥
ध्व सु हारु:खयागुकाम् चरित्रनाथया तमाम् कि जयेजयेजये छि राम् प्रभूजिगृद्धिके प्रनाम्॥२॥
अनेक रूप जुगादिया फुकीम्हदुःख भू मया कि छिमक्तया तज्ञ'न्वियानुयीम्हनाथदुःखिया॥३॥
अनादिनाय अम्भर म्हसीम्ह वेदया भर कि अव्यक्ति हे अगोचर अमोघ बान्धनुष्धर ॥४॥
ध्वहपंशीक क्रीध कान् महादिग्दंदमेद्तमाम् कि छिछोभमोहयागुनाम्फुकेत अग्निहेसमान्॥५॥
दया समुद्रयासमान छिग् अतिप्रचण्दत्रान कि जयेजये छिसुःखधाम् णभूजिगृ छिकेप्रणाम्॥६॥
छि संतमक्तयाम्ह प्राण गुरू परु प्रभूसमान के कुकर्मपापनंतमाम् फुकीम्हनाथ मुक्तिधाम॥७॥
ब्वनीमुना ध्वमत्रराम ज्यावनी वसीक्षधाम् कि जये खयेखये छि राम प्रभूजिग् छिके प्रणाम॥॥॥

# हुए दोहा 💯

निरंजन निस्क्रिय ब्यापक 🎙 अजर ब्रम्ह श्रीराम् ॥ धायि बेदनं थ्वहं धका 🤏 गुम्इः छिहे घनस्याम् ॥६७॥ बैराग्य ज्ञान ध्यान् योगनं 🌣 ऋषिमुनिं खनिम्ह। उजाम्ह रोम स्वयद्त थन 🧖 धन्य जिहे धनिम्ह ॥ करूणा पुञ्ज मोह स्वरूप 🦠 जगत् मोह यायिम्ह ॥ धन्य जि प्रभुयो रूप अनुप 🤻 दर्शन् याना कायिम्ह ॥ जिगु हृद्ययो कमल् यात 🗣 यानौ भमः थे छित ॥ तयातय धुन मेगु गात 🗣 आनन्द सुःख जित ॥

तोटक छम्द् ।।ऽ॥ऽ॥ऽ॥ऽ

गुगुअङ्ग अनङ्गत रूप छिगू 🗣 जुलभल्मल दर्शन छाति जिगू ॥ ॥ अगमंच्यन रामसुगम्छ जुया 🌣 छिगु शांतगु चालन लेय म्हुया ॥हरि॥ बिषमं समनं भव दुःखी खना 🌯 जुल दुःखफुकेत छि ज्ञान कना । १।। जबईन्द्रिय बस् तिय योगिजनं 🤻 फिय दर्शनयाय अलेँ छिमनं ॥हिरी। फुक्या छिधनी छि रमायापित 🧖 प्रभु याम्ह व दास जुये जि मित ॥२॥ छिगु राम पिवत्रगु कीर्ति जुया 🧖 संसारफुकं च्वन शान्ति छुया रघुनाथ सदां जिगुछोति दिया 🤻 बरनाथ छिके जिगु बिंति विया ॥३॥

#### श्ली दोहा क्ष

हेमन तौत्य मते ग्वलें 🤏 याय रामया ध्यान ॥ कल्याण ज्वीगु मेगु मरू 🕏 रामया नाम समान् ॥६८॥





Charles .

#### की श्री भजन कि

रघुनाथयाके विदाकायां 🤻 उद्घार्ज्या वैकुएठेँ व वनविदाकायां ॥१॥ जटायुन देवं जटायुया नामं 🧖 गृह्यसास दाहयाँगु मतितल रामं ॥२॥ ह्विवित्याप्रभु लद्मगोँ तथाल 🦚 थ्वैतक्रियाकर्म किजा भीसंयायमाल ॥३॥ सीता तंगु व्यते दुःख मज् थिंजागू 🎨 धाय छंत गुलि जिगु नुगः खोगु यागु ॥४॥ राजा दशरथ चेंतुँ 🤏 उद्दार्यायमाम्हमीसं क्रियायाना ए तुं॥५॥ ध्वैतकीसं खना दें कि किजा चिता अगुमाला सी छुँ गंगु 🦚 दाहयाय गृद्धयागु लास सिना वंगु ॥६॥ निति सीम्हासित जिहेक्या ये 🧖 ठिकया छ मर किजा विस्तोर्यायञ्चाय ॥७॥ थ्व खँ न्यना लदमणनं बिल चितादेँका 🗞 सर जाम माक फुकं ठिकयाना खेको ॥=॥ फुक ठिक जुया प्रभू न्ह्योनेवना ख्वोखों 🤻 धायादिल रघुनार्थ सिम्ह गृह सोसो ॥६॥ याइम्ह व जुरू अग्निहोत्रृं हानं 🗞 संग्रामे सनमुखे सिम्ह जिमनयौदानं ॥१०॥ पार्व ज्वीगु गति थ्वंदय पावे जुयाकाई 🤁 जिगुकाहां संस्कार्ज् मह वैकुएठे व लाई ॥११। थुलि धाया गृष्द यात चिताँ तयाऐंत् 🤄 दाहयाना विल प्रभू वंधुवर्गथेँ तूं ॥१२॥ दाहा यायधंका नेम्हं गोदावरी झाया 🧖 स्नान याना तिलांजली विलजलकाया ॥१३॥ रोहिनि धैम्ह चलाँतहया प्रभु स्थाना की गृध्दसिथाँतया लाने हुका हुका योना ॥१४॥ वाउंगु घाँकाल प्रभुं ह्या ङ्यायालानं 🤃 जटायु उद्दारयात पिंक यया हानं।।१५॥ पिन थये धुंका निम्हं गोदावरी झाया 🥎 तर्पण बिल जटायुत तरे ज्वीमा धाया ॥१६॥ हान प्रभुपिसं गुई पंक्रिते त मुंका र वाकीलां भ्वेनका विल माक्वयायधुंका ॥१७॥ गृद्ध थथ्ययाना त्रभुं छवत तरे ज्वीका कि धंन्य धाल सकसिनं प्रभु कृपा सीका ॥१८॥

॥ कबन्ध राक्षस् स्यागु ॥

## अ दोहा 🕾

सन्सारि सुखस्वयो सुनां 🕸 तोति रामया ध्यान् ॥ सीक्य वयाग्र जन्म जुई अ भुमीत भार समान् ॥६६॥

#### श्री हरि भजन है

धाल पार्वतियात शिवं 🌣 धन्य द्यां छ श्रीराम् ॥श्री हरि॥ तरे जुयावन गृद्ध नापं 🦚 भक्ति वैकुण्ठया धाम् ॥ १ ॥ भालअनं नेह्म दाजु किजा 😵 पश्चिम दिसा श्वया॥श्री हरि॥ धाल श्रीरामं लक्ष्मण् यात 🏶 भयङ्कर जङ्गल वया ॥ २ ॥ सो गुलि ज्ञानापुगु १वःगूँ 🍖 मवोगु ৄ गुबलें मनू ॥श्री हरि॥ थथे धका नेहा काल ज्वना 🦠 तरवार 🖫 बाण धनु ॥ ३॥ त्वपुरा च्वंगु का सिमां 🦚 मरू लँ घेंगु गनं । श्री हरि॥ वने मागु भा चितुचिछा 🦚 अति ग्यानापु हनं॥ ४॥ हानं दक्षिण काल व गूँ 🦚 पुला प्रभुपिं अनं ॥श्री हरि॥ मेगु गूँ पुला पञ्चवटीं 🦚 स्वक्वेति साया हानं ॥ ५ ॥ धाल कोंचबन वल किजा 🧥 थन ज्ञानापु अति ॥श्री हिरी॥ थथे धका उकि दुहा भाल 🝖 मदि प्रभुपि भति॥ ६॥ अति मनोहर थासे धासे 😝 अनच्वन स्वात होया ।श्री हरि॥ जंतु धुं किसि सिंह महेता 📭 च्वं गु खन यक्व वया ॥ ७॥ नर भार्टू छ थे भाल नेम्ह 🤝 मग्यो प्रभुपीं रती ॥श्री हरि॥ र ग्यानापु वनं अति ॥

द॥ म्यगुगुँवल स्वक्वेति काया 🦚 राक्षस्त च्वंगु गुथाँ ॥श्री हिरा। मतंग ऋषिं तप यागु वगू पाता ्थुजागु गुफा छगू 🗣 खन प्रभुनं उथाँ ॥६॥ 🗞 मरू 🚉 तुइयु भती ॥श्री हरि॥ सदांखिउसें च्वंगु अति 🦚 भयंकर मुर्ति अति ॥१०॥ अयो मुखी राक्षसी वल

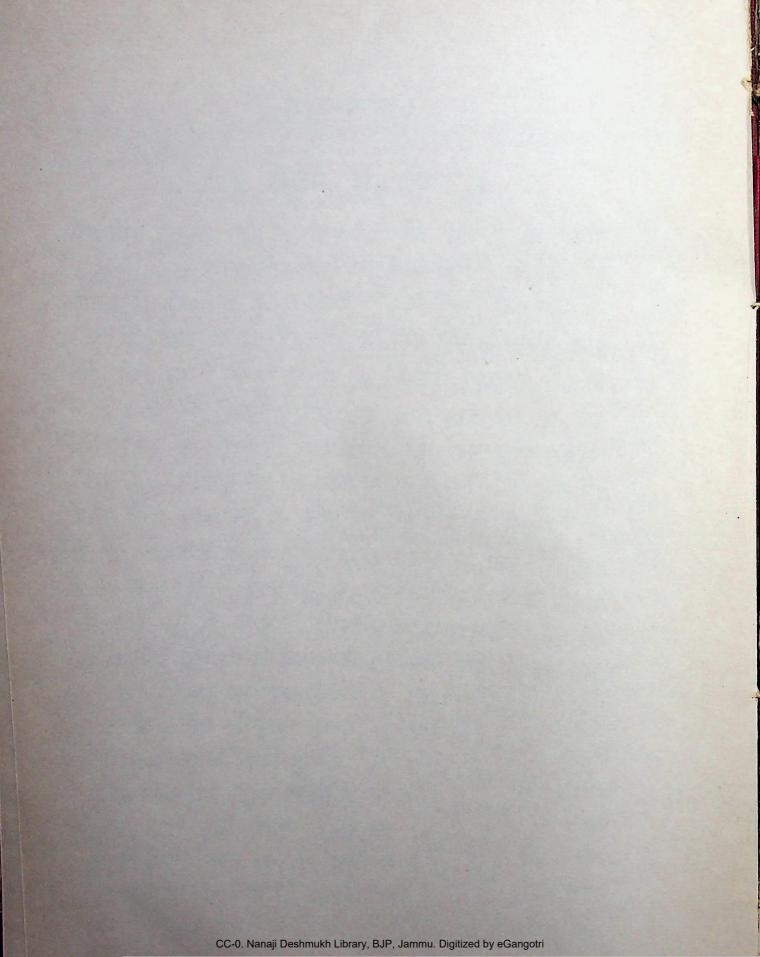

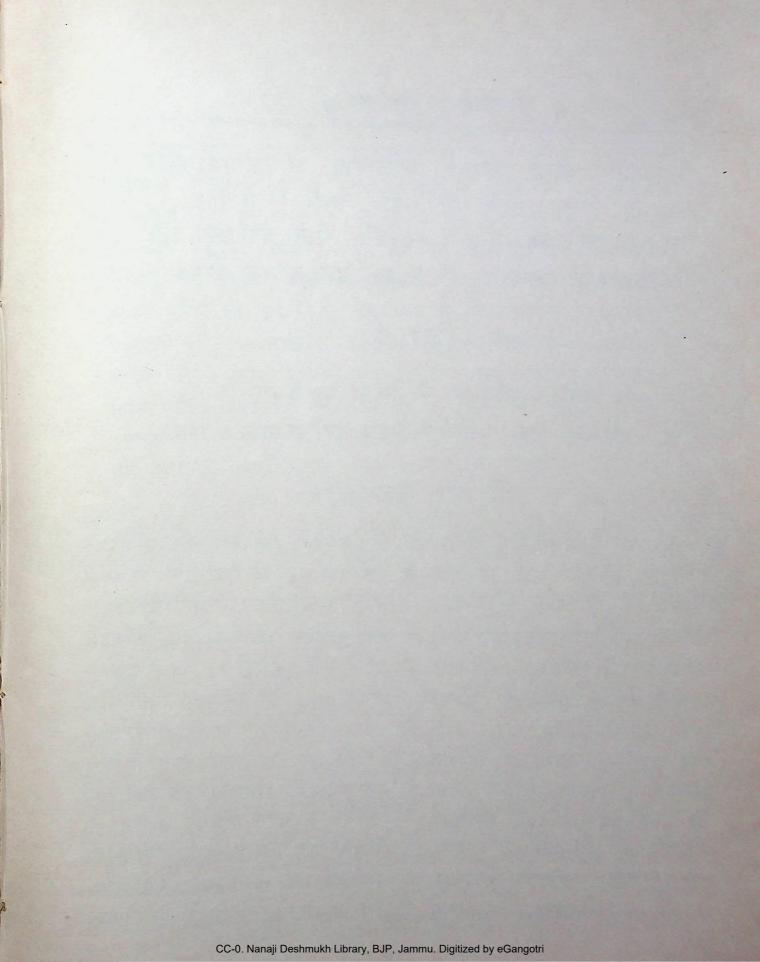

सँफांब्होतया चोंम्ह क्रूष् के अतिच्वाद्धा वा वया ॥ आ हिरि॥ न्ह्यद्धासितं त्रास् जुयावनी के वयाग्र वाप्वा स्वया ॥ ११॥ राम व लक्ष्मण टोल्हें जुल के राक्ष्मी वोगु श्वया ॥ श्री हिरि॥ पालित राक्षितं लक्ष्मणज्वना के न्हिला न्हिला व वया ॥ १२॥

#### क दोहा क

लज्यातोति दुर्जनतसें ९ जुयाह्य पशु समान् ।।
तईप्रखु छुं कमिनं ९ न्यो व मत्योयाध्यान् ॥७०॥

#### रहे श्री भजन

पार देव स्माण त स्वया राक्षसीन न्य न्य कि कि स्वया जिलावया मोह जुन् ॥१॥ ना जिला अयो मुखी जुरु कि जाण कि मागे पावे जुल बित मात छि समान ॥२॥ जुसि तीरे पर्ने गुई थासे यासे वीनों कि आयु फुर्क्य छितनाप रसरंग चीचों ॥३॥ पिरेपात काम जित छिगु रूप सीसों कि छित सुखविय धकावया आञ्चाततं ॥४॥ राक्षसी व विसेनन विशव्दनं खोख्यों के तर्रवारं न्हाँ व न्हेपं दुरू धेना छत वैत दाया ॥४॥ राक्षसी व विसेनन विशव्दनं खोख्यों के तर्रवारं न्हाँ व न्हेपं दुरू ध्यां मोसों ॥६॥ तथ्यं जंगले छात अनं प्रमु माया कि लक्ष्मणनं विनित्यात मित त्रासकाया ॥७॥ गथ्य प्रमु लाहा मिखा तुनाजिमु संगू कि हड वडे जुयो मन काहस फुनावं गू ॥८॥ कुलक्षणज्ञया थनजुरु जित शंका कि तपार्जुयादिसं दाजुक्वया फुकं छंका ॥६॥ यथे धाया नेम्हं अन सीता मामांशां कि विशव्दनं हालाहगू शब्द जुमु ताल ॥१०॥ पर्वद्वायं जुमान मार्जे जुपा थोथों कि भरेजुरु पेमुदिसाँ हामुशव्द वीनों ॥११॥ अत्यन्त तमानु खना अदम्रत चाया कि उसे थुखे स्वत प्रमु ध्वसु हामु धाया ॥१२॥ खन प्रमु न्हयो नेसतुंच्यना राक्षस्ताम् कि वया काहायामु घेराँ यपिनेम्हलामू ॥१३॥ खन प्रमु न्हयो नेसतुंच्यना राक्षस्ताम् कि वया काहायामु घेराँ यपिनेम्हलामू ॥१३॥

ब्हुतुष्वार्थे राश्चसदा मिखा छग छाति 🍖 कपामरू हायाग्यरा न दु वया घाँती ॥१४॥ तिधिकगुलि व छगु पर्वथेँतुं हानं 🍖 भालाथें तुंच्वंगु वयाम्हया चिमीसानं ॥१॥॥ उँनिषासा वाचुवया मेघयागु थे तुं 🤝 मिखा छग शिरेब्छया व्वंगु मिथेहेत्ं ॥१६॥ मिखाफुसि सँलाधासा ततपुना सीसें 🚓 वालाधासा ग्यानापुगु न्वाम्हु अतिथीसे ॥१७॥ भयंकर वयामिखा छग छोती चोंगु 🚓 उकि अति तातापागु स्वसां फुकं खंगू ॥१८॥ पेक्वे तक ताइगिजा हाहान्येका वैगू 🍖 वहे लोहाब्वेका व्ह्रया ने गुसाला हैगु ॥१६॥ पेक्वेतकयागु विके जुलितक छैगु 🍖 न्ह्याम्हजुसां सालाइया फुकं नया खवैगु ॥२०॥ क्रवन्ध थुजाम्ह राध्वस लें हें दनाचीचों 🍖 सालाकाल न्यम्ह प्रभुरीम लद्भण जीजों ॥२१॥ भनुष्याण । तरवारज्यना हिन्डाज्यीं 🔊 कवन्यन खालायन बलंहे प्रभूषीं ॥२२ अर्थे दुःखताया प्रभू रघुनाथ माल 💸 लदमणनं सालायंगू बना दुःखताल । २३॥ भाल कदमणनं दुखं अलेँ प्रभुयात 🤝 मिपींचैगु राध्यसया थन पंजाँ लात ॥२४॥ आञा म त जिला म्वागु राक्षसन येका 🚓 छिलम्ह आविसेशासँ व्वया लाहासेका ॥ २५॥ स्वयाच्यने म्वाल जित्रचे याय घेगू 🦚 आशामन्त जिला थन बचे जुयफेगू ॥२६॥ विसेझासं वि छम्ह थीं जित थनतोता 🤝 मालादिसँ सीता बुगाँ जिगु कर्मखोटा ॥ २ जी लुईतिनी सीता प्रभू जिगुमनं स्वेला 🚓 राजा जुयादिसँ राजेया छींमज्यु ख्वेला ॥२८॥ सो ध्व राक्षप्त च्वंगु दाजु म्हुतु फेतु फेफें 🍖 नया च्वंगु सिँह किसी म्हंम्हं न्हेतु-हेंन्हें ॥२६॥ च्वनादिसं दांज विचायाना दुनि आँत 🦚 लोमंका खिं दिय मते दुखिम्ह किजाँत ॥३०॥

#### ₩ दोहा ₩

रहवा च्वन ज्वी तताजु अति क कायाछिगुजक नाम्॥
नहवाथेयानानं क्वीकादिसं क भासं दाजु हे राम्॥७१॥
दुख आपते नहचाह्यसियां तना वने यो होस्॥
दुखेँ यायमा धेर्य उकीं क तया मने संतोष्॥
दुखेँ यायमा धेर्य उकीं क तया मने संतोष्॥

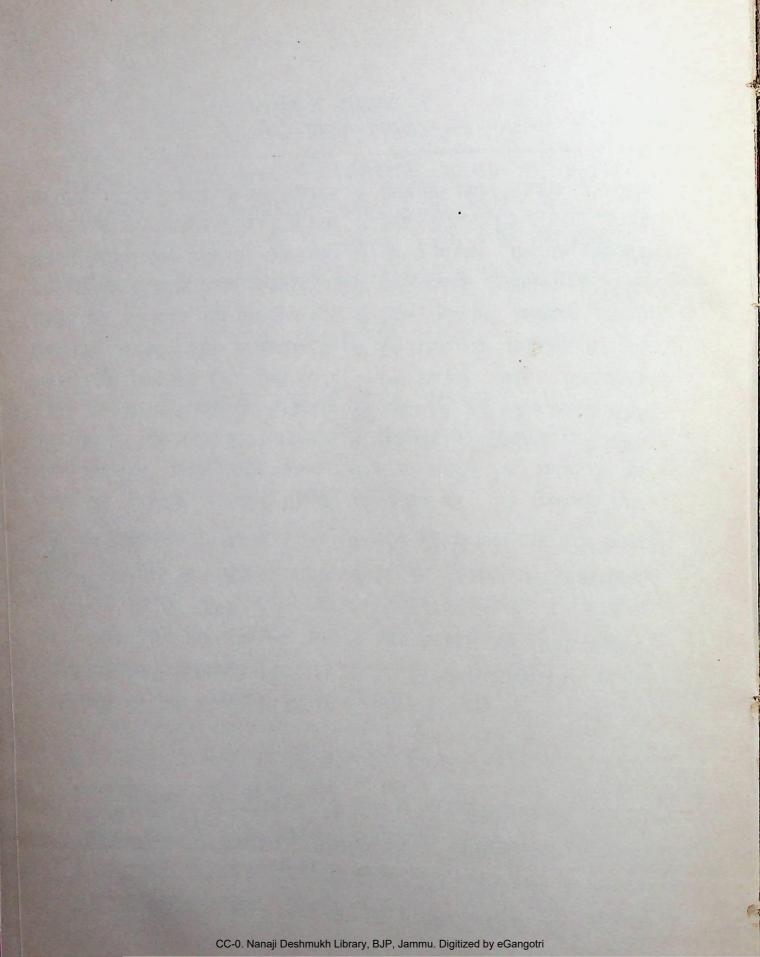



## ★ हरि भजन ★

धायादिल श्री राम प्रभुनं है दीर लक्ष्मण लुखंह्वाना ॥श्री हरी॥ लायकमजु छ थुजाहा वीर नं ह किजा ग्यायगु थ्वेत खनौ ॥ १॥ १वलॅन्यना अले भाल कवंधं र फुंकार्याना दह साथें च्वना ॥श्री हि॥ सुथेंछर्पि छोयवया थन ग्वीं ६ धनुषवाण् तरवार ज्वना ॥ २ ॥ थुजा ग्यनापुगु थासे वल छपीं 🥷 जिगु मिखायां सन्मुखजुया ॥श्री हरि॥ अति पित्याना जिं नयधका छपीं 🌊 हयातय धुन थन छुया ॥ ३ ॥ मानु ल्वाइपीं ब्दह हेंथें छपीं 🚓 वल धनुष तरवार ज्वना ॥श्री इरि॥ तर जीवन छमि दुर्लभ जुलआ 🤉 बचेँ जुय छपीं गनवनो ॥ १॥ धास भीराममं सहमण यातअन 🥷 कवंध राक्षसं धोयुन्यना ॥श्री हरि॥ तधंग्र दुखें लात किजा किपीं 🥷 सल्हाब्यु छं गथेयायत्यनो ॥ ५॥ मंत सीतायागु आहा किजाथौं 🚓 स्याइन कित थ्व राक्षसनं ॥श्री हरि॥ बाकि मत्गु खनी न्ह्याह्मसितं 🕸 नाश याइह्म व काल खनं ॥ ६ ॥ गन सीता माळे धका वयाथन 🦚 माल च्वने थुगु दुलश्वथा ॥श्नी हरि॥ आगथेयायमाळ किजा भी 🥷 मजिळ थनिबसे वने ब्वया ॥ ७॥ श्मीरामनं थथेथागु न्येना अले 🥸 घाल लक्ष्मणं मौका श्वया ॥श्री हिरा। ज्विनि थ्व राक्ष्मसं िकत कत 🦚 पाले नु तलवारं लाहा थ्वया ॥ द ॥ ग्याना पुगुल थ्वया मुखेँ लाहा क िससं पाले नु ह्मिति छपा ॥श्री हिर॥ तयार्जु यादिंसं पितकाया चुपी 🥷 थ्वया सिवें नं किसं न्हपो ॥ ६॥ कवंध तंचाया थ्वखँतया म्हुतू ह वाहाखाया नय त्यन स्वया ॥श्री हरि॥ न्यद्वासिनं नं क् लाहा ध्यन हत्या चायावया ॥ १०॥ श्रीराम लक्ष्मण

जपायु लाहा पाल श्री रामं 🕸 लक्ष्मणं देपा पाला विया ॥श्री हरि॥ राक्षस स्यात लाहा बोहँ थेंका 🕸 पाला छुटेहे याना दियो॥ ११॥ खुसि जुरू अति ऋषि मुनि नं क पशु व पंछीत सारा हुं ॥श्री हरि॥ कवंध संहायांना विया प्रभुं 🕸 धंन्य रामधकाच्वन सुखं॥ १२॥

## श्री दोहा 👺

दत फत धका जुय मज्यू 💥 विया म्यपित न्ह्याम्हिसयानं ज्वीयु मखु 💥 सुख परंतु वो थीर ॥ ७२॥

## ०३ श्री भजन 🐲

गौतु हो हैं बन राक्षस हिहाबुतियाना 🔊 पृथिबीहे ध्यका ख्वल लाहापागु स्याना ॥१॥ वीर छपीं नेम्ह सुख कवं धनं धाल 🦚 छिमवलखना जि थीं टौल्हें जुयमाल ॥२॥ छुटेयाना जिंगु आधार्लाहा 🦚 जुल निगु जन्म स्वाकं सिगु थें थों आहा ॥३॥ मनुष्यथेंमच्वं छपीं छमिबल थुजागु 🍖 उकि सुख छपीं न्यने इक्षा जियानागु ॥४॥ कवंधनं धागु न्यना लल्मणनं धाल 🍖 न्यनऋं जिमिगु खँनं कने छंतमाल ॥ध॥ इक्ष्वाकुया व शयाम्ह उत्ताराधिकारी 🍖 रामधैगु नाम श्वया प्रख्यात अति भारी ॥६॥ त्तदमण धेगु नां जिगु किजा जि ध्वयाम्ह 🦚 चमाजुया कर्तव्यं बनबासझाम्ह । ७॥ किजा मिसा नापं व्यना गुईहि छाजूम्ह 🚓 सीता धैम्ह थ्वया मिसा अति रूप दूम्ह [ ा। Bन्दु सीताया थाँ जिपीं न्यम्ह मरूसिका तः राक्षस सुवयायन जिमि दुख ज्वीका ॥६॥ वहे मामां जिपि न्यम्हं वया थन ध्यंका 🦚 मोलामाला जुया जिपीं न यातहे छंका ॥१०॥ कनेधुन जिमिखं छं फुकं नेयाका छ इसुख छाँ स्वनाथन छनंकनेमाल। ११॥ गथे छंगुतुति न्यमं तोतोधुया चौंगु 🍖 स्वागथे छं कवंधर्थे आतिज्ञया बोंगू ॥१२॥ न्हापाया खँ सम्भेजुरु न्यना ध्वखँ धाग् 🍖 कवंधनंधाल जिग्खँनं छिकपित जिगु खँ नं धाये 🚓 छिकपितखना सुसीजुया गतिलाये ॥१४॥





जिगु लाहाबात खिक पिसं धेनाद्य गू कि भाग्य जिगू ख्वले याना प्रभुपिसं व्यूग् ॥१५॥ जित कुक्षप ज्ञया वंगू फुकं खं जी धाये के हे प्रभु आ छिकपित मकनेगु छाये ॥१६॥ न्हापा जि गंधव प्रभू अवध्यधायाम्ह के बम्हाया बर्दानं चन्द्र सूर्य थें बांलाम्ह ॥१७॥ स्वंगु लोक ख्वायधका राक्षसन्ध्याचीचों के ख्याना ज्या ऋषिते त गुई गुई बोबों ॥१८॥ स्वंगु लोक ख्वायधका राक्षसन्ध्याचीचों के बेत ख्याय माल धेगु जिगु मित ततं ॥१६॥ स्वं ज्या ऋषिया थाँ बना ख्याना के ऋषि भाप विल जित कोध अतियाना ॥२०॥ कुक्ष्पद्म राक्षसहे आमुक्ष काया के सदां ज्यावनेमा छ धाल तमं चाया ॥२१॥ ध्वलंन्यना ऋषियाके बिन्तियाना खोखों के लिया हानं धालजित छपायाना सोसों ॥२२॥ लाहा धेनाविई छंगू राम चंद्रमाया के श्वाप फुका व्यक्त अले छंगुह्मपकाया ॥२३॥ छनुयाम्ह काँ जि प्रभु अत्यन्त बाँलाम्ह के कुनुद्धनं राक्षस्त्रया दुःखिनसियाम्ह ॥२३॥ छनुयाम्ह काँ जि प्रभु अत्यन्त बाँलाम्ह के कुनुद्धनं राक्षस्त्रया दुःखिनसियाम्ह ॥२॥

## श्री दोहा 🕾

वियमत्यो छल कपठ्याना क ग्वलें सुयातं ताप्॥ ज्वनाजि रोक्षस जुया थन क लानावहे जित पाप्॥ औ श्री हिर भजन

ब्रंम्हाया तपयाना लिपा किया श्राप फया॥श्रो हिरि॥ ब्रम्हा ताःतः म्वाँगु बर्दान् बिल कियान्त करूणा तयो॥१। ईन्द्रनापं ल्वायधका वना दिर्घागुबर जि श्रया॥श्री हिरि॥ ईन्द्रत्याका स्वर्गया मित राजा ज्यग्र वया॥२॥ ईन्द्रवल अति कोधयाना जित किंकल तमं खना॥श्री हिरि॥ दोलिगु धार दुगु बज्रं जित किंकल तमं खना॥श्री हिरि॥ खंपा कपा प्वांथें दुने वन किंजित व बज्रं कया॥श्री हिरि॥ लाया ग्वारा थें याना बिल किंपा जक वाकि तया॥श्री

धाल ईन्द्रं ब्रम्हाया षचन् 🧖 मज्यु भुठा यायगू ॥श्री हरि॥ तौता विय धुन काहुँ छंत 🎨 आमथें च्वना म्वायगु ॥ ५ ॥ ईन्द्रयात धाया ध्व खं नमेना 🧖 बिन्ति याना जिं अलेँ ।श्री हरि॥ मदेका कपा तुति छु जिनया 🤻 चना चनने म्वातले । ६॥ प्यक्वे ताहाका विल लाहा 🤻 जिगु थ्व ईन्द्रं न्यना ॥श्री इरि॥ धवा द्रगुप्वा थेँ याना जित 🦚 तौता बिल त्वा यना ॥ ७ ॥ ईन्द्रं धायादिल हानं जित 🤏 श्रीराम लक्ष्मण् वया ।श्री हिरा। इंगु न्यपा लाहा पोलाविई 🤏 घमंण्ड इंगु श्वया ॥ 🖂 ॥ अलेतिनी श्रापं मुक्त जुया 降 च्वंवा छ स्वर्ग वया ॥श्री हरि॥ ेईन्द्रं धागु व मति सदां के खना जि आहा तया। E॥ ध्वहेलाहां जिं सालाह्या 🍙 धुँकिसि सिंह ज्वना ।।श्री हरि॥ बाकिमतया न्ह्योम्ह सितं कि नया म्वाना जि खना ॥ १०॥ राम लक्ष्मण भाई छन्हु 🤻 मति व आग्न तया ॥भी इरि॥ न्ह्याम्इसितं जिंसाला च्वना 🧖 लाहाहे च्वेका छ्वया। ११॥ पुरेजुल थीं इक्षायन कि माया श्रीराम जिगू ॥श्री हरि॥ प्रभुं हे स्यायी गु जित मरू 🌯 ताकत मेपिनिगू ॥ १२॥ जित महर्षितसे न्हापा कि धाया थ्व तःगु खनं । श्री हरि। अन तिरसस्कार्जियानादिसँ 🥸 सब्हा विये जिं हुन ॥ १३॥ कनेछित जीं स्यूगु प्रभु 🗣 रवीगु परउपकार ॥श्री हरिं॥ दुःखी अनाथ् तहःतया 🤻 याय छिं माम्इउद्घार ॥ १४॥

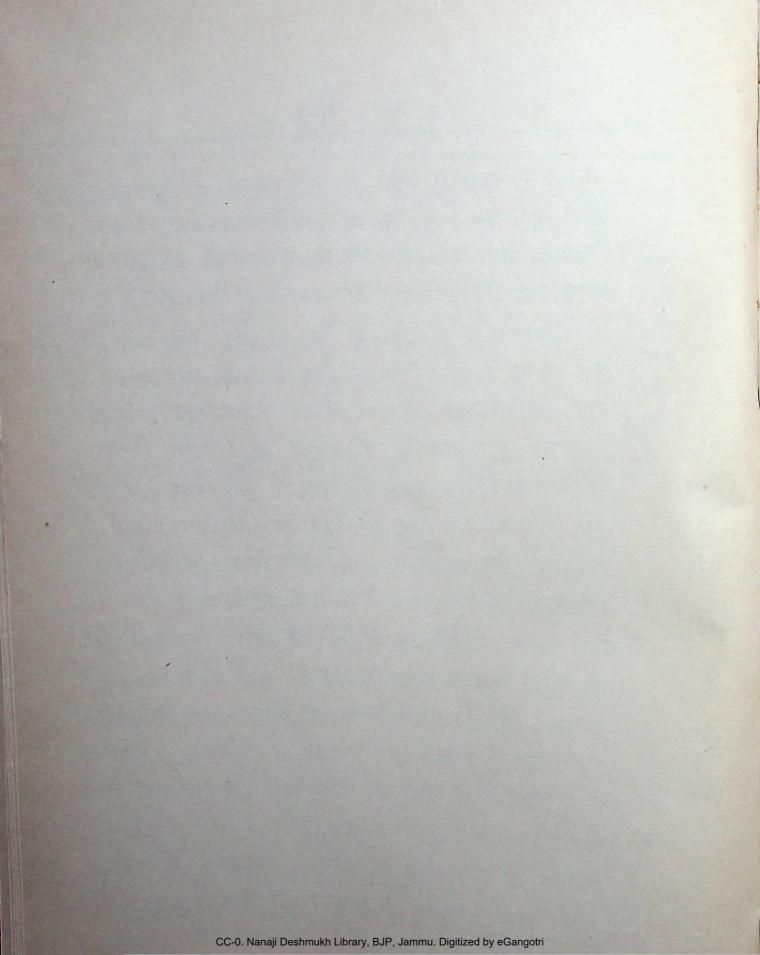



#### क्ष दोहा क्ष

कने स्यन्यथे भींगुमरू क विया स्यपींत ज्ञान् ॥ न्यनिम्ह किनम्ह न्येम्हिसया 🔊 ज्वीगु उकीं क्रल्याण ॥७३।

## ऋ श्री भजन 🎉

थ्वखँन्यना रघुनायं कवन्धेत धाल 🌣 छं छुंस्यूसो सीतायाखँ कनेजिएमाल ॥१॥ धाल रावणनं यंगू जिपिमरूसीका 🤻 नांद्यसंम न्यने नं जीं स्वयमनं थ्वीका ॥२॥ गनन्वं मह गथ्यन्वं मह गुलिवलदुम्ह 🤼 मस्यु छुं जिवया बान्ही गथेयानाजुम्ह ॥३॥ दुखं पिरेयांना जिपींजुपा सीता मामां 🚓 कथं के का के का झारे सीता दुलाधाधां ॥४॥ सिंसा माहा हया छत बिय जलें योना 🥐 कें छं दयातया सीतायागु खँन ल्हाना ॥४॥ कवन्धनं लिस विल न्यना प्रभुं धागु 🚓 जि स्यूगुनं प्रभूपित धाय व खँयागु ॥६॥ तर ज्ञान आजिके व नष्ट जुया चोंगू 🍖 मसिया रावणं गन सीता ज्वना वोंगु ॥७॥ बुद्धि मरू जिके खुंहे श्रापं याना आनं ॡ राक्षस देह जुया च्वना स्वप्वीका अज्ञानं ॥८॥ दीव्य देह जुया वये दिसँ महम याना 🗨 सीता ल्वीगु उपाय जी हय खँ न ल्हाना ॥६॥ सूर्ये छुकुं मविवते जित दाह योना 🚓 मस्म यानां विया गनं गाई जि कफाना ॥१०॥ बीर इप्ह कने छित अति वल दुम्ह 🚓 प्रभु छित न्ह्यागु खेँ संभर विय फूम्ह ॥११॥ बहे नाप प्रभु पिसँ दिसँ मित्र याना 🍖 वहे मदत काया प्रभूं दिसँ रावण स्याना ॥१२॥ संसारया खँन फुकं मरू वं मस्यूगू 🍖 दुव छकी कारणें छुं संसार फुकं ह्युगु ॥१३॥ क्वन्धनं थागु प्रभु पिसँ न्येने धुंका 🌊 कवन्धे त तया बिल गाले यंका सुंका ॥१४॥ गंगु सिंत माला हया दिल चिता देँका 🍖 दनके याना बिल प्यखेँ पति मिनं छवेका ॥१४॥ क्वन्य राक्षस न्छत दानं भरे जुम्ह 🦚 तथंगुहे भाग्य प्रभु रघुनाथ छम्ह ॥१६॥ वल लिपा तुरंतहे दीव्य देह ज्वीका 🤝 दीव्य तिसावसं तिया प्रभुपीं महसीका ॥१७॥ वल लिया प्राची व व्वल खुसिताया कः प्रश्चर्षित अनियाना पवन विदा भाषा ॥१८॥

#### मोदक छन्द आआआा

रामछि नापिज लायस दामित ९ चंचल मन्ध्वम फ्रिचिय जिमित ॥ इरि रामिछ सन्तन यासुख संपति ९ वेदय धायिछि दुम्हद या अति ॥ १ । रामिछ आशसु रादित नंतिय ९ नामज पंछिगु सिद्धित नंविय ॥ हरि॥ रामिछ आशसु नांफिय १ वेतस दासुख संवित नंदिय ॥ २॥ रामिछ आशसु निअति कायिगु ९ राम ध काशिब नंजप धायिगु ॥ हरि॥ रामिछ अशसु वेदम धायिगु ९ रामिब मा मखुसुंगित लाथिगु ॥ ३॥ रामिछ आदि अखन्दजनार्दन ९ रामिज इश्वर संपति नं धन ॥ हरि। रामिछ हेजित मांगु ह वोजन १ यायअ नीछित जिंअति हर्षन ॥ १॥।

दीन्यगु निमाने ज्वन तगु हंस खंला दिन क्वर्ग क्वर्ग क्वर्ग क्वर्ग क्वर्ग क्वर्ग वन होड़ा ॥१६॥ किनन्धन क्वर्ग वन दीन्य बस्त्र किकीं कि प्रभ्रयात धाया हल बिने संतु दिदीं ॥१०॥ क्या दिसे प्रभु छित उपायकीं धाय कि छ्वातयादिस वेत सुप्रीनया खँ लहाय ॥२१॥ कृत्य का बाली नया दाजुम्ह बलाना कि पित्यनो ब न्छ्या न्वन बाली राज्येयाना ॥२२॥ सुप्रीननं प्यम्ह नीर माक पासा काया कि नास याना न्वन ऋषे मुके दुःख ताया ॥२३॥ बाला ऋष्य मूक पर्व म्यगुक्ते तथगु कि प्रभु पंपा सरीनर थें कानया न्वग् ॥२४॥ वाला ऋष्य मूक पर्व म्यगुक्ते तथगु कि प्रभु पंपा सरीनर थें कानया न्वग् ॥२४॥ वाला दिसं सुप्रीनअन्न सास्त्रीयाना कि उद्धार्याछ नालि खना ग्याना न्वंम्हअति ॥२५॥ सूर्ययाकाँ ऋक्ष राजायागु गर्भ वृम्ह कि व'हे छित सीता लित ह्या निय फुम्ह ॥२६॥ के नर श्रेष्ठ हे राम नयाथाँ छि माया कि कर्य सिद्ध याना दिसँ बहे पासा काया ॥२७॥

## न्ध्र दोहा 🕾

दुःख ज्वी बले न्ह्याह्म सिकें क सहा काँगु कल्याण्॥ नीचहे जुसां हीत खने क बीह्म दुःखले ज्ञान्॥७४॥

14:

.2.9

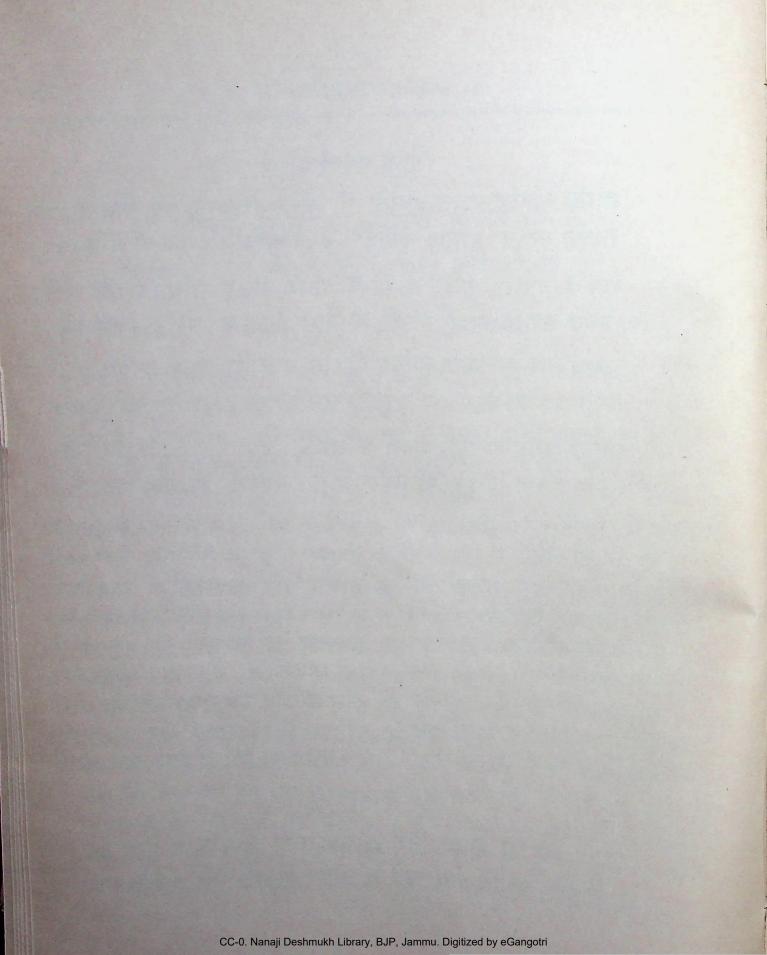



#### 🛊 श्री हरिं भजन 🖈

थाल कवन्धनं रामयात 🥷 हे रघुनंदन राम् ॥श्री हरि॥ इक्वाकु वंशया मणि प्रभु 🚓 हे गुण खानी तमाम्॥ १॥ पश्चिमया लँध्व स्वया दिसँ 🍖 फल फुल दूगु मन् । श्री हरि॥ मासँ थ्व हे लँ नं प्रशुपिनी 🥷 आनन्द ज्वीग्र मन् ॥ २॥ मेवा जामुना वेयर कटहर 🗞 तिन्दुक कर्णिकार ॥श्री हरि॥ पाकद पिपछ आम तिलक र नक्त माल मंदार ॥ ३।। नाग केशर घनवन् अशोक 🤝 अग्रि मुख कर वीर ॥श्री हरि॥ रक्त चन्द्न कद्म व नील् 🦚 भार सुंदरगु उशीर ॥ ४॥ फलं भरे जुया च्वंगु सीमा क अथेतुं क्वक्व छुना ॥श्री हरि॥ पंछी हाला च्वनी थाँ थाँ पतिं 🥐 सीमाँ सिमाँतुं जुनां ॥ 🗓 ॥ अमृत थें फल मूल न नं ६ भासं ध्व गुं न पुला ॥श्री हरि॥ मेगु एँ न नाप लाई हानं 🥷 मोह जुइ उगुलो ॥ ६॥ रमणीय उत्तर कूप जुल ह नन्दन बन थें जुया ॥भी हरि॥ फल मूल भींगुहे राम सुनां 🦚 याई बयान् व गुँया ॥ ७॥ चैत्र रथ गुई थें फुकं ऋतु 🏟 वास्याना च्वंगुगु थां ॥श्री हरि॥ फलयागु बोक्तं क्वक्व छुना 🍖 च्वंगु सीमात उथाँ ॥ 🗆 ॥ लक्ष्मणं वो फ़ल खाना ह्या 🧸 नका नका छि यनी ॥श्री हरि॥ छि काल धका खुलि जुया ह वर्गु तमास क्यनी ॥ ६॥ कासँ थथें यायां पर्व पुला 🤉 उगु गुँ नं म्यगुली ॥श्री हरिं॥ प्रभु हितु हिला भाभां लिपा 🤉 थ्यनी पंपा पुखुली ॥ १६॥

अति धुन्दर गु पुखुः प्रभु क मरू फोह हुं भिति ॥भी हरि॥ स्वाँ ह्या च्वंगु थासे थासे दि रह विरङ्ग अति ॥ ११॥ गुली वयान जी याय छित क तारिफ याना अनया ॥भी हरि॥ तारिफ याना दि आफे प्रभू क पंपा पुरुवींत स्वया ॥ १२॥ पंपा सरीवर पवित्रगु क तथंगु तीर्थ समान् ॥श्री हरि॥ पाप फुईगु न्ह्याह्मसियां क यानादिसं छीं स्नान ॥ १३॥

## श्री दोहा

तीर्थया सिथें च्वनेगुलीं \* जुया च्वनी मन थीर ॥ स्नान यापवं फुना वनी \* पाप रोगया पीर ॥ ७५॥ ,

# श्री भजन है

पुलुसिथेँ व्यांत होला व्वितिखुसिताया है हाँतिम्हताखुई व्वीजो व्वता ठाठाकाया।।१।।
पर्छ काँ व उको क्वाँवो रंगि वंगि ज्या है होया व्वित सिथेँ सिथेँ मुखुपपम्हुया।।२॥
मधुर्यव्द याना जुरुपंछि म्हितासंग् है मोंहजुई खना प्रभू न्यात म्हिताव्वग् ॥३॥
निर्माठ छवाउँ अति जल अनयाग् हो रोबछुटेयाँत म्यग्वास नयेम्वाग् ॥४॥
पर्छ क्वाँया हलेँ जल ठक्ष्मणनं ततं है हयाविई प्रभुं त्वनादिसं जलसौसों।।॥॥
यति वाँगाँठापिं माकः गुक्ताँ व्वनो व्वंपी है जाध्वी थाँति बनी प्रभूं खितपासालोपीं।।।॥
यति वाँगाँठापिं माकः गुक्ताँ व्वनो व्वंपी है म्हासुसे म्ह वोपी माक खनी जिथ्वधैपीं।।।॥
पंपासरोबरे थपीं गर्जे जुनुं वेपी है म्हासुसे मह वोपी माक खनी जिथ्वधैपीं।।।॥
इवा जुई मखु गनि मखु अन काँत है थिक वागु खँ नं छित कने जि बतात।।।।।
सतंग ऋषि नं अन न्हापा तप याग् है शिक्यतसे सेवा याना व्वित वैत माग् ॥११॥
मतंग ऋषि नं अन न्हापा तप याग् है शिक्यतसे सेवा याना व्वित वैत माग् ॥११॥
कुः कुवियो यनि कन्न मूठ सिक्वाँ मामां है कुवीपीं ऋषितेँ वर्षः चःति तिकि यायां।।१२॥
वहे चःति योगु स्वाँमा मृष्टि जुया वोंगु है उक्ति व क्वाँ कानं सुखु गनानं मवोंग् ॥१३॥
वहे चःति योगु स्वाँमा मृष्टि जुया वोंगु है उक्ति व क्वाँ कानं सुखु गनानं मवोंग् ॥१३॥

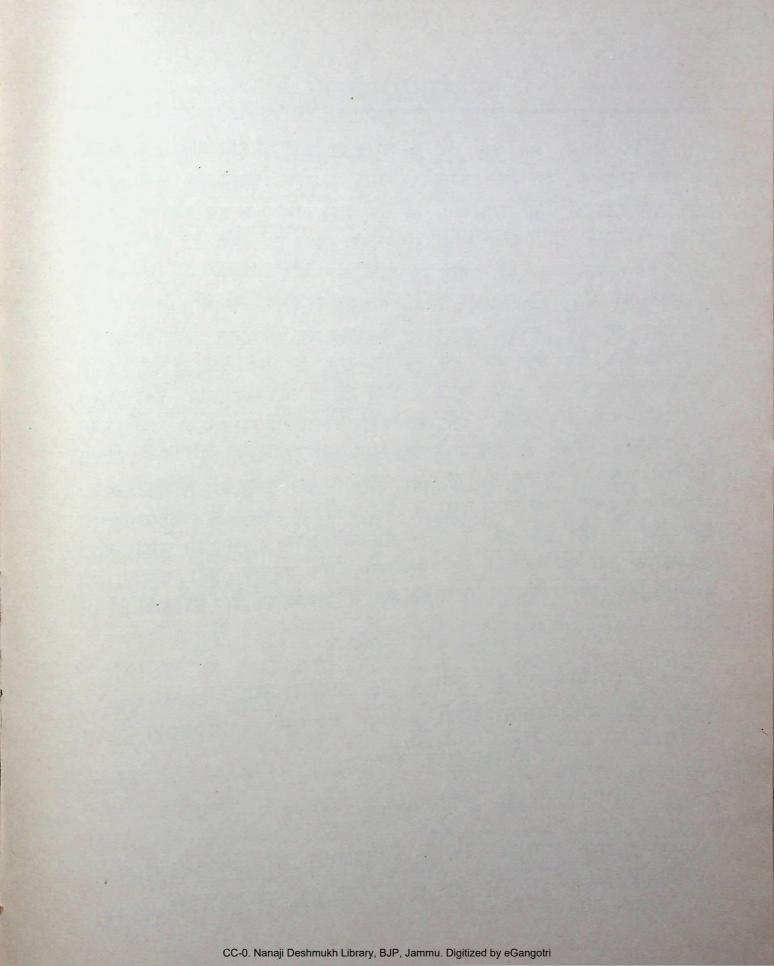

मतंग ऋषिनं आका अन प्रभु मंत 🗬 थों बक्रय ग्रवरीरला दुनि अति संत ॥१४॥ न्हापानिसे ऋषिते गु सेवा याना चोंम्ह 🆚 खालि धर्मयाना दैवतुत्य जुया वंम्ह ॥१५॥ च्वना च्वम्ह दनी प्रभु छिपु आशाकाया 🌊 छिपु दर्शन् याना मुक्ति हुया बनेधायो ॥१६॥ पंपाया पश्चीम पति आश्रम यागु सीसं 🥷 मतंगया आश्रम् दुनी खिन प्रभु पीसं ॥१७॥ मतंगन दें कातगु यन अन यागु 🚓 उकि अन यात व मतंग वन धागू ॥१८॥ ऋष्य मूक पर्व धेंगु पंपाया सामूंने 😝 अति शुद्ध ऋष्य मूकं फोइधेंगु सून्य ।१९॥ विचायाना तगु पर्न सालि सापंहे 🔉 दें कातगु पर्व त्रम्हायागु लाहातंहे ॥२०॥ थाकू अति उकि गैँत अति भीर जुजुं 🚓 वने मागु गनं मनं पेणां पेषां चुचूं ॥२१॥ अन देना छुं धन वं खना धका महंसा 🔊 पावे जुई वहे धन न्हेलं चाया दंसी ॥२२॥ गुफा छगु दनी अन अतिहा तथंगु 🚓 खनि तबगौगुलोहं प्वाले विना च्वंगु । २२॥ बहे गुकायागु लुखां पुर्व पिट थीका 🍖 खाउं जलपुखु स्व झीं मनखुसि ज्वीका ॥२४॥ भीं भीं गुहे फल मूल प्रसस्त नं दूं थाँ 🚓 पेम्ह मनत्री नापं सुग्रीच च्वंगु वहे गुफाँ ॥२५॥ ग्वले मन्त्रे हा नं वनी ताप्वी लंका के पेम्ह मन्त्री नापं सल्हा यायि दुःखतंका ॥ २६॥ थथे धाया प्रभु पींत फुकं कने धूंका 🧞 भाग्यमानि कवन्य व च्वन अथे संका ॥२७॥ ज्य जि वने थाया दिल प्रभु वैथा झायां 💸 कवन्धनं वन प्रभुयाके विदा काया।।२८॥ प्रभु पिंत छिफ स्वस्वं अति हर्ष ताया क विमान व चना वन दिन्य रूप कायौ ॥३०॥

## न्स्र दोहा क्ष

नय धका साला हहा उमा अ जुल कवन्ध उध्दार ॥ राम भक्त गथ्य तरे मज्वीं अ जन्म मरण नं पार ॥ ७६ ॥ ॥ भक्त शवरी नाष लागु ॥

## 🖈 हरि भजन 🖈

माल प्रभु रघुनाथ अनं र पश्चीम यागु गुई स्वया ॥हरि॥ आद्नद्याना दिल प्रभुं अन र भींभींगु फल खने द्यो वया ॥१॥

मित तया दिल भीरामनं अले 🤉 सुमीव नाप लाय धका ॥हरि॥ फल फुल स्व स्वं काल प्रभुपीं 🚓 कवन्ध उधार्याना थका ॥२॥ चिछि गुई वाँ च्वन। दियाली 🦣 सुथेँ न्हापं द्ना मः गा अनं ॥हरि॥ शवरीया आश्रम खना प्रभुन क्ष हर्षयाना दिक आत मन ॥३॥ शवरीया आश्रमें काळ प्रमुअलें 🚓 भी राम खुसि जुरा दिया ॥हरि॥ शवरी खुसि अति जुया दनावल 🤻 रघुकुल चंदन भागु सिया ॥४॥ मतंग ऋषिनं धागु न्हापांहे 🥷 श्री राम छं थाँ काई धका ॥रिहा। व खँ सम्मेजुया फुकं वयाली 🍖 शवारी दन प्रभु माया छका ॥५॥ लाहां ताता हाना चोंहा प्रभू 🥐 क्षले जटाया मतु हिना ॥हिरी॥ पलेँ खाँह थें सुन्दर्मिखा अति 🥷 भोज पत्र यात्र घोतिं चिनां ॥६॥ बन मालां क्वलाया च्वंद्वा राम 🥷 लक्ष्मण्यात नाप तया ॥हरि॥ शवरीनं दर्शनयात मिखा नं ह हर्षया खर्विव वेका ह्या ॥७॥ शवरी प्रेमनं पूर्ण जुया अति 🚓 रद्यनाथया पालि भ्वपुवना ॥हरि॥ अले दुल्ल दुल्ल स्वया च्वन वों 🦚 श्रीरामया तुति पालि ज्वना ॥ 🖂॥ तुति भ्वपुया च्वन प्रेमं अति ६ बाक्य फुटे जुया मनो वया ॥हरि॥ भक्त शवरी मोह जुल अति 🛊 श्री राम चन्द्रया रूप श्रया ॥६॥ संत शवरी वना हानं अन 🦚 अति भींगु जल काया हया ॥हरि॥ राम लक्ष्मणया तुति सिका अलेँ ह भीं भींगु आशनें नेम्हँतया ॥१०॥ राम लक्ष्मण्यात चढाँयात वं क अति भींगु फल मूल हया ॥हरि॥ प्रेमनं भोजन याका च्वन अन 💸 श्री रामया अति भक्तितया ॥११॥ श्री रामं जियु वेर्धका फ्वना दिल के संत व शवरीया भक्ति स्वया । हरि॥ समदर्शी अभु निहु हा निहु छ। काया 🚓 शवरीवा वे श्रीया दिल नया ॥१३॥

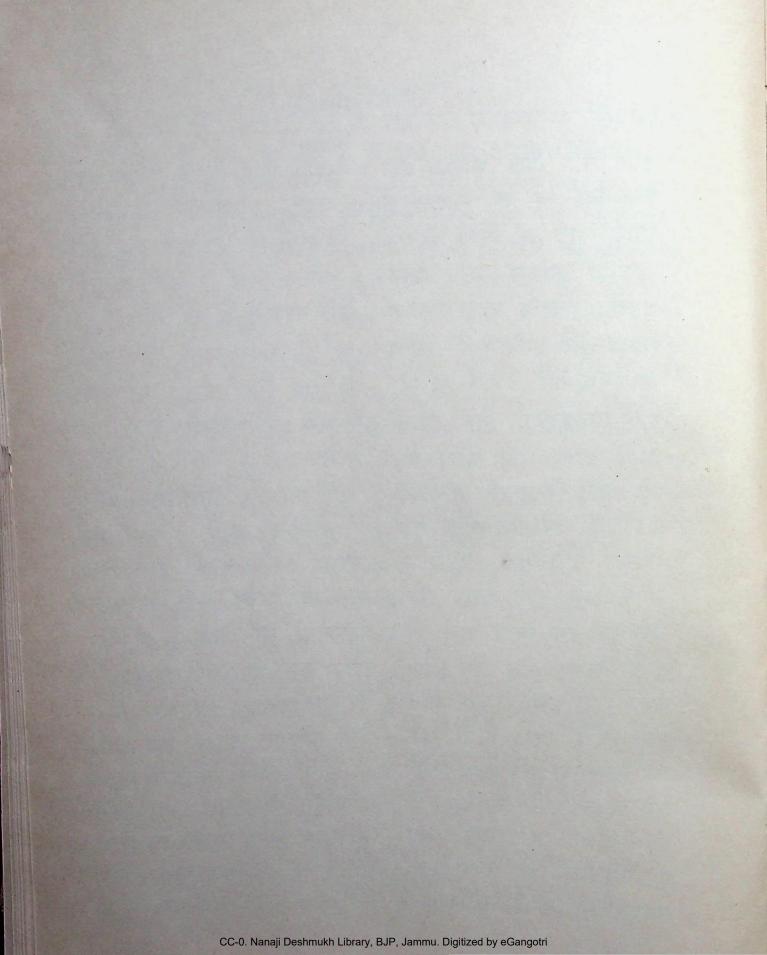

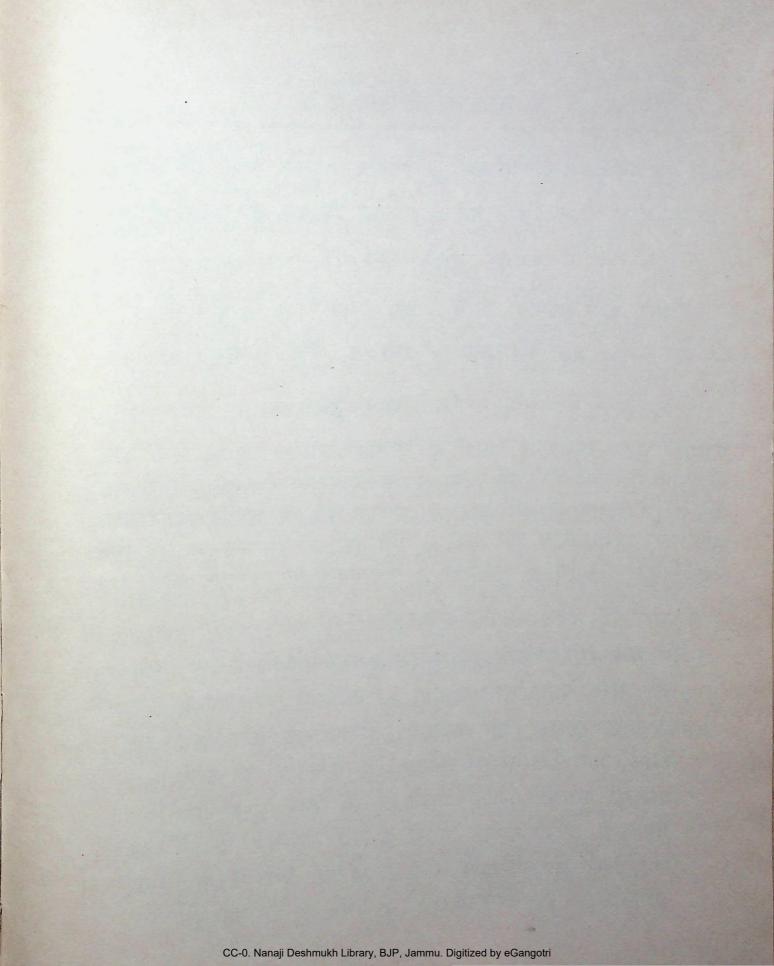

फल मूख भोजन यायांच्यन प्रभुं ह बावरीया तारिफ याय अति ॥हरि॥ श्री राम चन्द्र सो स्वं अति वन ह बाबरीके प्रेम् बन्हे जुजुं मिति ॥१४॥

#### ं दोहा ﴿

चोधंगु जात् शवरीया अति ह दूहा मखु छुं ज्ञान्।। प्रेम भक्ति जुल श्री रामया ह उमा व भक्त प्रधान्।।७७॥

#### ्रै श्री भजन 🎏

श्वरीनं धाल रघुनाथयात सोसों के गथे स्तृति याये छित जिगु मनं नोगों ।।१॥ नीच जात ज्या जिके मरू छंहे बृद्धि के उकिसनं मिसा जाती छुदै जिके सुद्धि ।।२॥ हे पाप हारी हे राम् करूण्या खानी के कृपातया दिसँ प्रभूं अति जि अज्ञानी ॥३॥ धुलि धाया प्रभुयागू न्छोने पुलि चूचूं के मिस्ना हर्ष व्वितया अति नम्र ज्ज् ॥४॥ लाहा विन्तियाना हर्ष बाक्य खाखात्वीको के स्तृतियात श्वरीनं प्रभु खुसि ज्वीका ॥४॥

#### ॥श्री राम स्तुति छन्द्॥

जय जय रघुनंदन प्रभु सुख कन्दन के जय मन नोहन रामा ॥१॥ जय सुख दाता विश्व विधाता के जय प्रभु सुन्दर श्यामा ॥२॥ रङ्ग छि सुन्दर अङ्ग मनोहर के मिखा फले स्वाँयां इ:थें ।३॥ कोटि प्रणाम छित क्षमा प्रवन जित के ज्वने स्तृति मनं फः थें ॥१॥ जय सुर स्वामी अन्तर यामी के जय मतन सुख दाता ॥५॥ जट सुख राशि सवघट वोसी के जय प्रभुनाथ विधाता ।६॥ जटा शिरे छिगु सियूसे थीगू के छुँ यागु रंग थें ज्या ॥७॥ कोटि प्रणाम छित छेमा प्यनेजित के प्रवने छि छुण्डल सुया ॥५॥

जय अविनाशी गुणया राशि क् जय प्रभु भक्तया खामी ॥
जय असु रारि दुःख भय हारी क् जय रघुकुलया नामी ॥३॥
धमुषवाण्डवना किजानाण्डवना क् जुह्म छि दर्शन बीया ॥
कोटिंप्रणाम् छित क्षमाप्वनेजित क चंह्म छि वक्कलं तिया ॥४॥
जय बन बासी अति बल राशि क जय करूण याग्र खानी ॥
जय सीता पति भक्तयाद्य गति क व्हािंग्सिछि अमृत बाणी ॥५॥
बारदा महेशं सुरनर शेर् क मस्यु छिग्र गुण गणेशं॥
कोटिप्रणाम् छित क्षमाप्वनेजित क आश थ्वहे जि मने सं ॥६॥

॥ स्तुति त्रोट छन्द ॥

रवुनाथ छिगु गुण ल्हायगथें क प्रियनाथ सुनां छित घायथथे।।

मन आदि व अंतमरू छिगु राम् क प्रभुरामछिके जिगुको टिप्रणाम्॥१॥

परिपूरण बंग्ह छि गूणमये क भवयागु फुकिह्म छि हुः समये॥

छिगु रूप सगुण मन मोहन राम् क प्रभुरामछिके जिगुको टिप्रणाम्॥२॥

शिव यन्त्र शुनागु व नामगुगु राम् क प्रभुनाथ छिसंत गति सुख धाम्॥

भव हुः ख फुकेत थ्व काह्म छिराम् क प्रभुराम छिके जिगु को टिप्रणाम ॥३॥

अविनाशी अखण्ड छि जक्ष्मी पति क छिगु रामछिला व विचित्र अति॥

अविनाशी अखण्ड छि जक्ष्मी पति क छिगु रामछिला व विचित्र अति॥

करूणान बने प्रभुक्ताह्म छि राम् क प्रभुराम छिके जिगुको टिप्रणाम्॥४॥

श्री दोहा 👺

हे रयाम रङ्ग मुन्दर अति क हे मन मोहन राम्॥ हे नारायण भीन्ह मिति क हे भक्तन सुख पाम्॥७८ हे कडगामचे सुल नियान क हे सन्तनया प्रान्॥



हे पुरूषोत्तम वेद बखान् 🛊 हे गुण खानि समान ॥ सीता पति गुण मय ह हे रघुनन्दन राम्।। हे नाथ फुकिम्ह छि दु:ख भये हि हे सुन्दर घनश्याम्।। रघुवंश याम्ह मणि ह हे भक्त बत्सल राम्॥ प्राण धनी ह ह नाथ छित प्रणाम्।। हे शबरीया

#### श्री भजन है

शवरीनं धाल हे नाथ जिला नीच जात 🤝 बुद्धि मरू मस्यु छिगुलि लायाखँ धाँत ॥१॥ शवरीनं वितियाना च्वन थथ्य धाया 🙋 शवरीया मिक्त प्रभू च्वन खुसि ताया ॥२॥ शवरीत थाल प्रसं मुसुमुसं न्हीला 🦚 थवकत जात धैगू मस्यू छुंहे जीला ॥२॥ कल्याणि हे शवरी न्या जिगु खँ छुं धाये 🦚 खोली भक्तियात जींला नातामाने याये ॥४॥ मज्यु नाता जुस जित भक्ति छ महम्ह 🍖 न्ह्याम्हजुसां नाताजित श्रद्धामिक दूम्ह ॥४॥ इप गुन बल धन घरान्कुलं बुद्धि र परिवार धर्म दान क्रिया कर्म शुद्धि ॥६॥ जुरु मरू मेवर्थेतुं मक्ति बिना धाई 🦚 धन्य धायेवहा भक्ति मार्ग सुनां काई ॥७॥ है मिक्त मित छन्त मिक्तिया खँ धाये 🥷 गुगु प्रकार्यागु मिक्त मागु मनं काये ॥ =॥ पैला मक्ति भींम्हलिसे सतसंग याये 🦚 दोश्रा मक्ति जिगुकथा प्रेम न्यनाकाये ॥६॥ तेसा भक्ति गुढ़ सेवा तौता अभिमान के चौथा भक्ति कपट् तोता जिगु गुणगान ॥१०॥ दृढ विश्वासयाना जिंगू मन्त्र जवयाये के वेदं धागु जिंगु भजन न्यागु मक्तिधाये ॥११॥ इन्द्रियतं बदोतिया भींगु स्वभाव याँगु क संसारी कमायाफको हटे ज्या काँगू ॥१२॥ विषयतकको तोता सचा धर्मयाये क खुगुगु व भक्ति धका थुकियात धाये ॥१३॥ न्हें गु मिक्त सन्सार्च्य के ईश्वर्समसीका के जितसिबें जिम्हमक स्वस्य सुसि ज्वीका ॥१४॥ न्ह गुमाक त्यागु जुसां कर्म मोगधाये क संतोष जुय करियत बिगार मयाये ॥१५॥ गुगु भक्ति सकसितं कपट मयासें क जिगु भरे च्वने दुःख सुख छुं मतासे ॥१६॥ गुगु माक्क स्पार्थ हा स्वीके छगु ज्सां क न्ह्याम्ह जुसाँ यौम्ह व जी ज्ञानकु महसां। १७॥ गुगु माक्तमध्य पर छंकेडा ध्व गुगुं मक्ति पुरेजुया चोंगू के उकि छंत जिगु अति प्रेम जुया चोंगू ॥१८॥

गुग गित योगितें त दुर्लभ ज्या चोंग है थों व इंत उगु गित पांचे ज्या चोंगू ॥१६॥ दुरूभ अदभूत्गु जिगु दशन सुनांयाई है शवरी न्योवया जीवं बंम्ह गित काई ॥२०॥ सीक्य गुगू भिक्त फुकं पुरे ज्यात हेच है फुकं पावेज्ञरु वैत वाकि मंत छुहेच ॥२१॥ जिगु चरण्यागु प्रेम छंके अति द्गु है उकि छंगु भाग्य अति द्विया ज्या ॥२२॥ गुम्ह सिया मित च्वनी पिहमा थ्व छंगू है ज्यावित वया भाग्य जगतें तःधंगू ॥२३॥ छंगु भिक्त सम्मेयाना सुनां भिक्तयाई है उम्ह भाग्यम।नि जिके परन् गित काई ॥२४॥

#### **कें** दोहा क

मरुम्ह भेद हुं जिगु मित कि समदर्शि जिगु नाम्॥ प्रमनं भक्तियाई सुनां के विन जिगु वो धाम्॥ ७६॥ अभे श्री हिर भजन

शंवरी अत्यतं खुसि जुल 🎉 श्री रामं धागु न्यना ॥श्री हरि॥ बारं बार अनियात प्रभू है प्रेमया भक्ति क्यना ॥१॥ धाल मनोहर बचन् प्रभूं ह है कल्याणी धका ॥श्री हरि॥ छला भक्ति अति मस्त जुया 🥷 किसिथें ज्वीमहं छका॥ २॥ कल्याणी है भामिनी ह है भक्तियागु धनी ॥श्री हरि॥ शवरी गजगामिनी 🚓 स्त्री रत्नयायु मणि॥३॥ सीताया वँ स्यूलां कँ छं 🦚 यंकल वैत गन ॥श्री हरि॥ सीतायात हे मामां जिपीं 🥷 न्थम्हं वयागु थन ॥ ४॥ शवरीं बिन्तियोना 🔊 श्री रामं धागु न्यना । श्री हरि॥ न्हील अन्तरयामी छित 🥷 जिं स्युगु धायत्यना ॥ ५ ॥ धाँह्य सारा ब्रम्हाड ज्वनी । श्री हिर्।। मायां सृष्टिजुया गुम्हस्वा

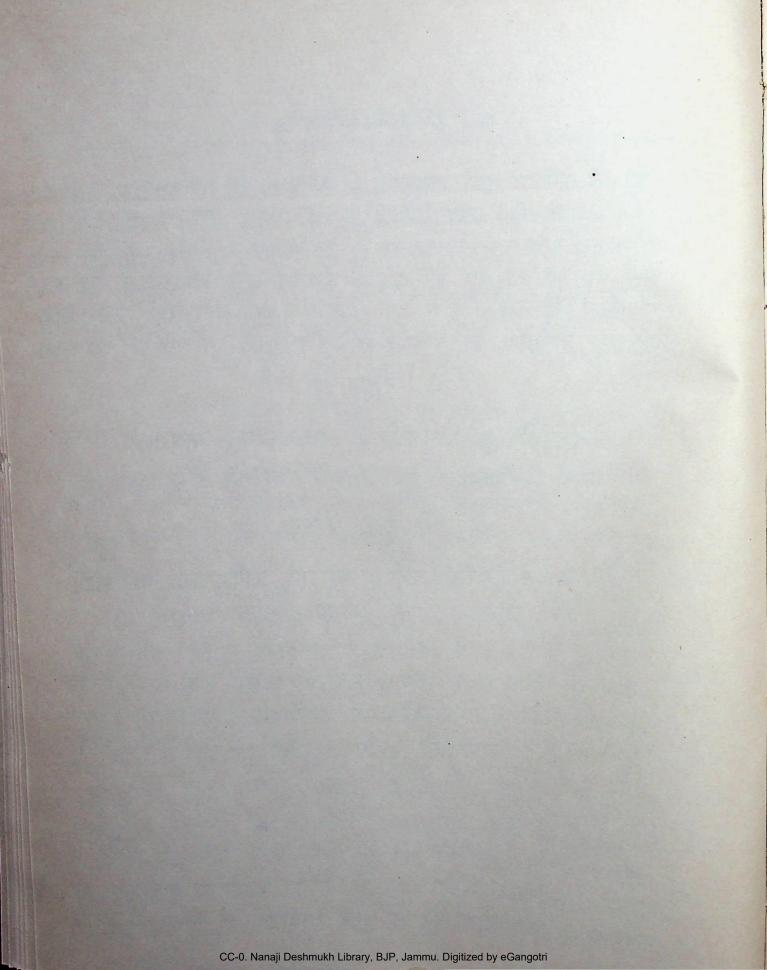

उम्ह प्रभुनं सोताया खँ कि गथे मस्युगु खनी ॥ ६ ॥ छिला प्रभुया अगम् अति कि मस्यू सुनानं भित ॥ अ । कने प्रभु छित सीताया खँ कि हे संतयाम्ह गित ॥ ७ ॥ छंकातया तल सीता प्रभु कि रावण पाणीं यना ॥ अ । हिस प्रभुनं न्यना ॥ ८ ॥ पंपा सरीवर भास प्रभु कि पानी थननं भित ॥ अ । हिरी। मतंग ऋषिया आश्रम अन कि व थाँ सुन्दगु अति ॥ ६ ॥ मरु छु बेरत भाव सुया कि साराया सुख उथाँ ॥ अ । हिरी। सारा खुसी छुं दुःसमह कि चर अचरयात गुथाँ ॥ १०॥ सफल परिश्रम यानादिसँ कि सुप्रीव नाप लोना । अ हिरी। वनाप त्वाँ प्रभुं चिनादिसँ कि अप्रित साक्षी थना ॥ ११॥ हेनाथ थों थन च्वनादिसँ कि हेराम छिके थ्वप्वने ॥ श्री हिरी। थ्वप्राण तोता न्ह्योने छिगू कि मुक्त जुया जिवने ॥ १२॥

## श्री दोहा 🕾

भक्तियाना चर्ना सदां सुनां द तयामनं छित प्रेम्॥ हेराम् वैत छि तोत्य मते द हेनाथ छिगु वोनेम्॥८०॥

#### क्टू भी भजन 🗱

फुकं घाया प्रश्चयां क्वत भित तूंका कि नने तल बहेरूप भीरयांना मूंका ॥१॥ योगाश्री यागु वं ज्वाला महं है पितकाया कि भक्ष जुया वन श्वया हाय रामधाया ॥२॥ त्रम्हणद् शुवाबन लिहाबचे स्वां का कि उध्वार्जु क सक्तिनं हाच हायथांका ॥३॥ भिसानात उक्तिमनं नीच कुलयाम्ह के खालि प्रेम भक्तीयाना कृति पद काम्ह ॥॥॥ धन्यधाय श्रवरीत धन्य वया भक्ति कि धन्यधाय प्रेम भक्ति यागु गुलि सक्ति ॥॥॥ धन्य धन्य प्रेम भक्ति प्रश्न खुसि ज्वीगु के प्रेम भक्ति तुरंतहे भव दुःख क्वीगू ॥६॥ नीच कुलयाम्ह हीन जाति पृथिवीया कि मिसाजाति तरेयाम्ह प्रेम भगतिया ॥७॥ कुडुद्धिगु मनं गते आशा ध्वम काँगू कि संतोष्ज्या च्वन्य थ्या धनजनयागू ॥८॥ धन्य रावधागु कुषा धन्य प्रम अक्ति के धन्य धाय श्रवरीया भक्तियागु शक्ति ॥॥॥ प्रेम भक्तियागु शक्ति गथे वयान् याँगू कि शमयागु कुषा धना गथे धाँगू ॥१०॥ रोमभक्तियाग मति श्रवरीया धनीका कि वालिमकीनं उद्धार्जु मरो जपंसीका ॥११॥ तोत्यतते राम भक्ति सकसिके विनिध के तथंगुला ध्वहे भव दुःख फुके निती ॥१२॥ उन्नाम्ह प्रभ्वीत मुर्ख गणेश जिं फूथें के स्तृतियानागु ध्व भती बोगु मतिल्थें। ३१॥

#### ॥ स्तुति छुन्द् ॥

हे राम रघुवर करूणा सागर अ संतयाद्वा छि सुख धाम् ॥हरि॥
गथेलाय छिगुत्तियाय छुजुगृति अ मफुतकाय छिगु व नाम् ॥१॥
हे भक्त भूषण पाप दूषण अ प्रणतपाल प्रभु श्री राम् ॥हरि॥
जय संतया हितयाय प्रभु छित अ सहस्त्र कौटि जिग्र प्रणाम् ॥२॥
हे श्यामसुन्दर मुनि मनोहर अ दीनबन्धु प्रभु हे राम् ॥हरि॥
गथेलाय छिग्र तितया छुजुगृति अ मफुतकायेछि छिग्र व नाम् ॥१॥
हेसुर नायकजन सुखदायक अ हेकरूणा मये प्रभु श्रीराम् ॥हरि॥
जय संतया हितयाय प्रभु छित अ सहस्त्र कौटि जिग्र प्रणाम् ॥२॥
हेविश्वया धनी संतया मणि अ हे मनमोहन प्रभु श्रीराम् ॥हरि॥
गथेलाय छिग्र तितयाय छुजुगृति अ मफुतकाय छिगु व नाम् ॥१॥
जय रमा पति विइहा छिंगित अ करूणा मुर्ति प्रभुश्रीराम् ॥हरि॥
जय संतयो हितयाय प्रभु छित अ सहस्त्रकौटि जिग्र प्रणाम् ॥हरि॥
जय संतयो हितयाय प्रभु छित अ सहस्त्रकौटि जिग्र प्रणाम् ॥२॥

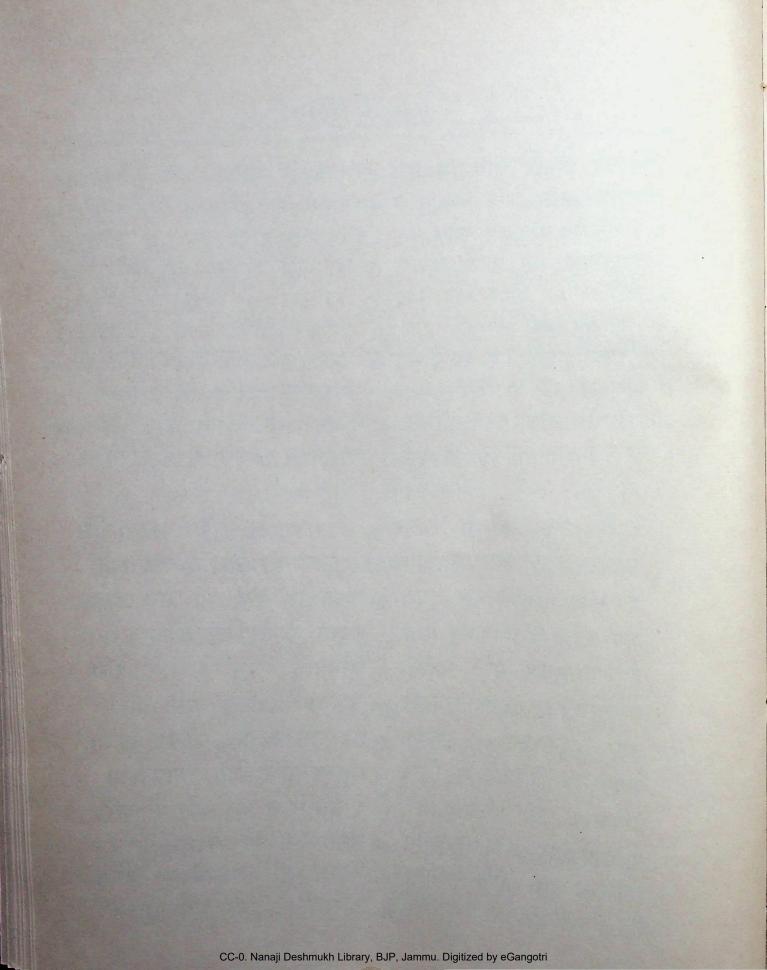



हे द्या सागर फ्वने छिके बर 👑 यानाच्वने प्रभु छिगुहेध्यान् ॥हरि॥ हे करूणा मय फुकिह्म भव भय 🍇 मरूजित प्रभू छिहे समान् ॥१॥ अमर धनुषवाण धर 🕸 अगः मनोहर छिगु हे राम् ॥ हरि॥ हे संतया हितयाय प्रभु छित 🕸 सहस्त्र कोटि जिग्र प्रणाम् ॥२ ॥ ॥रघुनाथं स्थमणेँत धागु॥

**है** श्री भजन 💨

झाल प्रभु राम अनं लद्मणेंत न्वयों क् सीताया वियोग दुःख भित मितततं ॥१॥ नरसार दुल नेम्ह अति बल दुपी 🦚 बंतयात कृपातया उधार्यायाना जूपीं ॥२॥ उगु गुँनं मेगु गुई याना प्रभु भाया 🥐 खँल्हाल्हाँहे माल प्रभू अतिदुःखताया ॥३॥ धायादिल रघुनाथं लदमगाँत सोसों 🔊 गुलित बाँलागु ध्वगूँ फल स्वाँत होहीं।।४।। पतु पंक्षि सुसिजुया जूगु जोजो चोचों 🚓 सुया मनमोह मज्बी थो जङ्गल सोसों ॥४॥ गिजे याना जूपिथेंचों जित जक सीसों 🤝 सीतातंका वीम्हधका निहलाथपींवीवौं ॥६॥ बिसे विन हरिनत िक्तपीं वल धाया 🤉 हरिनिनं धागुर्थे ची छोप धन्दाकाया ॥॥॥ सामान्य हरिन थपि मखु माला बोपिं 🍖 सुवर्नया हरीनीत ल्वीके धका सौपि ॥=॥ जिस्वे किजा थिंप मुना थथेधाया चोथें त वौंगु पशुपंक्षि जित गिजे याना वोथें ॥हा। किसित स्ववी गु किजा मिस्त तया नापं कि जितिगर्जे यानाची थेन्हिलान्हापं॥१०॥ धागुर्थे थिमसं जित सीसो थीं गुजास्ह 🤝 ल्यासेकला तोताथका तन धायामाम्ह ॥११॥ विद्या मिसा राजायात मज्यु थम्ह धाये 🤝 माम्ह तिनी ध्वैत ध्वल सेनावोधयाये ॥१२॥ बरोबर स्वयेहेमा विद्या न्ह्याक्व बोसां क् मिसाथम्ह खनेमज्यू न्ह्याथे प्रेमंचों सां ॥१३॥ राजा थम्ह जुई मखु रिक्तेँ याना चों सां हि सजाँयाना विई राजां छुं ज्यादों कासंसां॥१४॥ थि फुक्सिनं जित थथ्यधागु थेंचों के सीतातीतो चलाँ लिम्ह जिनं अथेहेची।।१५॥ क्र दोहा क्र

फताहातेँ खँ नयन्यं अथें क मिस्तेँ हिलेँया मन्।। ज्ञानितसें उकीं न्यनी मखु 🥷 दुर्जनयागु वचन् ॥८०॥

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri

#### · श्री हिर भजन 🙈

धायादिल प्रभु श्रीरामनं हानं 🤝 सोसो बसंत ध्वऋतु जा ॥हरि। सीता वियोगया दुखंयाना अती 🐞 ब्याकुल जुयावन मतिजिजा ॥ १॥ क्रामदेवनं हमलायात जित 🗞 सीता तंम्ह दुर्वम्ह श्रधा ॥हरि॥ जंगलया भमस्वाँ पंक्षि पतुर्ते 🦣 साथकया हेलायानावया ॥२॥ मलया चलवोपा हावौ या थन 🥐 वन दु.खिजगुफुकं श्वया ॥हरि। खँकन ज्वीवं कामदेवयात कु दुतखिनं जुया च्वंम्ह वया ॥३॥ उकिं थ्वसेना मुंके हया फुकं 🥷 कामदेव च्वंगु जुईवया ।।हरि॥ च्व गुजुई किजा फुक थपींनं क जित्हेबाण के के श्वया ॥४॥ लहराभार्च्येगु सोभा जुयाहन 🥐 ततमागु सिमा वरि परि ।।हरि॥ कामदेवया पाल जुई थो 🥐 जिंगु मतिला आया घरी । पा। पताको ज्वीताल बुक्ष किजावो 🚓 ध्वना केरामा जुई वया। हरि॥ दुःख बीत थपीं वोषीं जुई थन 🥐 सीता जी तंकावोम्ह श्रया ॥६॥ जिथे अधिमह लामाहजु यावनी 👸 थिमगुरसया रंग श्रया हरि॥ गुम्हसित काममाह मज्वीन्या 🧥 धंधे धैर्ज्य धायमन वया ॥७॥ अनेक जात्या सिमा थनवया 🥫 च्वंगुख खाँ फलं भरे जुया ॥हरि॥ जीं स्वे कामया सेना थपीं थन 🥷 च्वंगुथेंचें। जित बाण दुया ॥८॥ गर्न अलग थे। द्वंगु सिमाजुके। 🤝 बीर जुई थपीं योधा अति ॥हरि॥ च्वंपीं जुई थपींपका किजा थन 🚓 जित घेराँ लाके घाया मित ॥ ह॥ हाथें च्वंकामदेवयापीं किसी 🛊 क्वैलित हाला च्वंगु हनं । हिरा। कामदेवया उठ हाथें न्या है होगु कुलींगचा पंक्षितनं ॥१०॥

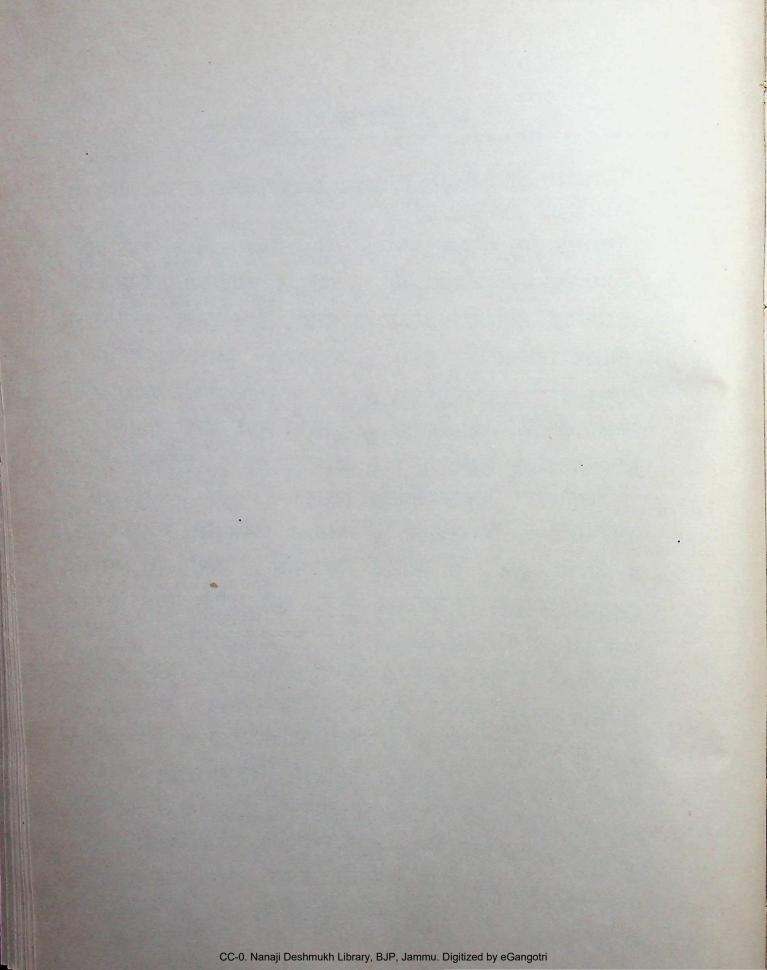

महाक्ष पंक्षित खनजुंई थ्यों ६ सल थें महेँ खा नकोर्सु गा ।हरि। तेजिसल वया हंस वखुं ज्ञी ६ अति बांलागु अमि दुगा ॥११॥ सिपाईतथें कामदेव या ६ तिजाकालिज मेपीं पंक्षितनं ॥हरि॥ पाहाल्या पाको किजा फुकवो ६ कामदेवयागु रथ थेंथ्वनं ॥१२॥ छहरा दुन्दु भिवाजात थें ज्वं ६ चातक पंछि व बंदीत थें ॥हरि॥ माहाली पुयथें याना किजान्यो ६ जिंस्वे भँमत वहागु अथे ॥१३॥ मद सुगन्धव शीतल एफेँ नं ६ युष्ट्याघोषणा थें चोंथपीं ॥हरि॥ जिंस्वेला कामदेव वोगुहे ६ सेनासला किसि ब्वना अपीं ॥१८॥ कामदेवया छगु मुख्यवल ६ मिस्तहें बाँबाँलोपीं अति ॥हरि॥ थिनापं बचें जुये फूपीं मन् ६ प्रवीर धायजिगु मति ॥१५॥ कामदेवया थपीं सेना श्वया ६ ग्रह्मसें धेर्य मनयाना च्वनी ॥हरि॥ वयागु कोर्ति अटल ज्याहे ६ धन्य सन्सारे नं ज्यावनी ॥१६॥

## श्रु दोहा 🕾

काम को घ लोभ वइबले ह यायि सजनं होस्॥ ज्ञानीते यु मन जुई उकीं ह सदा शान्ति सन्तीष्॥ ८१॥

### श्री भजन है

दृष्ट खित बला किजा कामकी घलोम कि ऋषिम्नियागु मनयाय पुर्णो क्षीम ॥१॥ मिस्त कामयागुवल लॉमया बलहच्छा कि क्रीधया बलकण्योकी घायत लिशक्ष ॥२॥ लक्ष्मण नाप झागु प्रमु थये वे खँच्हाना कि सीताबियोगया दुःखंमित आकुलयाना ॥३॥ न्यंलाहे पार्वति धका शङ्गर नं धागू कि विषय श्रीराम च्वंगूताः जुप चायमागू ॥१॥

तर मखु खाली ज्ञीत लीलांकेनाज गू कि सत्त रजस्तमो गुणं मखु प्रमु थ्यूग् ॥५॥ चराचर जगत्या खामी अलग म्वंगु गूणं के सर्वान्तरयामी प्रमु थीई वेत सुनं ॥६॥ सन्सारीया कामी मलुयागु दुःख केंकें कि धीर मलु वराग्थया धका थ्वछ न्यने ॥७॥ प्रमु लुपा यागु ज्ञित लीलाकेना थ्वीका कि ज्ञानी मलु धेर्य यायिकाम दुःखनीका । ८॥ गुण्ड प्रमुयागु द्वां:मन् ज्ञानि ज्वींगु कि काम कोध लोभ मौद लुटे ज्यापनीगु ॥६॥ प्रमयाना ज्ञित्वसुनां गुम्ह प्रमु घाया कि छुटे जुलंबनी वैकेनम्सारवां माया ॥१०॥ अनमोभयानागु जी उमा छत धाये कि सचा थाई थाया हरि मलन् याना काये ॥११॥ सन्सारे मेगुफुकं सथनाहे थेतुं के ईन्द्रजाल गथे सन्सार अथेहे तूं ॥१२॥ पंपासरीवर थेन रघुनाथ काया कि खुसिजुल प्रखुखना प्रमु हर्ष ताया ॥१३॥

॥पंपा सरोबरया वयानु॥

सउजनया मन गथे ग्रुहिनर्मल ज्वीग् के अधेतुं निर्मल जल व पंपा पूख्वी याग् ॥१८॥ पेखे पटीं मनोहर तःगु घाट देंका के ग्रोभायाना म्हेता ज्वगु जकचर खेका ॥१५॥ अध्दा दुपीं मनुयाछेँ पाहां वैगु थे तुं क्लाहरिन् नातों वपीं भीड अथेहे तूं ॥१६॥ निर्मल व्रम्ह गेंमखनी मायातपु पीसं के तजागुनगमे मक जलपुख कीसं ॥१७॥ ज्ञानमभ्य पित माया तप्बीगुथे न्वीका के त्वपुयाहे ज्वं गु पलेँ स्वाँया हलंथीका ॥१८॥ धर्मातमा नं धर्मे सुखदिनविते याथे कि बक्चरं दिन विते याना ज्वं गु भाथे ॥१८॥ पत्ते स्वाँत व्हयाज्वं गु रंगि चंगियाग् कि थुगु जातयागु स्वाँतधका गथेभाग् ॥२०॥ पत्ते स्वाँत व्हयाज्वं गु रंगि चंगियाग् कि भनोहर पुख प्रभु रामं ज्वन सोसी ॥२१॥ उपव स्वाँव चम्वाँ दतीं ज्वं गु अनहोहों कि मनोहर पुख प्रभु रामं ज्वन सोसी ॥२१॥ मन्द व ध्रगंन्ध वायु ववा सिरिरीरी कि स्वाँत सर्नाज्वं गु वन फुकं फिरिरीरी ॥२२॥ स्वृत्वाथ काया फुकिसिया द्वयाथें कि स्वाँया हात संगु वन हक् लाहा थाथें ॥२३॥ स्वृत्वाथ काया फुकिसिया द्वयाथें कि स्वाँया हात संगु वन हक लाहा थाथें ॥२३॥ स्वृत्वाथ काया फुकिसिया ह्वयाथें कि स्वाँया हत्वा संगु कर वनवन कुनास्वेयें ॥२३॥ क्लभुवया च्वं गु पुल्वी प्रभु लसीवे के कि हा ह संगु फसं प्रभु वनवन कुनास्वेयें ॥२४॥ क्लभुवया च्वं गु पुल्वी प्रभु लसीवे के कि ह्वाँ ह संगु फसं प्रभु वनवन कुनास्वेयें ॥२४॥ क्लभुवया च्वं गु पुल्वी प्रभु लसीवे के कि ह्वाँ ह संगु फसं प्रभु वनवन कुनास्वेयें ॥२४॥

रामकथा न्यना जुय मते 🔹 खर्ले हे मन संतोष् ।। वइ बरोबर अमृत उमा 🔊 न्यो न्यों द्या षि होस । 🖘।



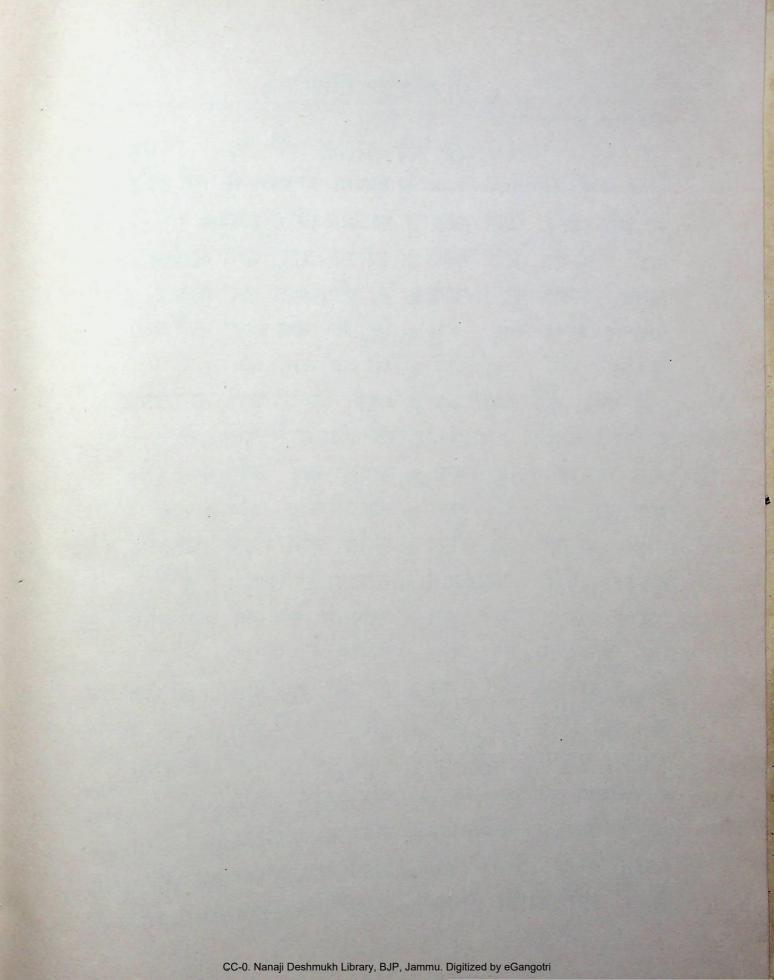

की श्री हिर् भजन 🕾

शब्द गुंजाकार्याना भम 🤉 यक्वहे जात मुना ॥श्री हरि॥ माहालीं प्वीथें च्वंगु हाला 🤝 स्वाँने स्वाँने हे जुना ॥ १॥ पाहां वोपींत नके धका ह ज्वीयुथें वस्तु हया ॥श्री हरि॥ भमत सना जुगु स्वाँने 🚓 भीं भींगु रस्त श्रया॥ २॥ जलचर महेता च्वंगु अन 🥐 नेह्मतिपु नापं च्वना ॥श्री हरि॥ पार्हांत माने यायिपींथें 🥷 भी राम भागु खना ॥ ३ ॥ जल पंक्षि हंस हागु अन 🦚 मधुर शब्द अति ॥श्री हरि॥ रामया कीर्तन याग्रहेथें 🚓 हर्ष अमिगु अति॥ ४॥ चखे वाब्वहं त्यापा बथाँ 🗞 ळायक स्वहंँ अति ॥श्री हिरि॥ मोह जुई अपीं बाँला खना 🥐 न्ह्याह्मसियाग्र मित ॥ ५॥ पंछित बांठापीं जुई होठा है फुसैत अमि मरूथें ॥श्री हिरा। दुरूस्त वंषीं पठीकयात 🥐 नांकाया सतगुथें॥ ६॥ पुखुया वरि परि यक्व कुटी 🚓 ऋषिमुनि तेँ यु उथाँ ॥श्री हरि॥ हरि कीर्तन व बेद ध्वनी 🥐 कलोल शब्द्यथाँ॥ ७॥ हरि पूजायाना च्वंगु गनं क गं थाना शंख पुया ॥ भी ही॥ कुँ वया च्वंष्ट कुटी पटी ह होम्याना खुसिजुया॥ 🗸 ॥ नङ्गल पुखुया पेखेँपतीं क बांला मनोहर अति ।। भी इरि॥ जात्जातया फल मूल स्वया के मौह जुईगु मिति॥ ६॥ पाद्रि मौल श्री कद्मतमाल 🜎 अमा पलाश कटहर ॥श्री हरि॥ नन्दन वनथें सिमा अन क महेता च्विन वनचर ॥ १०॥ भमत उति स्वाँमा सिमाँ 🖝 रसकोया च्वंगु जुना ॥श्री हरि॥

दुरूस्त हुएं मे हागुथं क वस्ताज यक्व मुना ॥ ११॥ वसंतया फेँ वया च्वनी क मंद् भुगंध अति ॥श्रीं हरि॥ क्वेलि कुहूँ कुहूँ हाला च्वनी क आनन्द याना मित ॥ १२॥ परीपकारी क्वलुना वनी क धन द्या यक्व गथे ॥श्री हरि॥ फल कुबी मफया सिमा अन क क्वलुना च्वंगु अथें॥ १३॥

#### ₩ दोहा ₩

उमायायमा न्ह्याह्म सिया 🛨 थीर थःगुनीं मन् ॥ ज्ञानितेँत छु दुर्लभ मखु 🛨 ईश्वरया दर्शन् ॥ ८३॥

#### रू श्री भजन 🗱

इनिनयाना दिल प्रभूं सरोबर काया के गुलि बांला पुखुधका लदमगाँत धाया ॥१॥ इनि लिपाक्ताया घाटेँ पुखुयागु तीरे के फेतुनाहच दिल पेंखे पति स्वया भीरे ॥२॥ दाजुकिजा न्यम्हिसया च्वन खँखिँग्हाना के पुखुया तमासा स्वसों मन खुस्याना ॥३॥

#### ॥ नारद्मुनि कागु ॥

6

नारदया धन्दायाना मित दुःखताया है जिगु भाषभया प्रभृं दुःखसिल धाया ॥४॥
विरहनं च्वंम्ह रोम दर्शनवयाये है हान युगुजागु मौका लिपा गन काये ॥४॥
थथेधका बीणा थाना हाला राम लीला है नारदनं माल अन प्रसुमुसं न्हीला ॥६॥
आनन्दन च्वना न्युम्ह रघुनाथ सीमों है दरदवत यात रामलीला हाहां वोंचो ॥७॥
आनन्दन च्वना न्युम्ह रघुनाथ सीमों है धायादिल रघुनाथं अति हर्षताया ॥७॥
गोतुलाहे च्वन मुनी सरण प्रभुधाया है धायादिल रघुनाथं अति हर्षताया ॥७॥
गोतुलाहे च्वन मुनी सरण प्रभुधाया है धायादिल रघुनाथं अति हर्षताया ॥७॥
गोतुलाहे नारदेँ त छातिस्या द्यू है कुश्लनेना बीकातल प्रभु मित न्ह्युन्ह्यू ॥६॥
तावें तकं नारदेँ त छातिस्या द्यू है कुश्लनेना बीकातल प्रभु मित न्ह्युन्ह्यू ॥६॥
तावें तकं नारदेँ त छातिस्या द्यू है कुश्लनेना बीकातल प्रभु मित न्ह्युन्ह्यू ॥६॥
तुतिसिका दिल मुनियात लक्ष्मण झाया है स्वम्हं च्वनादिल अतें अति हर्षताया ॥१०॥
स्वावें प्रभुयात खुसी ज्वीका ॥११॥
स्वावें प्रभुयात खुसी ज्वीका ॥११॥

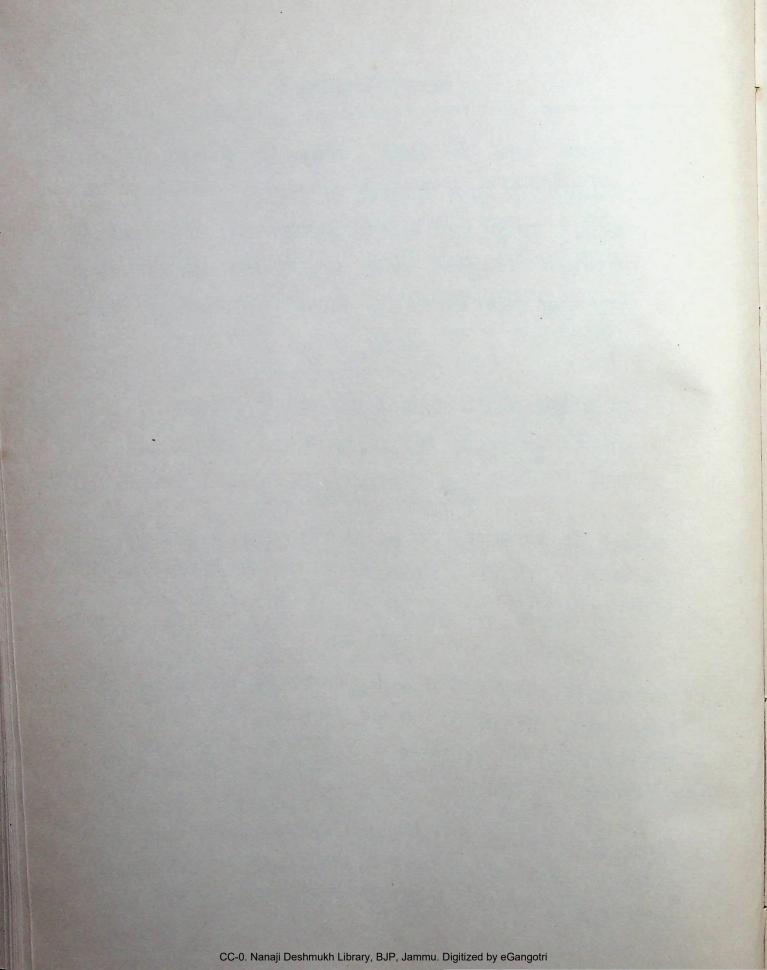

॥ स्तुति ॥

#### श्री दोहा 🕾

हेपर मोदार विश्व धनो अ हेस्नुन्दर छि जगम् ॥ हे रामचन्द्र छि ेनमणि अ हेबर बीम्ह सुगम् ॥ हेसुल कन्दनदीन द्याल् अ हेभक्तया सुख्धाम् ॥ क्षमायानादिसँ जिग्र कुचाल अ हेराम छित प्रणाम् ॥॥

**ग**जल, ताल धमांस्न, ISSSISSSISS

जय हे लक्ष्मी नारायण अ जुया यूह्म छि सीताराम् ॥ घु॥
मफ्रत याय छुं हे जिं अ न फ्र भक्ति मणेँ तेँ जिं॥ १॥
खुति याये छित् गेँ जिं अ धका बीम्ह छि मौक्ष धाम्॥ घु॥
मक्र सुं हीत जि धैम्ह अ तया माया ननं स्वैम्ह॥ २॥
सिबाये छि द्या तैम्ह अ जुया औतार सीताराम्॥ घु॥
गुरू मां बौ छि हे धोया अ च्वने आहा छिगु कायो॥ ३॥
सरन्का जि तया माया अ छिगु काये मफ्रसां नाम्॥ घु॥
गणेशयागु मित वैगु अ मस्यू पित कन्ये धैगु॥ १॥
मथां उद्धार्ज्ये फेगु अ किन्या भक्ति सीताराम्॥ घु॥
उपेन्द्र बजाच्छन्द ।ऽ।ऽऽऽ,॥ऽऽऽ

छिहे व लक्ष्मी हरिजन्म काम्ह अ छिहे व सीतापतिं जुम्ह राम ॥
छिहे जि मां बी गुरू देव पासा अ छिहे सिवाप मरू सुंजि आशा ॥१॥
छिहे किजा दाजु जि हीतधिपें के छिहे विना सुं मरू मोक्षद्वे पिं॥
छिहे जि विद्या धनवन्धु नाता अ छिहे जि दिख्या कुल्यो विधाता ॥२॥

СС-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri विधाता ॥२॥

छिहे रमा राम जि मे क्ष धान अ छिहे जि आशा मनया ममाम
छिहे जि मनया आनन्द भारा अ छिहे रमा राम जि आश सारा ॥३॥
हेरघुनन्दन प्रभु बगतया स्वामी ३ हे सर्वन्यापि छिहे सर्वान्तरयामी ॥११॥
भक्तयात कृपा तैम्ह मरू छि समान ३ न्यना दिसँ विन्ति छग् प्वने वरदान ॥१२॥
लिस वियादिल प्रभू न्यना मुनि धागु ३ विश्वाश छं याना जीके धा छुधायमागु ७१२॥
सिहेश्यू छं जिगु चाला शका छंत छाये ३ मक्तं धागु खँ जो मुनि छाय नार्हा धाये ॥१४॥
हे मुनि छु दु व जिके प्रेम बस्तु धेगु अ गुज बस्तु मक्तं जिके प्वनेहे मफ्तेगु ॥१४॥
भक्तयात मबीगुला मह जिके छूंहे ३ नक्त बराबर मह प्रेम जित संहे ॥१६॥
धव ख न्यना नारदनं खुम्नि ज्ञया थाल ३ प्रवने प्रमुक्ति वर कृपातयमाल ॥१७॥
अनेक प्रकारयागू अति छिगु नाम ३ फ्रक सिवँ तथंगु नां ज्वीमा छिगु राम ॥१८॥
पाप हि। पंक्षीयात ज्ञया ब्याया हप ३ पाप फ्रकेयात राम यज्ञ नां थ्व अनुप ॥१६॥
फ्रक पाप फ्रना बन्य सम नामं माल ३ विया दिसं थ्वहे जित वर प्यने घाल ॥२०॥
हिरियागु मिक्त प्रभू पुन्हियागु चाः थे ३ उकियात राम नाम धन्न चन्द्रमार्थे॥२१॥
स्वानु नोम निर्मलग् नक्षत्रथे जुज् ३ बाकाशहपि मक्ते मने थ्व्वं पापम्हुम्हं ॥२२॥

#### क्ष दोहां क्ष

रामया नाम व तधं जुल इया श्री राम बरदान्॥ ज्ञानीतसें उकीं कागु सदां श्री राम यागु नाम्॥ ८४॥

# ★ हरि भजन 🖈

करूणायासागर श्री राम नं क काका तथास्तु धाया दिल । हरि॥ रामया नामयात फुकिसवेँनं के फैगु पाप फुके वर्दान् बिल ॥ १॥ नारद अत्यन्त खुसि जुया हनं कि श्री रामयागु कृपा खना ॥हरि॥ नारद अत्यन्त खुसि जुया हनं कि श्री रामयागु कृपा खना ॥हरि॥ प्रभुया तुतिखेँ थगुशिरतया के प्रणामयात खुसिजुया ज्वना ॥२॥ प्रभुया तुतिखेँ थगुशिरतया के प्रणामयात खुसिजुया ज्वना ॥२॥

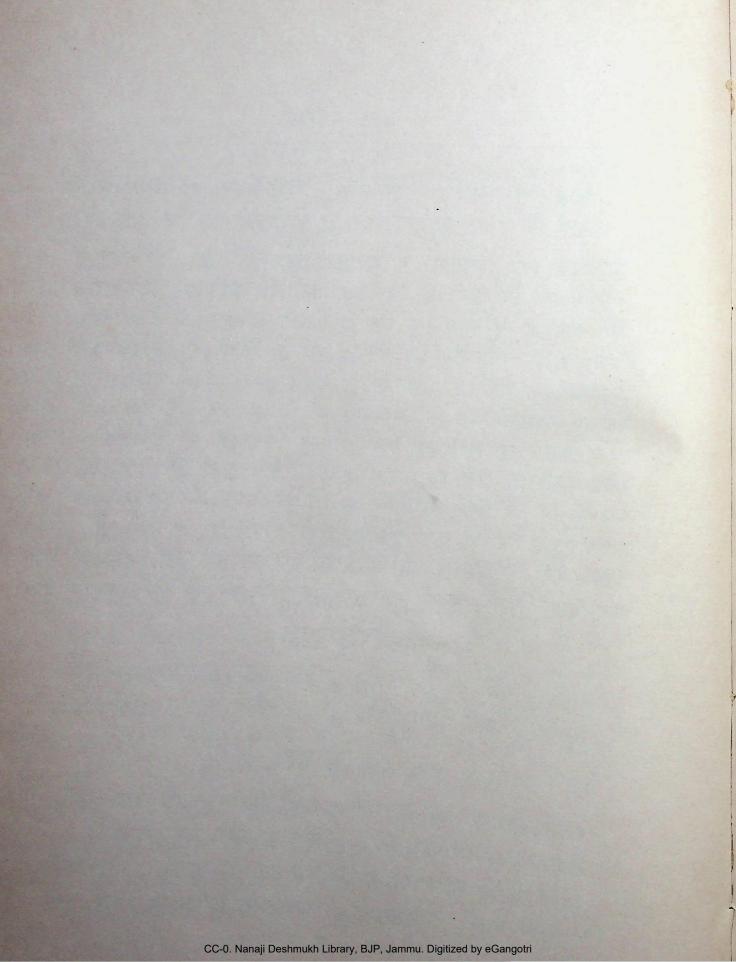

धाल लाहा बिन्तियाना हानं 🗞 श्रीराम प्रभु खुसिजुगु श्वया ॥हरि॥ हे नाथ न्हापाछि जित प्रभु छाँ , छिगु हे मायां मोह तया ॥३॥ बिवाहयायिन आश्यानागू 🥐 बिश्व मोहिनीयातखना ॥हरि॥ आशा भंग छियाना जिगुवो 🦚 छाँ मिबयागु छि दिसँ कना ॥४॥ न्योहे मुनि धका धाल प्रभुवो 🚓 श्रीराम चंन्द्रनं न्हिलादिया ॥हरि॥ गम्हिसनं जित भक्तियाना घ्वनी 🥷 जिगु अरे वं प्राण विया ॥५॥ मामं मचायात विचायाईगु थें 🥷 विचायाय जीं वैत अथे ॥हिरा। प्रतिज्ञायाना जि सचा मित नं 🥐 बियदुष्टान्त न्योद्धंत थथे ॥६॥ सर्पया न्ह्योने बनेत्योम्ह वो 🥐 बुद्धि मरुम्ह मच। खना ॥हरि॥ मनुष्य मामंला छु खँ मुनि न्यो र पशु रोकेँ योई वैत ज्वना ॥७॥ ज्ञानं समर्थ गुम्ह द्या बनी ह साँमां बिचायाना मखु ध्वनी ॥हार॥ फिक्रि बयानिति आपामर जित 🥷 प्रौढ पुत्र जि व जुयावनी ।। 🖂 । अभिनान मरूम्ह भक्त गुम्ह न्यों के बालबचा जिम्ह पकावला ॥हरि॥ सदां व नापं नापं च्वना जिनं 🚓 जिंहे विचायायमाम्हे वला ॥६॥ भक्त स्वभावंहे दुवंल जुईगु 🛊 जिहे छझ वल खाली वया ॥हरि॥ ज्ञानिर्पि बलाई थथे थमंहे कि विचायाना व ज्ञान स्वया ॥१०॥ तर थोमेगु थिर यात मुनी क काम व को धहे शत्रु अति ॥हिर॥ आपतं बचेँ जुई ज्ञानी थमं 🚓 भक्त बचेँयाय जिंगु मिति ।।११।। समभदारं थ्वहं बिचायाना के जिगुहे भक्तियाना च्वनी ॥हिरि॥ भक्तिया मार्गहे ज्वना सदोनं ह ज्ञान दुसां मखु तौता वनी ॥१२॥ जिगु भक्तियात तौता छ्वई गथे 🦚 ज्ञान द्त धका गुम्ह सिनं ॥हरि॥ ध्वका नया च्वनी उह्यसिनं मुनि रू कृतव्रजुयो अति सकसिनं ॥१३॥

#### श्रु दोहा 🕾

भक्ति बराबर म्यग्र मखु अपुग्र ज्वीत उद्घार ॥ सीक्यग्र ज्ञानितसें मनं अभिक्त ज्ञानया सार ॥ ८५॥ अहै श्री भजन है

कामकोध लोभ मोहमद फौज अज्ञान्याम्ह 🚓 उकींसं वांलाम्ह मिसादकेँ ग्यायबाम्ह ॥१॥ भायांया इवरूप उकीं अति दुःख बीयो 🍖 कामवशे जुया उकीं दकेँ दुःख सीयो ॥२॥ न्यों हे मुनि बेद पुराण संततसे धागू 🦚 मिस्ते तु मिलाहे दके सिवे ज्ञायमागू ।३॥ मौहरूपी जंगलें बसंत ऋतु धाई 🥐 कामां धे त व बसंत धार्थे बशे काई।।।।।। होनं मिसा इत्यात ग्रिष्म ऋतु भाई 🚓 जप तप त्रत नेम वहे सुके याई। ।।। कामकोध मात्सर्येत मद रूप न्यांया 🦚 वहे मिला रूपतल वर्ष ऋतु धाया ॥६॥ हानं. मिसाहपयात शरद ऋतु धाई ह दुर्वासनाहर कमल जुया सुच्वे याई॥७॥ ग्वीनं बसंतथा ऋतु जुज्ं ॡ व्वनिवहे मिसा रूपं दुःख टंटा ब्युव्यृ ।।⊏॥ विश्विर हपनं जुया वहे मिसां हानं है ममता वं पैदायाई शान्तम्ह जुसानं ॥६॥ पावरुपि भुंद्रयात बींम्ह सुख वींतूं ह सीकि रूथुंगु कुर्गपक्षयागु रात्रि थ्वीत्।१०॥ बुद्धि जुड़ बल सील सत्य रूप न्याया है मिसाधैम्ह संतते संत लवलसि धाया ।११॥ मिसाधेम्ह हाँहे पुखे दुर गुणयाग् ह दुःख- कष्ट पीरयाग् धायमाग् ।१२॥ जिम्ह मक्त जुया छत विया बचे याना 🥐 व्याहार्जिमयाको थथ्यज्वीगुसिया ग्याना। १३॥ प्रभुया अमृत वचन नारदनं न्योन्यों 🚓 बरीर रोमाश्चयात र्शका फुना वो वो ॥१४॥ हर्ष प्याही बगु खोबी मिखाँ तया जाँका 🍖 बिन्तियात खाखात्वीका बलंजकताँका ॥१५॥ उपरे छिगु बमता वौ प्रौति 🦚 ध यादिसँ प्रभु छिके मदेगु छु रीती ।।१६॥ शुजाम्ह श्री रामयात छ्नया भ्रांति तौता क भक्ति मयाम्हला व्यर्थधाय कर्मखोटा ॥१७॥ े म्यगु भनं ननं न्हाको तारिकल ज्सां 🍖 शास्त्रेनं पण्डित ज्या न्हाथे बुढिदुसां ॥१८॥ मुखे न अभागि धाय कंगोलि व ज्ञानं 🥷 थुलि धाया विन्तियात नारदनं हानं ॥१६॥ है ज्ञानी उत्पक्त हे नाथ दिन बंन्युराम रू हे मत्र मन्जन प्रश्च संत सुख धाम ॥।२०।

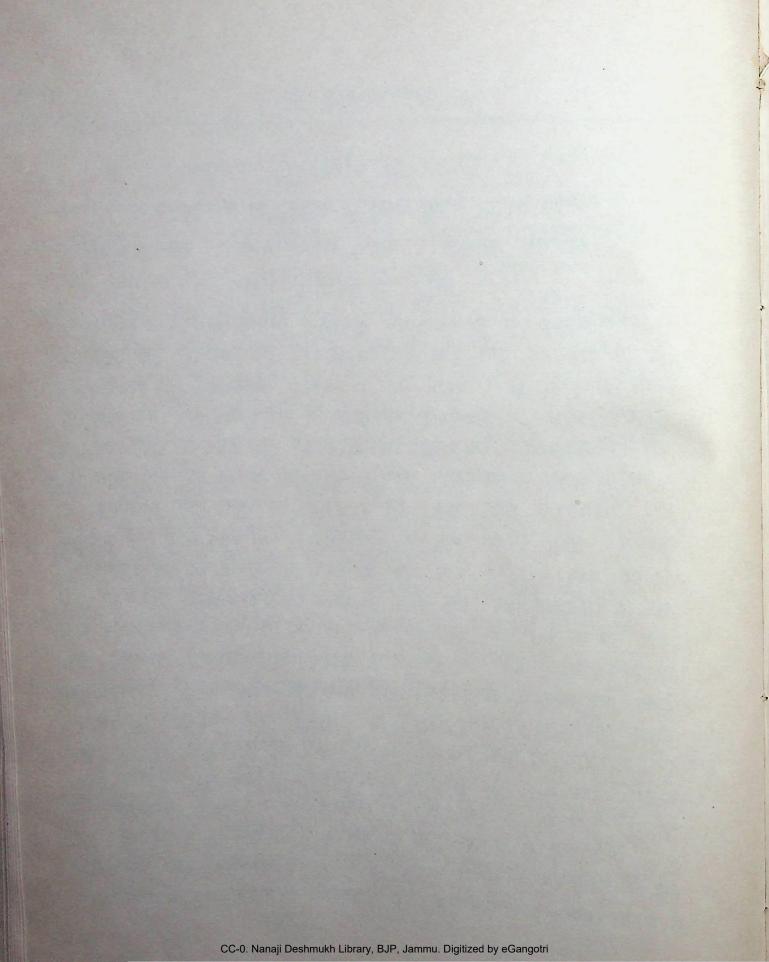

प्रभूषा सुदृष्टि भक्तयात मायाकाया क् सन्तया लक्षण नेने दिसँ प्रभुं धाया ॥२०॥ ध्व खँ न्यना रधुनाथं अति खुसिताषा क् नारदया सचा भक्ति खना दिल धाया ॥२१॥ गुगुकारणं जि च्वने सन्तया अधीने क रक्षायाय सन्तयात भीने नं मभीने ॥२२॥ सन्तयागु सक्तयागु सक्त न्यो कना छंत धाये क ध्व खँ जिम्ह मक्त तसे मागु न्यनाकाये ॥२३॥

#### 🌣 दोहा 🌣

सुनां न्यनी थ्व ध्यानतया अ जुई ज्ञानी सङ्जन्॥ राम कथा न्येने बले खलें अ छुखे छुबये मत्म मन्॥ ६॥ अभि हिर भजन

जितेँ याई सन्तं काम व कोथ अमारसर्य मोहमद् ।। श्री हरि॥
लोभ थ्व खुगुं बिकार्यात अतीता च्विन वहद ॥१॥
पाप कामना ममता रहित अस्थि स्थिरप्र बुद्धि जुया ॥श्री हरि॥
शुद्धजुया च्विन पिनें दुनें अकलंकयात म्हुया ॥श्री हरि॥
निस्पृह सुख निवास स्वरूप अपूर्ण व ज्ञानं खना ॥श्री हरि॥
सन्त च्विन मुनि सदां उचित् अशहार्वेहार उचना ॥३॥
थ्वहे फुकसिवें श्रेष्ट धका अखिन सुयाग्र मित ॥श्री हरि॥
योगाभ्यासि व विवेकवान अजुई किव व अति । १॥
चिन थ सावधान जुया अमेपित मान विया ॥श्री हरि॥
मान तोता थमं धैर्ययाना अमेपित मान विया ॥श्री हरि॥
मान तोता थमं धैर्ययाना अमेपित मान विया ॥श्री हरि॥
उन्ह सिके जिग्र भक्ति अप्रेम जुया व वनी ॥६॥
उम्ह सिके जिग्र भक्ति अप्रेम जुया व वनी ॥६॥
प्रेम मज्वी जिग्र चरण सिवें अप्रेम जुया व वनी ॥६॥

सीके व घरद्वार्प्रेम मन्त्री 🕸 सन्तया लक्षणश्वया ॥७॥ सन्तया मन खुप्ति जुई मखु 🌞 थःगु बयान श्रया ॥श्री हरि॥ मेपिनिगूण न्यना खुसिंजुई 🕸 अति आनन्द वया ॥८ 🖰 समदर्शी जुई सन्त अति 🕸 प्रेम याथां वं वनी ।।श्री हरि॥ सरल जुया सकसितं मित 📭 प्रीतियाना व च्वनी ॥६॥ जप तप ब्रत वं जीगु ज्वनी 🤝 सत्य अहिंसा व नेम् ॥श्री हिरी॥ ब्राह्मण गुरू बिष्णु चरण ह जुइ गुह्मस्या प्रेम ॥१०॥ अतल विश्वास व मैत्रीक्षमा 🦚 आनन्दयोगा वया ॥श्री हरो।। जिगु चरणखेँ सन्त च्वनी 🧞 निस्कपट् प्रेम तया ॥११॥ गुम्हस्या त्याग विनय विवेक 🥷 शास्त्रया ज्ञानद्यौ ॥श्री हरि॥ बेद व शास्त्र पुराणया 🤊 ज्ञान न्यना वं तई ॥१२॥ गुह्मस्या पाखंड बेद बिरुद्ध 🧞 धर्म घमण्ड मदै ॥श्री हरि॥ गृह्म खलें भुल्जुंया नापं र पला कुमार्गें मते ॥१३॥ मयाई घमण्ड श्वीतं ग्वलें 🚓 प्रेम मुनि जि वहे ॥श्री हिरा। धाई न्यनि जिगु लीला सुनां 🧞 सन्त धायेम्ह ध्वहे ॥१४॥ मेपिं हितयाना जुई सुनां हु सन्त वयात खने ॥श्री हरि॥ आरदा बेदं फई मखु र सन्तया गुण कने ॥१५॥

## **इ** दोहा

सालाहई भक्तिहें फुकं 🛨 सन्तेँत मागु गुण्॥ भक्ति दुद्धा वो जुर्गों च्वनो 🛨 ज्ञान व गुण निपुण्॥ ८७॥

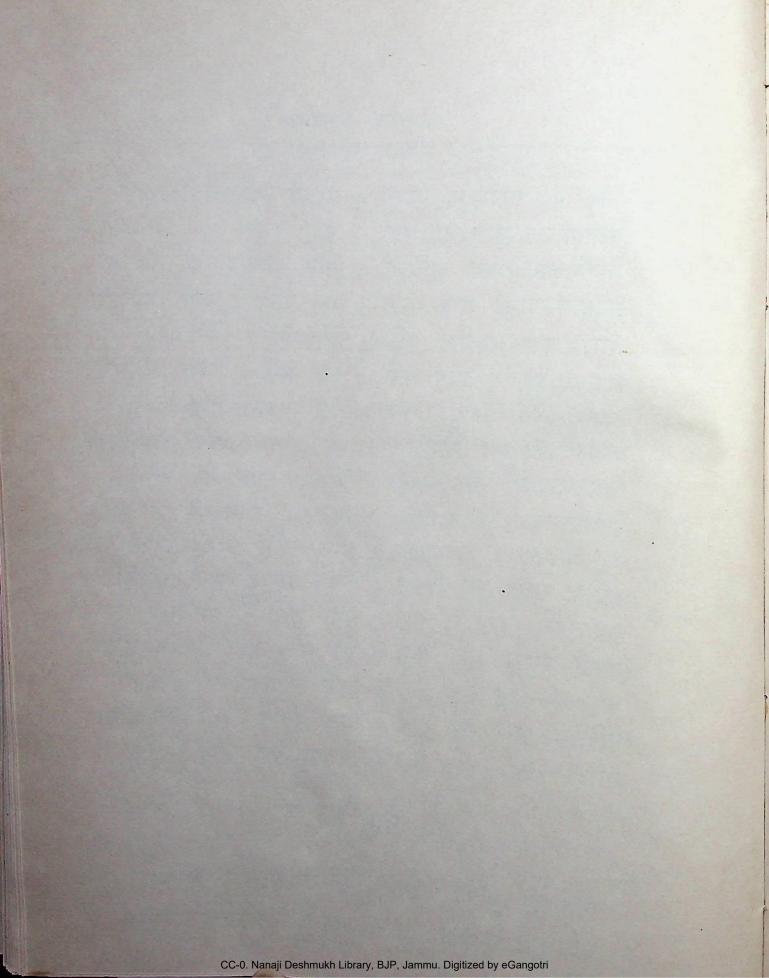

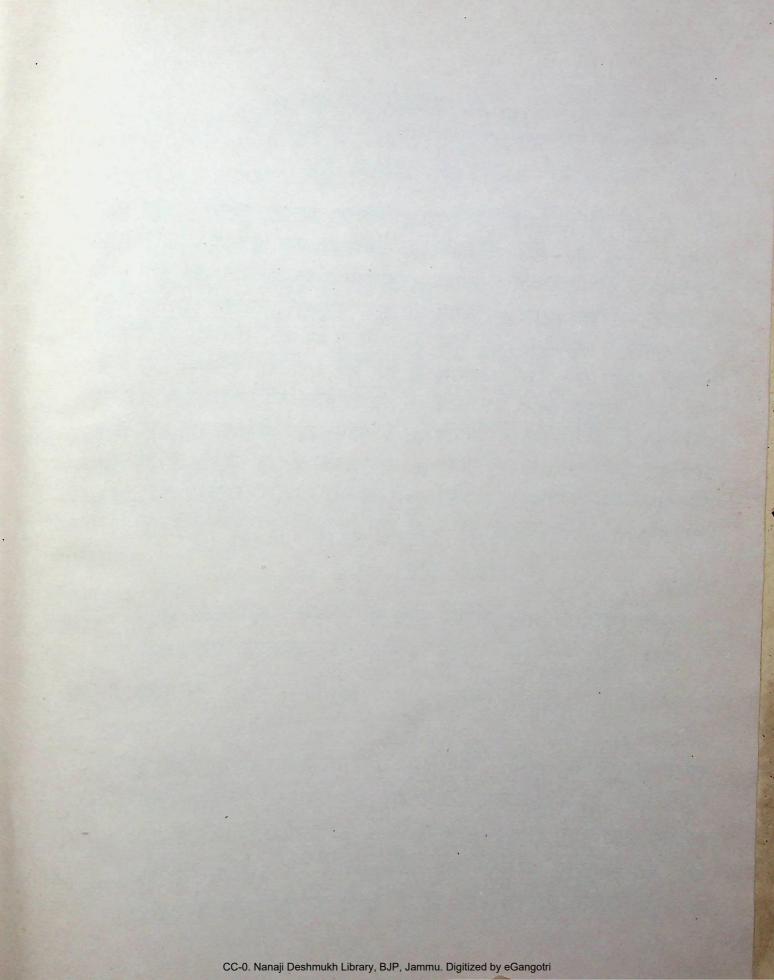

### **ब्है** श्री भजन 🐉

भन्यद्या छिगु भार हानं खुसिताया है सन्तोपजुरु सन्तयागु रुक्षण छीं भाया ॥२॥ अभियान थथे बारंबार भाया है बन्दे लोके वन विनाधाना विदाकाया ॥३॥ अभियान थथे बारंबार भाया है बन्दे लोके वन विनाधाना विदाकाया ॥३॥ अथींबान्ह रामयागु सुनां भक्तियाई है धन्य भाष्यमानि सकसिनं वैत भाई ॥४॥ राम भक्तियाई सुनां तीता फुकं आग है वयात छु भव जालं त्वप्वीयागु त्रास ॥४॥ पश्चित्रगु छीलो सुनां ब्वनी रामयागू है सार जुरु धाय उजापिसं जन्म कागू ॥६॥ गुन्ह सिनं रामायण ब्वनि प्रेम यायां है जप तप भक्ति वंहे ब्वनि फुरु काकां ॥७॥ बांबां लापि मिसाते त मिया ब्वालाधाये है हे मन छ असुनो थेंका मि जुय छाये ॥=॥ काम रसमद्यात फुकं तीता छोलों है आनन्द बका छं राम मजे याँगु सोसों ॥६॥ सन्त तुल्सीदासनंहे थ्व खं धाया वोंगू है बन्य रामयागु लीला यापि थ्व प्रकास ॥११॥ भन्य बालमीकी ऋषि धन्य तुल्सीदास है धन्य रामयागु लीला यापि थ्व प्रकास ॥११॥

#### न्ध्र दोहा 🕾

सम्ह स्यूम्ह छुं मखु गणेश 💥 फ्रुम्ह च्वये इतिहास्।। बुढा बुढी सकसिनं थस्यू 💥 धेगु जि भक्तियो आश्॥८८॥

> ॥ अरगय काग्डया सिलः॥ ॥ छन्द् ॥

सन्त शरणकाया अघौर गुजीकाया अजि मुनित दर्शन् वियो ॥
च्हिषमुनि खना अति कृपायाना अरिक्स बिराध स्यानादिया ॥१॥
शरभंग उद्धार्याना सन्तया दु:ख खना अ अगत्त्यनाप छिलाम्ह हेराम ॥
श्री रामायणयागू अरण्य काण्डया अर् रामसीता प्रभूपित प्रणाम् ॥२॥
पश्चवटी काया छक्ष्मण शरणकाया अदिइम्ह अनेक छि ज्ञानकना ॥

अयोग्य वो ि न्येना न्हाँव सँपो ध्येना अ शुर्पणखाँत लक्ष्मणं ज्वना ॥३॥ राक्षस दल स्याना ह्यातेगुथेयाना अ हुँ याचला स्यानामाह्यहेराम् ॥ श्री रामायणयागू अरण्य काण्डया अ रामसीता प्रभुपित प्रणाम् ॥१॥ मायाया सीता स्वया रावण पापिवया अ स्वयका यंकग्र हुँ याना ॥ सीता मरूगुश्वया माजुम्ह स्वयास्वया अ साह्य जटायु उद्धार्याना ॥५॥ क्वन्य उद्धार्याना अक्त शवरी खना अ कृपातइह्य प्रभु श्री राम् ॥ श्री रामायणयागु अरण्य काण्ड्या अ राम सीता प्रभुपित प्रणाम् ॥६॥ श्री रामायणयागु अरण्य काण्ड्या अ दीम्ह छि नारद नोपलाना ॥ सन्तया ज्ञान कना मुनित कृपायाना अ स्वंम्ह सीताया छि सोकयाना ॥७॥ स्व व श्वित्तत्या अरण्य काण्ड्या अ रामसीता प्रभुपित प्रणाम् ॥ ॥ श्री रामायणयागू अरण्य काण्ड्या अ रामसीता प्रभुपित प्रणाम् ॥ ॥ श्री रामायणयागू अरण्य काण्ड्या अ रामसीता प्रभुपित प्रणाम् ॥ ॥।

॥ ईतीश्री गणेशकृत रामायण अरण्य काण्ड ॥ ।।गजन ताल धमोल ॥sss: ॥\$s। ।ss\$।

जिगु श्रो संपितसुतः कि छिहे श्री जानकी राम ॥घु॥
गुरुमां बौछि है धोया कि च्वना आशाछिगु काया
सदा तिपं धका माया कि छिह श्री जानकी राम ॥घु॥
कली कस्त फया चौंपि कि बिषे गाले छुतुं विपं
उध्दार्याय मने तेषि कि छिहे श्री जानकी राम घु॥
उध्दार्याय मने तेषि कि छिहे श्री जानकी राम घु॥
स्वया दुखी सरन्काया कि तया प्रेम दया माया ॥
फुका दुःख सदा बीपि कि छिहे श्री जानकी राम ॥घु॥
गुणेश्या आशा थोधाया कि दुनी आदेश राजाया ॥
सदा भिंकावियादीप कि छिहे श्री जानकी रान ।घु॥

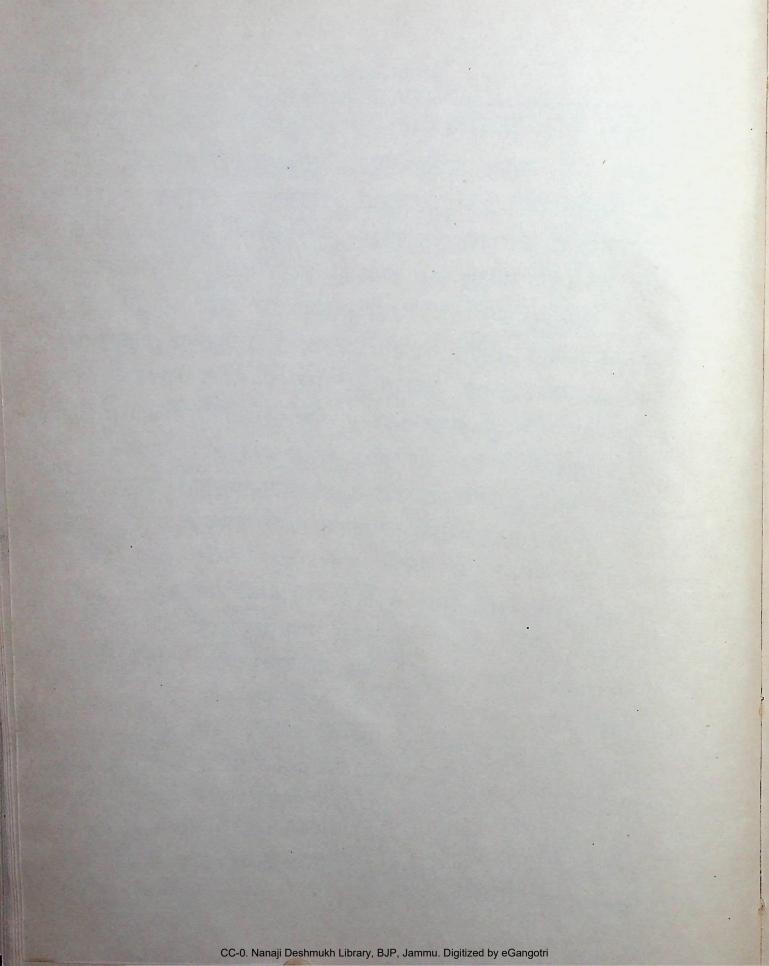

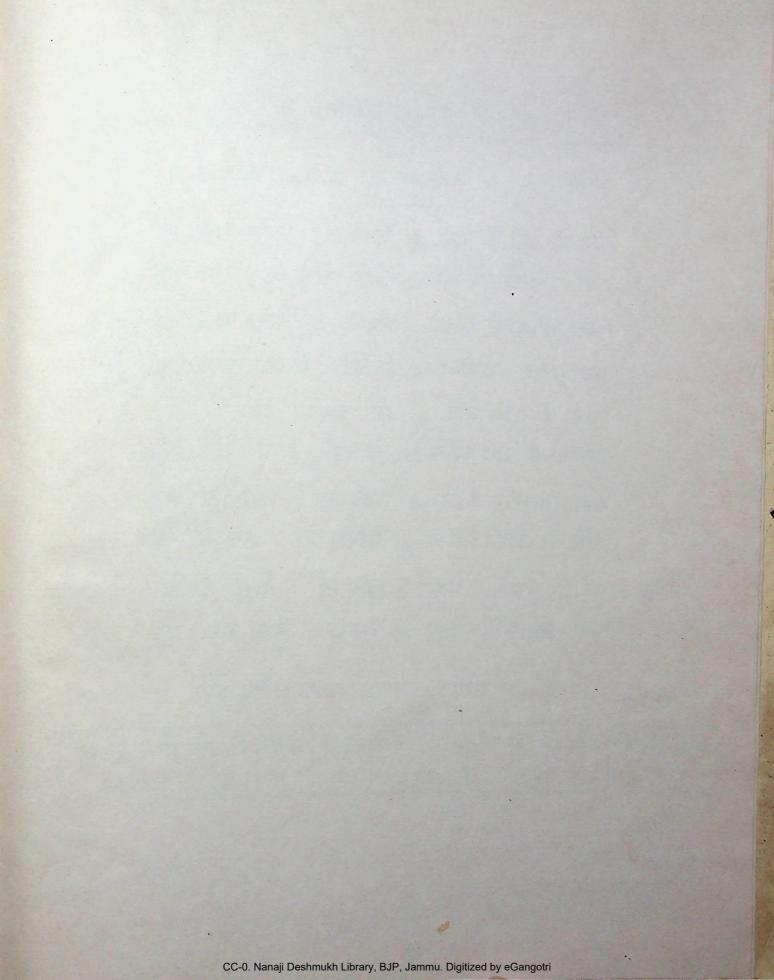

॥ आरती, गजल, तोल,धमाळ, ।ऽऽऽ।ऽऽऽ।ऽऽऽ।ऽऽऽ। विये थे। आरती प्रेमं 🚓 दिसँ काया रमा रामं ॥ ज्या उद्धार्व्ये फेंका 🦚 विषे चोंसां छिगु नाम ॥धु॥ च्वना आशाद्भिष्ठ काया 🚓 जिम्ह ईश्वर्छिहे धाया ॥ इनादुःखी तयामाया 🤝 दिसँछिं जिसरनकाया ॥धू॥ मरूसुं हीत जि धैपें 🚓 जि दुःखीत द्यातैपिं॥ उद्भार्यांना जित व्छैपि के सिनावं सां किसें वैषि ॥धु॥ मखुतोती वलें छिला ह तयीमाया सदां महीला ॥ ग्वलें तोताच्वने म्वांका 🚓 छिगुजिं प्रेम भक्तीला ॥धू॥ गणेश्यागुमने धासा 🥐 डिगुनां प्रेमनंकासा ॥ जुई उद्धार्फ्र कं पासा 🍖 रमारामं किपा यासा ॥धू॥

अरण्य काण्डयां रहोक संख्या 🦃

| श्री भजन<br>१०६६ | श्री हरि भजन<br>२८२ | हरि मजन | दोहा | छन्द<br>१०६ | चौपाई २१ | जम्मा श्लोक |
|------------------|---------------------|---------|------|-------------|----------|-------------|
|------------------|---------------------|---------|------|-------------|----------|-------------|

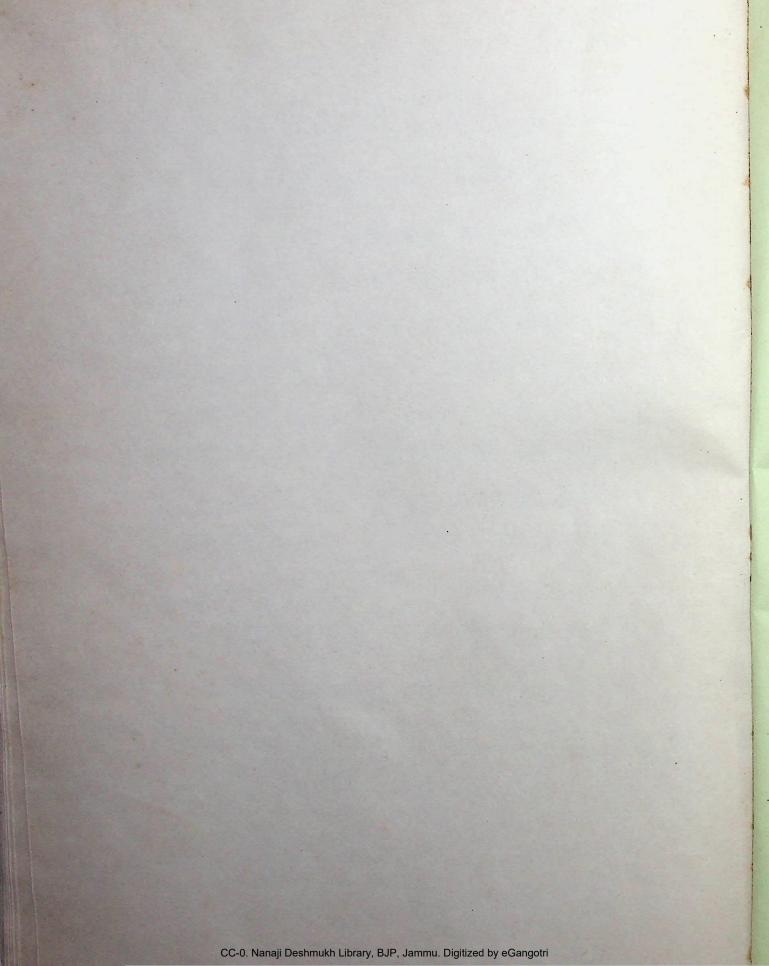







